





# गरडपुराग्यम्।

मच्चिवेदव्यासम्योतम्।

वि, ए उपाधिधारिया

यीनीवानन्द्विद्यासागर्भट्टाचार्येण

संस्ततं प्रकाशितस्।



कालिकातानगरे सरस्रतीयको सुद्रितम्। इ' १८८०। श्रवानक—जे भीवानक विष्णामाश्रव वि, এ,
२ नः त्रमानाषमञ्जूम्हादत्र श्री हे
किनवाण।
श्रिकेत—जेटक ब्रिकेट म्रामाश्राव
१८ नः भामहाई श्री हे किनवाण।

### गरुड़पुराणस्य सूचीपवम्।

विषय: पत्राङ्कः अध्याय: विषय: ्श्म नैमिषारखे शीन-कादिऋषीणां प्रयः **अवतारकीर्त्तनञ्ज** रय पुराणीपक्रमः, गब्ड्युराखोत्पत्ति-वायनञ्च ३य पुरायकीर्त्तनीपक्रमः ८ ४र्थ स्टिक्यनं ब्रह्मा-विषाबद्दीत्यन्ति-कथनं, महत्तत्त्व-सृष्टिः, तसाचसृष्टिः, वैकारिकसृष्टिः, मुख्यस्ष्टिः, तिर्ध्यक्-स्रोत:स्रष्टि:, जहु-स्रोत:सृष्टि:, प्रवीक्-स्रोत:सृष्टि:, चनु-यहस्ष्टिः, कीमार-सृष्टिस । चतुर्विध-प्रजोत्पत्तिः, चसुर-गबोत्पत्तिः, राच्यी-त्यत्तः, देवगणोत्-पत्तिः, यचरच-गन्धर्वमनुष्यपश्चपानी-

' पत्राङ्गः सरीस्पादीनाम् उत्पत्तिकथनञ्च १० ५म सृष्टिविवर्णम् . 84 थम स्थादिपूजाकयनम् २२ प्म विश्वपुर्जाविधिः थ्म दीचाविधिः १०म बच्नीपूजाविधि: २६ ११य नवव्युष्टार्चना 30 १२म पूजाविधानम् १३म वैश्ववपञ्चरस्तोचम् ३३ १४म योगकयनम् १५म विष्णोः सहस्रनाम-स्तोतम् ३५ १६म विषाध्यानं सुर्था-चंनस्र १७म सूर्यार्चनाविधिः १८म सत्युद्धयार्चनम् ५० १८म प्राणिखरमन्त्रवायनम् ५२ २०य यिवोत्तविविधमन्ताः ५५ २१य पश्चवत्नार्चनंम २२म मिवार्चनं पञ्चतत्त्व-दीचा च ey.

প্রকাশক—প্রীজীবানন্দবিদ্যাসাগর বি, এ,

২ নং রমানাথমজুম্দারের খ্রীট

কলিকাজা।
প্রিক্তর—প্রীক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যার

৫৫ নং আমহাই খ্রীট কলিকাজা।

### गरुषुराणस्य सूचीपत्रम्।

षध्यायः विषयः पत्राङ्गः षध्यायः विषयः श्म नैसिषारखे ग्रीन-कादिऋषीणां प्रश्नः चवतारकी र्त्तनच श्य पुराणीपक्रमः, गक्डपुरायोत्पत्ति-कथनस ३य पुरायकीर्त्तनोपक्रमः ८ **४**र्घ स्टिक्यनं ब्रह्मा-विषाबद्रीत्पत्ति-वयनं, सहतत्त्व-सृष्टिः, तन्त्राचसृष्टिः, वैकारिकसृष्टिः, मुख्यस्षिः, तिर्थक्-स्रोत:सृष्टि:, जद्द -स्रोत:सृष्टि:, अर्वाक्-स्रोत:सृष्टि:, चनु-प्रहर्स्टिः, कीमार-सृष्टिस । चतुर्विध-प्रजीत्पत्तिः, चसुर-मणोत्पत्तिः, राच्यो-त्यत्तिः, देवगणीत्-पत्तिः, यचरच-गत्धर्वमनुष्यपश्चाने-

· पताङ्गः सरीस्रपादीनाम् **उत्पत्तिकथनञ्च** 90 प्म सृष्टिविवरणम् 85 19 **६** ष्ठ ७म स्यादिपूजाकषनम्२२ प्म विषाुपूजाविधिः २३ थम दीचाविधिः २५ १०म बच्नीपूजाविधिः २६ ११य नवव्यू हार्चना 20 १२श पूजाविधानम् 30 १३म वैषावपद्भरस्तोत्रम् ३३ १४म योगकथनम् १५म विष्णोः सहस्रनाम-स्तोत्रम् ३५ १६म विषाधानं सूर्था-चनच 89 १७म सूर्वार्चनाविधिः १८म सत्युद्धयार्चनम् ५० १८श प्राणिखरमन्त्रकाथनम् ५२ २०म शिवोत्तविविधमन्ताः ५५ २१म पश्चवक्रार्चनम् २२म भिवार्चनं पश्चतत्त्व-े दीचा च ey

| मध्यायः विषयः                      | पत्राष्ट्रः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ष्रध्यायः विषयः                   | पतेरङ्गः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | पूद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ४२म मिवस्य पविचारी-               | and a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| २४म गणेमादिपूजा                    | 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | इयविधि:                           | ે ફ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| -२५श्र शासनपूजा                    | CONTRACTOR OF THE PARTY OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ४३म इरे: पविवारोच्य               | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| २६ग्र न्यासक्यनम्                  | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR | विधिः                             | دد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ्रं श्र विषनाश्नमन्त्रः            | THE RESERVE OF THE PARTY OF THE | ४४म ब्रह्मध्यानम्                 | १०२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ्रद्य गोपालपूजाकथ                  | The second of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ४५म भारतमास्य                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ्रध्यः त्रीधरपूजा                  | . 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | बचणम्                             | १०३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ्र॰श श्रीधरपूजा प्रका              | रा-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ४६ च वास्तुयागविधिः               | 0<br>Va                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ्रम <b>्तरेष</b>                   | 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | वास्तुमानसच्चणञ्च                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ३१श विषापूजाविधि-                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ४७य प्रासादलचणम्                  | १०८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| विं शुस्तोत्र स                    | . 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ४८म संचेपेण सर्वदेव-              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ३२म पश्चतत्त्वार्चनम्              | ७५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | प्रतिष्ठाक्षश्रमम्                | ११३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ः ३३म सुदर्भनपूजाविधि              | G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ४८म प्रष्टाङ्मयोगक्यनम्           | [१२१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| सुदर्भनस्तोचस्र                    | ೨೬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ५०म नित्य क्रयादिकथ               | नं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ्रश्य इययोवपूजाविधि                | master and the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - अग्रीचकयनच                      | १२४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ३५म गायव्रताः न्यासा               | STATE OF THE PARTY OF THE PARTY.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | प्रम दान्धर्माक्यनम्              | 236                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| व वायनम्                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ५२म प्रायंश्चित्तविधिः            | CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE  |
| - १६ य सम्याविधिः                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ५३म पद्माद्यष्टांनधः पर           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| २०म गायत्रीमाचामा                  | The State of | ५४म सप्तदीपोत्पत्तिकथ             | ACCUMANT OF THE PARTY OF THE PA |
| ्रच्य दुर्गापूजाविधिः              | 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | वंशवर्षन्य                        | १३८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ३८म सूर्यपूजाविधिः                 | 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ५५म वर्षवर्णने, कुल-              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| प्रकारान्त्र स्                    | 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | पर्वतकी तन्त्र                    | १३८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ४०म माहेम्बरीपूजावि                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ५६म अच्चीपादिवर्णनम्              | [680]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ः ४१ य सारणादिविविध                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ५७म पातासनरकादि-                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Col | lection, Nev                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | v Delhi. Diginzed by Foundation U | १४२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

६७म् पवनविजयादि-CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

अध्यायः विषयः प्रवादः अध्यायः विषयः ५८म स्थिब्यु इक्षयनम् १४३ प्टम ज्योतिषयास्त्रवयनं, तव नचब्रदेवता-वाधनं, योगिनी-'खितिनिर्णयः, सिचि-योगः अस्तयोगः द्रत्यादि १४५ स च्योतिषशास्त्रवर्णनं, तव द्याक्यनं, द्याफलं, यात्रायां ग्रुभाग्रुभक्षयनम् द्रत्यादि १४८ ६१म चन्द्रश्रविवयनम् १५१ ६२म द्वादयरायीनां परि-माणं, मेवादिलम्नेषु विवाइफलं, चरादि-लम्ने कर्त्तव्यानि च्लादि 6 4 3 ६१म नरलचणं स्तीलच-गच 848 ६४म स्तीलचणम ६५म सामुद्रिक्यास्त्रम् १५७ ६६म खरोदयशास्त्रं खरज्ञानच १६७

पताङ्कः खरोदयशास्त्रम् १६८ ६८म रतपरीचाक्यनं तत्र वचपरीचा १७२ ६८म सुत्तापरीचा १७७ ७०म पद्मरागपरीचा १८१ श्म मरकतपरीचा ७२म इन्द्रनीलपरीचा १८६ ७३म वैदूर्थपरी बा ७४म पुष्परागपरीचा :039 ७५म वर्नेतनपरीचा ७६म भीषाकपरीचा ७७म पुलकपरीचा १८२ ७८म रुधिराख्यपरीचा १८३ ७८म स्फटिकपरीचा १८३ **८०म विद्वमपरीचा** दश्म तीर्थमाहाकारम् १८४ **८२म गयामाहाक्ष्मम् १८७ ८३म गयामा**चासंत्र तीर्थमाद्याकाय्य १८८ ८४म गयामाचालारं, तीर्थमाचात्मरं, तीर्थे वर्त्तव्यच २०४ दश्स गयायां पिगडट्टान पालं, तत सान-

|                                   | न्याम विषय: प्रवाद:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| प्रध्यायः विषयः प्रताकः           | बध्यायः विषयः प्रचाहः<br>१०३म सिज्ञकात्रम-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| द्भ गयामाहाला,                    | वीर्तनम् रप्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| तब पिष्डदानपार्च,                 | १०४म नरकभोगान्ते पा-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| गदाधराचेनपाखं,                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| तीर्धमाद्यासम्ब २१०               | पीतां फलक्ष्यनम् २५४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| दश्म सन्बन्धरक्षयनम् २१३          | १०५म प्रायसित्तविवेकः २५५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| न्त्र विवास्त्रानं कचेरा-         | १०६म प्रताशाचवाधनम् १६०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - <del>कार्च विकासीसम्</del> ३१८  | १०७म पराभरातावस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| रक्स विवाद्यानम २२१               | वात्तगम् रदर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 305                               | शिक्स नातिसार्वावगम् रदद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| १९म हरिधानम २२८                   | १०६म ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ्र° विशाधानम २३°                  | ११०म \varkappa २७३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ्रव्या वर्षाच्याकथनम <b>्</b> २३२ | १११म नीतिसार, तब्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 202                               | राचां खत्यानाच                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| १०म सन्बन्धसीनिर्पायः २ वे        | सच्चयवयनम् २०६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| टर्स कर्णन सार्वना                | ११२म , २७८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| टह्म छहत्वामा माराम               | ११३म नीतिकथनम् २८१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| वासवायण वहर                       | द ११८म ॥ २८६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ८७म द्रव्ययदिः २४                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>८</b> दम दानधर्माक्यनम् २४     | ५ ११६म तिष्यादिवत-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>८८म जादविधिः</b> २४            | ७ वयनम् ३००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| १००म विनायकोप्रस्ट-               | ११७म पनक्रययोदशी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| चचपम् २५                          | STATE OF THE PARTY |
| १०४म बहुयागः - २                  | ११८म पल्लाइसी-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| १०२म बानप्रसायम-                  | व्रतम् ्र ३०२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CC-0. की चार्य स्वर Shastri देश   | Laon &&CAThi, Bullian Statement and Ba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

पथायः विषयः पत्राङ्कः पथायः विषयः पत्राङ्कः १२०म रमाद्यतीयात्रतम् ३०३ दिग्दममीत्रतम् ३२४ १२१म चातुर्मास्ववतम् २०४ १२६म अवणदादशीवतम् ३२५ १२२म मासोपवासाख्य- १२७म मदनव्रयोदशीवतं, ३०५ चतुर्द्भष्टमीव्रतं व्रतम् १२३म भीषपञ्चकादि-धामव्रतं, वार-व्रतम् ३०६ व्रतच ३२६ १२४म शिवराचित्रतम् ३०७ १३८म सूर्थ्यवंश्रकीर्त्तनम् ३२८ १२५म एकादशीमाचा- १३८म चन्द्रवंशकीर्त्तनंम् ३३२ स्त्रम् ३०८ १४०म १२६म स्तिम्तिकरपूजा- १४१म राजवंशवर्षनम ३४२ े विधि: ३१० १४२म इरेरवतारक्षयनं १२७म एकाद्यीमाचा- पतित्रतामाचात्रात्र, कारम् । ३११ सीतामाञ्चाकारच ३४३ १२८मं विविधव्रतक्रयनम् ३१३ | १४३म रामायणवर्षनम् ३४६ १२८म दष्टोचरणपच्यमी- १४४म इरिवंशकीर्त्तनम् ३५० वतम् ३१४ १४५म महाभारतवर्षनम्३५१ १२०म सप्तस्यादिव्रतम् ३१७ (४६म चायुर्वेदः, तव १३१म रोडिखप्टमीव्रतम्३१८ सर्वरोगनिदानं ३५४ १२२म बुभाष्टमीव्रतम् ३२० १४७म ज्यरनिदानम् ३५६ १३३म प्रयोकाष्ट्रमीव्रतं १४८म रक्षित्तनिदानम् ३६३ सञ्चानवसीव्रतच ३२२ १४८म कासनिदानम् ३६५ १३४म महानवमीपूजा- १५०म खासरोगनिदानम् ३६७ विधि: ३२३ १५१म चिकानिदानम् ३६८ १३५म वीरनवर्मीवृतं, द- १५२म यस्त्रानिदानम् ३६८ मनांख्यानवमीव्रतं १५३म घरोचकनिदानम् ३७२

| Gan uals                 | प्रध्यायः विषयः प्रताहः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | १७०म ज्वरचिकिता ४२८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| STOM BXI.II.             | १७१म नाड़ीव्रणश्च-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0 411                    | भगन्दरक्षष्ठादि-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| १५५मा मदात्वयादि-        | चिकिसा ४३४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| निदानम् १७४              | चिवाला। ०२०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| १४६म प्रशीनिदानम् ३००    | १७२म स्त्रीरोगचिकिसा ४४०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| १५७स प्रतीसारनिदानं,     | १७३म योगसारादिकथनं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ग्रइंगीनिदानम् ३८२       | द्रव्यगुणनिर्णयः ४४४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| १५८स मूर्वघातमूबक्क च्र- | १७४म प्रततेबादिकयनम्४४७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| निदानम् १८४              | १७५म चिकिसायां नाना-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| १५८म प्रमेहनिदानम् १८८   | योगादिकथनम् ४४८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| १६०म विद्रिधगुस्मन       | १७६म विविधीषधिः ४५०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ् विद्यालय ३११           | १७७म ॥ ४५२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| १६१म छदरनिदानम् ३८६      | >०८म वशीकरणं, बस्या-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                          | and the second of the second o |
| १६२म पाण्डुयोय-          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| निदानम् ३८८              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| १६३म विसर्पादिनिदानम्४०३ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| १६४म कुछरोगनिदानम् ४०५   | १८०म ॥ ४६३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| १६५म क्रिमिनिदानम् ४०८   | . १८१म " ४६४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| १६६म वातव्याधि-          | १८२ विविधीषधिः,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| निदानम् ४०८              | वंशीकरणम् ४६५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| १६७म वातरक्तनिदानम् ४१३  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| १६८म चिकित्साशास्त्रं,   | १८४म " ४६८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                          | १८५म विविधीषधिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| १६८म पनुपानादिविधि       | वशीकरणच ४७३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                          | १८६म विविधीषधिः ४७६ .<br>tion, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                          | THE RESERVE THE PARTY OF THE PA |

| १८०म ॥ ४०८ १८८म ॥ ४८० १८८म ॥ ४८० १८०म ॥ ४८० १८०म ॥ ४८० १८०म ॥ ४८० १८०म ॥ ४८० १८२म विषद्धीष्टिः ४८० १८२म विविधीषिः ४८० १८२म विविधीष्टः ४८२ १८२म विविधीष्टः ४८२ १८२म विविधीष्टः ४८२ १८२म विविधीष्टः ४८२म विविधीष्टः ४८२ १८२म विविधीमिः ४६६ १८२म विविधीमिः ४८० १८२म विविधीमिः ४८० १८२म विविधीमिः ४८० १८२म विविधीमिः ४०० १८२म विविधीमिः ४८० १८२म विविधीमिः ४८० १८२म विविधीमिः ४८० १८२म विविधीमिः ४८० १८२म विविधीमिः ४०० १८२म विविधीमिः ४०० १८२म विविधीमिः ४०० १८२म विविधीमिः ४०० १८२म विविधीमाः ४८० १८२म विविधीमाः ४८० १८२म विविधीमाः ४०० | , अध्यायः                             | विषय:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | पत्राङ्घ:                | चध्याय:                            | विषय:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | :पत्राङ्घः   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| १८०म ॥ ४८० १८०म ॥ ४८२ १८१म विषद्यीषिः ४८७ १८२म विषद्यीषिः ४८० १८३म ॥ ४८१ १८३म रोगनायनवैषाव- कवचम् ४८२ १८५म सर्वकामदिवया- कथनम् ४८५ १८६म विष्पुधर्माख्य- विद्याक्षयनम् ४८६ १८०म गार्कडमन्त्रवयनम् ४०२ १८८म प्रश्नाद्ववयानम् ४८० १८८म प्रश्नाद्ववयानम् ४८० १८८म प्रश्नाद्ववयानम् ४८२ १८०म गार्कडमन्त्रवयनम् ४०२ १८८म प्रश्नाद्ववयानम् ४०२ १८२म प्रश्नाद्ववयानम् ४०२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | The state of the state of             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 805                      | २०७म                               | तर्पंचविधिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | पुरू         |
| १८८म ॥ ४८२ १८१म विषच्दीषिषः ४८४ १८१म विषच्दीषिषः ४८७ १८२म विविधीषिः ४८० १८३म ॥ ४८१ १८४म रोगनाशनवैषाव- कवनम् ४८२ १८५म सर्वकामदिवद्या- कथनम् ४८३ १८६म विष्पुधर्माख्य- विद्याक्षयनम् ४८३ १८०म गाष्ड्मन्त्रकथनम् ४०२ १८८म प्रशाह्यवृद्यास्त्रम् ५०२ १८८म प्रशाह्यवृद्यास्त्रम् ५०२ २०२म घोषधीनां नाम- कथनम् ५१० २०३म व्यावत्रपकथनम् ५१० २०३म व्यावत्रपक्यावत्रव्याव्याविः ५१० २०३म व्यावत्रपक्यावत्रव्याविः ५१० २०३म व्यावत्रपक्याविः ५१००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | The second                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 308                      | २०८म                               | वैखदेवहोमविध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | π-           |
| १८०म ॥ ४८२ १८१म विषष्टरीषिधः ४८० १८२म विषष्टरीषिधः ४८० १८२म विविधीषिः ४८० १८३म ॥ ४८१ १८४म रोगनायनवैषाव- कवचम् ४८२ १८५म सर्वकामदविद्या- कथनम् ४८५ १८६म विषाप्रमांच्य- विद्याक्षयनम् ४८३ १८६म विषाप्रमांच्य- विद्याक्षयनम् ४८३ १८८म गाज्दमन्त्रकथनम् ४०२ १८८म प्रशाक्षच्दामिषः, ध्वजादिगणना च ५०३ २०१म प्रशाक्षच्दामिषः, ध्वजादिगणना च ५०३ २०१म प्रशाक्षच्दामिषः, धवजादिगणना च ५०३ २०१म प्रशाक्षच्दामिषः, धवजादिगणना च ५०३ २०१म प्रशाक्षच्दामिषः, धवजादिगणना च ५०३ २०१म प्रशाक्षचिः ५१० २०१म प्रशाक्षच्दामिः ५१० २०१म प्रशाक्षचिः ५१० २०१म प्रविधानम् ५१० २०१म प्रशाक्षचिः ५५० २०१म प्रशाक्षच ५५०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 820                      |                                    | नम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 480          |
| १८१म विवच्चीघिषः ४८० १८२म विवचीषिषः ४८० १८३म ॥ ४८१ १८३म रोगनामनवैष्णव- कवचम् ४८२ १८५म सर्वकामदिवद्या- कथनम् ४८५ १८६म विद्याक्यनम् ४८३ १८६म विद्याक्यनम् ४८३ १८६म विद्याक्यनम् ४८३ १८८म माव्हमन्त्रकायनम् ४०२ १८८म प्रशाक्षचूहामिषः, घ्यजादिगणना च ५०३ २०१म प्रशाक्षचूव्दमास्त्रम् ५०० २०१म प्रशाक्षच्वेदमास्त्रम् ५१०० २०१म प्रशाकष्टवेदमास्त्रम् ५१०० २०१म प्रशाक्षच्वेदमास्त्रमम् ५१०० २०१म प्रशाक्षच्वेदमास्त्रमम् ५१०० २०१म प्रशाकष्टवेदमास्त्रमम् ५१०० २०१म प्रशाकष्टवेदमास्त्रमम् ५१०० २०१म प्रशाकष्टवेदमास्त्रमम् ५१०० २०१म प्रशाकष्टवेदमास्त्रमम् ५१००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १८०म                                  | The state of the s |                          | A STATE OF STREET                  | The second secon | 488          |
| १८३म ॥ ४८१ १८४म रोगनाशनवैषाव- वावचम् ४८२ १८५म सर्वकामद्विद्या- कथनम् ४८५ १८६म विषाधर्माच्य- विद्याक्षयनम् ४८६ १८०म गारुझम्ब्रक्षयनम्४८० १८८म प्रशाहचूडामणिः, घ्वजादिगणना च ५०३ २०१म श्राहावेदशास्त्रम्५०० २०१म श्राह्मचूं सम्भू ५०० २०१म श्राह्मच्यास्त्रम् ५१० २०१म श्राह्मच्यास्त्रमम् ५१०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १८१म                                  | विषहरीष्धः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | COLUMN TO SERVICE STREET | A CONTRACT OF STREET               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| १८४म रोगनायनवैषाव- कवचम् ४८२ १८५म सर्वकामदिवद्या- कथनम् ४८५ १८६म विषाधमांस्थ- विद्याक्षयनम् ४८६ १८७म गारुडमन्त्रकथनम्४८७ १८८म प्रेयाङ्कचूडामणिः, घ्वजादिगणना च ५०३ २०१म प्रेयाङ्गचूडामणिः, घवजादिगणना च ५०३ २०१म प्रेयाङ्गचूडामणिः, घवजादिगणना च ५०३ २०१म प्रेयाख्यम् ५०७ २०१म प्रेयाख्यम् ५०७ २०१म प्राव्याक्षयनम् ५१०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . १८२म                                | विविधीषधिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 820                      | २११म                               | नित्ययाद्वविधिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पूर्         |
| श्टिश्म रोगनामनवैषाव- कावचम् ४८२ १८५म सर्वकामदिवद्या- कायनम् ४८५ १८६म विषाधमाँच्य- विद्याक्षणमम् ४८६ १८०म गाज्डमन्त्रकायनम्४८० १८८म मेम्राङ्कचूडामणिः, घ्वजादिगणना च ५०२ २०२म प्राञ्चचूडामणिः, घवजादिगणना च ५०३ २०२म प्राञ्चच्द्रमाच्यम्५०० २०२म प्राञ्चच्रेद्रमाच्यम्५०० २०२म प्राञ्चचेत्रमाच्यम्५०० २०२म प्राञ्चचेत्रमाच्यम्५०० २०२म प्राञ्चचेत्रमाच्यम्५०० २०२म प्राञ्चचेत्रमाच्यम् ५०० २०२म विष्युप्रवादिकय- नम् ५००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १८३म                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ४८१                      | <b>२१२म</b>                        | सपिग्डीकरणम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>५५२</b>   |
| १८५म सर्वकामदिवद्या- कथनम् ४८५ १८६म विषाधर्माख्य- विद्याक्षयनम् ४८६ १८०म गारुड्मन्त्रक्षयनम्४८० १८८म प्रशाङ्कचूड्मिष्यः, ध्वजादिगणना च ५०३ २०१म प्रशाङ्कचूड्मिष्यः, ध्वजादिगणना च ५०३ २०१म प्रशाङ्कचूड्मिष्यः, घवजादिगणना च ५०३ २०१म प्रशाङ्कच्छ्मिष्यः, घवजादिगणना च ५०३ २०१म प्रशाङ्कच्छ्मिष्यः, घवजादिगणना च ५०३ २०१म प्रशाख्विद्याख्यम् ५०० २०१म प्रशाक्वचनम् ५१०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | २१ इम                              | धर्मसार्यनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 448          |
| १८५म सर्वकामदिवद्या- कथनम् ४८५ १८६म विषाधर्माख्य- विद्याक्षयनम् ४८६ १८०म गारुड्मन्त्रक्षयनम्४८० १८८म प्रशाङ्कचूड्मिष्यः, ध्वजादिगणना च ५०३ २०१म प्रशाङ्कचूड्मिष्यः, ध्वजादिगणना च ५०३ २०१म प्रशाङ्कचूड्मिष्यः, घवजादिगणना च ५०३ २०१म प्रशाङ्कच्छ्मिष्यः, घवजादिगणना च ५०३ २०१म प्रशाङ्कच्छ्मिष्यः, घवजादिगणना च ५०३ २०१म प्रशाख्विद्याख्यम् ५०० २०१म प्रशाक्वचनम् ५१०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       | वावचम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ४८२                      | २१४म                               | प्रतिसंक्रमः प्राय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
| १८६म विषाधर्माख्य- विद्याक्षयनम् ४८६ १८०म गारुद्रमन्त्रक्षयनम् ४०२ १८८म प्रश्नाङ्कचूढ्रामिषः, ध्वजादिगणना च ५०३ २०१म प्रश्नायुर्वेदशास्त्रम् ५०० २०१म प्रश्नायुर्वेदशास्त्रम् ५१० २०१म प्रश्नायुर्वेदशास्त्रम् ५१० २०१म प्रश्नायुर्वेदशास्त्रम् ५१० २०१म प्रश्नायुर्वेदशास्त्रम् ५१० २०१म प्रश्नायुर्वेदशास्त्रमम् ५१०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | Than 4                             | वित्तविधानञ्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>प्रमृ</b> |
| विद्यावयनम् ४८६ १८७म गार्कसम्ब्रवयनम्४८७ १८८म प्रश्नाङ्गचूडामणिः, ध्वजादिगणना च ५०३ २००म वायुजयः ५०६ २०१म प्रश्नायुर्वेदशास्त्रम्५०७ २०१म प्रश्नायुर्वेदशास्त्रम्५०७ २०१म प्रश्नावर्वेदशास्त्रम् ५०७ २०१म प्रश्नावर्वेदशास्त्रम् ५१० २०१म प्रश्नावर्वेदशास्त्रम् ५१० २०१म प्रश्नावर्वेदशास्त्रम् ५१० २०१म प्रश्नावर्वयनम् ५१० २०१म प्रह्मावर्वयनम् ५११ २०१म प्रह्मावर्वयनम् ५११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A county                              | कथनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 824                      | २१५म                               | युगधर्मावायनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | प्रद         |
| विद्यावयनम् ४८६ १८०म गार्कसम्बवयनम्४८० १८८म प्रश्नाक्षयनम् ५०२ १८८म प्रश्नाक्षयनम् ५०२ १८८म प्रश्नाक्षयनम् ५०२ २००म वायुजयः ५०६ २००म वायुजयः ५०६ २०१म प्रश्नायुर्वेदशास्त्रम् ५०० २०१म प्रावाय्यमित्राक्षयः २०१म प्रश्नाव्यमम् ५१० २०१म प्रावाय्यमित्राक्षयः २०१म प्रश्नाव्यमम् ५१० २०१म प्रश्नाव्यमम् ५१० २०१म प्रश्नाव्यमम् ५१० २०१म प्रश्नाव्यमम् ५११ २०१म प्रश्नाव्यमम् ५११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १८६म                                  | विश्वधर्माख्य-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | २१६म                               | नैमित्तिकप्रखय-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| १८७म गावड्मन्तवयनम् ४०२ १८८म प्रश्नाङ्गचूड्मिणः, ध्वजादिगणना च ५०३ २००म वायुजयः ५०६ २००म वायुजयः ५०६ २०१म प्रश्नायुर्वेदशास्त्रम् ५०७ २०१म प्रश्नावर्वेदशास्त्रम् ५०७ २०१म प्रावत्र्यनम् ५१० २०१म प्रावत्र्यनम् ५१० २०१म प्रदाचारवयनम् ५११ २०१म प्रदाचारवयनम् ५११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | and the same                          | विद्याक्यनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 824                      |                                    | वाथनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | प्रम         |
| १८८म स्रेपुरमन्त्रक्षयनम् ५०२ १८८म प्रश्नाङ्कचूडामिषः, ध्वजादिगणना च ५०३ २००म वाग्रुजयः ५०६ २०१म प्रश्नाग्रुवेंदशास्त्रम् ५०७ २०१म प्रश्नाग्रुवेंदशास्त्रम् ५०७ २०१म प्राक्षाग्रुवेंदशास्त्रम् ५०७ २०१म प्राक्षाग्रुवेंदशास्त्रम् ५१० २०१म प्राक्षाग्रुवेंदशास्त्रम् ५१० २०१म प्राक्षाग्रुवेंदशास्त्रम् ५१० २०१म प्राक्षाग्रक्षयनम् ५१० २०१म प्राचारकथनम् ५११ २०१म प्राचारकथनम् ५२१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| स्वजादिगणना च ५०३ २००म वाग्रुजयः ५०६ २०१म प्रश्नायुर्वेदशास्त्रम् ५०७ २०२म प्रोषघीनां नाम- कायनम् ५१० २०३म व्याकरणकयनम् ५१७ २०१म प्रदाचारकयनम् ५२१ २०५म प्रदाचारकयनम् ५२१ २०१म प्रदाचारकयनम् ५२१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR |                          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| स्वजादिगणना च ५०३ २००म वाग्रुजयः ५०६ २०१म प्रश्नायुर्वेदशास्त्रम् ५०७ २०२म प्रोषघीनां नाम- कायनम् ५१० २०३म व्याकरणकयनम् ५१७ २०१म प्रदाचारकयनम् ५२१ २०५म प्रदाचारकयनम् ५२१ २०१म प्रदाचारकयनम् ५२१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १८८म                                  | प्रश्नाक्षचूड़ामणि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,                        | २१८म                               | प्रष्टाङ्मयोगकथ-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
| २०१म प्रज्ञायुर्वेदयास्त्रम् ५०७ २०२म घोषधीनां नाम- चयनम् ५१० २०१म व्याकरंपकथनम् ५१७ २०१म प्रदाचारकथनम् ५२१ २०५म सदाचारकथनम् ५२१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                    | नम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | पृह्ट        |
| २०२म भोषधीनां नाम-<br>वायनम् ५१०<br>२०३म व्याकरंषकयनम् ५१०<br>२०३म ॥ ५१०<br>२०१म प्राचारकयनम् ५११<br>२०५म प्राचारकयनम् ५२१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | २००म                                  | वायुजय:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 40६                      | २१८म                               | विश्वाभित्ताकीत्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -            |
| नम् ५१० नम् ५०६ २०१म व्याकरेणकथनम् ५१७ २०१म ॥ ५१८ नम् ५७७ २०५म सदाचारकथनम् ५२१ २२२म विष्णुमाञ्चाकार-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | २०१म                                  | प्रमायुर्वेद्यास्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | म् ५०७                   |                                    | नम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ५७२          |
| २०३म व्याकरेणकथनम् ५१७ २२१म विश्वपूर्वादिकथ-<br>२०४म ॥ ५१८ नम् ५७७<br>२०५म सदाचारकथनम् ५२१ २२२म विश्वपुमाञ्चाबार-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | २०२म                                  | भोषधीनां नाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •                        | २२०म                               | नारायसमित्रव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ाथ-          |
| २०४म ॥ ५१८ नम् ५७०<br>२०५म सदाचारकथनम् ५२१ २२२म विश्वामाञ्चासार-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       | कथनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 460                      |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| २०४म ॥ ५१८ नम् ५७०<br>२०५म सदाचारकथनम् ५२१ २२२म विश्वामाञ्चासार-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | २०३म                                  | व्याकरंपकथनम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | egy ]                    | २२१म                               | विषापूजादिका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | य-           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | २०४म                                  | <b>u</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | प्रश्ट                   |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | २०५म                                  | सदाचारकथनम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | [ ५२१                    | <b>२२</b> २म                       | विश्वामाञ्चामार-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | and the second second    |                                    | वाथनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>५७</b> ८  |

प्रधायः विषयः प्रवाहः प्रधायः विषयः प्रवाहः २२३म वृत्तिं प्रदोत्रम् ५८३ २२७म वेदान्तसां स्थिति-२२४म कुलास्रतकथनम् ५८५ साम्प्रज्ञानम् ५८३ २२५म गुन्नाष्टकस्तोत्रम् ५८७ २२८म गीतासारः ५८९

## गरुड़पुराणोत्तरखर्डस सूचीपत्रम्।

| अध्यायः    | विषयः                                            | पवाङ्घः     |
|------------|--------------------------------------------------|-------------|
| १स         | घर्माकथनम्                                       | ६०२         |
| <b>२</b> य | ज्ञानारी गगतिकथनम्                               | € ∘ 8       |
| <b>३य</b>  | ्दानादिपाखकथनम् '                                | 404         |
| 8र्थ       | दानादिफालवर्षनं, चौद्वदैहिनौक्रियाक्यनं          |             |
|            | ष्ठवीव्यर्गेय                                    | 405         |
| <b>५</b> म | चौर्व देहिककसीदिसंस्कार:                         | 482         |
| 48         | यसस्रोकवर्षनं यसमार्गकथनञ्च                      | 420         |
| <b>अम</b>  | श्रवणगणचरिव्रवर्णनम्                             | 428         |
| दस 🤊       | प्रेतोइये विविधदानादिफलं पि खदानफलच              | 474         |
| ८म         | यमस्य वैभवकी र्तनं, यमपुरवर्षनं, चित्रगुप्त-     |             |
|            | पुरवर्षनं, यमलोकगमनकथनञ्च                        | 440         |
| १०म        | प्रतपीड़ावर्षनम्                                 | ६३२         |
| ११म        | प्रेतानां सक्पिच्छवर्णनं तेषां चरितवर्णनच        | 474         |
| १२म        | प्रेतत्वप्राप्तेः कारणं तेषां चाचारविचारादिवर्ण- | 35.5        |
|            | नच्च                                             | 353         |
| १३म        | चत्थोः कारणवर्णनं                                | <b>६</b> ८५ |
| १४म        | भगीचवायनं, प्रेतक्षत्यवायनच                      | €89         |
| १५म        | मेतकत्ववर्णनं पुत्रनिर्णयय                       | €85         |
| १६म        | संपिण्डीकरणकथनं, याचकथनं, पतिव्रता-              |             |
|            | माचाकारच                                         | <b>६५२</b>  |
| १७म        | प्रेतत्वप्राप्तेः कारणं, प्रेतत्वसुक्तेः कारणं   | € X 0       |
| १८म        | प्रेतत्वमोचनार्थं घटादिदानफलम्                   | द्दर        |
| १८म        | मुस्रोत्पादनपत्तं, धर्माकयनं, सुत्तेः कारण-      |             |
|            | वय्नच                                            | 442         |

| चध्यायः     | विषयः                                  | पत्राङ्घ: |
|-------------|----------------------------------------|-----------|
| २०म         | प्रेतसीख्यकारदानम्                     | दद्य      |
| २१म         | प्रेतसीस्थवारदानं भारिरीकस्थाननिर्णयः, | •         |
|             | चतुर्विधगरीरकीर्त्तनस्र                | 442       |
| २२म         | देइनिर्णयः जलितवयनच                    | ६७२       |
| २३म         | यमजोकविवरणम्                           | 495       |
| रध्य        | धर्माधर्मस्चा प्रेतलमुत्तिकथनं सत्योर  | ī-        |
| 15.7.2      | न्तरिक्रयाक्रथनच्य                     | £ = 3     |
| २५म         | - <b>यादकथनम्</b>                      | 455       |
| २६ म        | तीर्धमाहातारं, चनमनव्रतमाहातारं विवि   |           |
| 79.4        | दानपालच                                | 427       |
| - A-W       | जसकुम्भदानपासं, वर्षनीदानपासम्         | 424       |
| २०म         | क्षण्वासमाहातारं, हरिनासमाहातारं,      |           |
| २८म         | तुलसीमाञ्चालारं, कन्यादानमाञ्चालारं,   |           |
|             |                                        | 424       |
|             | वापीकूपतङ्गादिदानमान्नासम्ब            | 900       |
| २८म         | प्रभीचविधिवायनम्                       |           |
| इ॰म्        | चपस्युपानं, नारायणविनिम्रयादिकथन       | 904       |
| <b>३१म</b>  | भूमिस्तर्णगोप्रसतिदानफर् निविद्यवर्जनद | 2.6       |
| <b>३२य</b>  | विविधयाद्यवयनम्                        |           |
| <b>३</b> ३म | नित्यसादादिकथनम्                       | 300       |
| ३४म         | मनुष्याणां वर्मविपाववधनम्              | ७१०       |
| <b>३५ग</b>  | वैतरपीप्रमाणकथनं वैतरपीमाञ्चास्तरं     |           |
|             | विविधपापपालकथनं, विशानासस्यरणपा        | तच ७१३    |

## गरडपुरायाम्।

प्रथमोऽध्यायः ।

प्राचमजरमनतां चानक्षं महानां

शिवसमजमनादिं स्रतदेष्ठादिष्ठीनम् ।

स्रमजनरणकीनं सर्वस्रतस्थितं तं

हरिससज्यमायं सर्वगं वन्द एकम् ॥ १ ॥

नमस्यामि हरिं छद्रं ब्रह्माणञ्च गणाधिपम् ।

देवीं सरस्वतीश्चैव मनोवाक्कर्मभः सदा ॥ २ ॥

स्रतं पौराणिकं धान्तं सर्वधास्त्रविद्यारदम् ।

विश्वभक्तं सद्वासानं नैसिषारस्थमागतम् ॥ ३ ॥

तीर्थयात्राप्रसङ्गेन, छपविष्टं ग्रुभासने ।

ध्यायन्तं विश्वसन्तवं तसस्यच्यास्त्रवन् सविम् ॥ ४ ॥

प्रौनकाद्या सद्वाभागा नैसिषीयास्तपोधनाः ।

सुनयो रिवसक्षाधाः धान्ता यञ्चप्रायणाः ॥ ५॥

क्षय जनुः । सृतः । जानासि सर्वे त्वं प्रकामस्वामतो वयम्।

देवतानां चि को देव देखरः पूज्य एव कः ॥ ६॥

को ध्येयः को जगत्स्वष्टा जगत् पाति च चितः ॥

कस्यात् प्रवन्ति ते घर्मी दृष्टचन्ता च कः स्थतः ॥ ०॥

तस्य देवस्य किं क्षपं जगत्सर्गः कथं मतः ।

क्षेत्रतेः स त तष्टः स्थात् केन योगेन वाष्यते ॥ ८॥

स्वताराच के तस्य क्षयं वंशादिसम्भवः ।

वृण्यिकादिश्वमीणां कः पाता कः प्रवत्ते कः ॥ ८॥ एतत् सर्वं तथान्यम् बू चित्त । मचामते !। नारायणकयाः सुर्वाः कथयास्माकसुत्तमाः ॥१०॥ इत्त उवाच। पुराणं गारु वच्छे सारं विश्वविधाययम्। गर्डोक्तं कृष्यपाय पुरा व्यासाच्छ्तं मया ॥११॥ एको नारायणी देवो देवानामी खरेखरः। परमात्मा परंबद्धा जन्मासुस्य यतो भवेत् ॥१२॥ जगतो रच्यार्थाय वास्टरेवीऽचरोऽमरः। म कुमाराहिकपेण अवतारान् करोत्यनः ॥१३॥ हरि: स प्रथमं देव: बौमारं सर्गमास्थित:। चचार दुवरं ब्रह्मन् ! ब्रह्मचर्यं मखिखतम् ॥१४॥ दितीयन्तु भवायास्य रसातस्यगतां सचीम्। च्हरिष्यन् पादक्ती यद्वीयः शीकरं वपः ॥१५॥ हतीयच्चित्रगेन्तु देविषेत्रसुपेत्य सः। तन्त्रं सालतमाचष्टे नैष्कस्यं कर्मणां यतः ॥१६॥ नरनारायणी खुवा तुर्खें तेपे तपो हरि:। धमें संरच्यार्थीय पूजित: स सरासरी: ॥१०॥ पञ्चनः कपिनो नास सिन्नेयः कानविद्यतम्। प्रोवाच सूर्ये सांख्यं तत्त्वग्रासविनिधीयम् ॥१८॥ षष्ठमतेरपत्यतं दत्तः प्राप्तोऽनस्यया। बान्वीचिकीसंबर्काय प्रह्लादादिस्य अचिवान् ॥१८॥ ततः सप्तम आकृत्यां क्षेत्रं द्वीत्रयनायतः। सत्यामात्वै: सर्गर्योवेद्दा खायमा वान्तरे ॥२०॥

CC-0. Prof. ह्याड में बसे कर स्थानिक कार्य कार्य कार्य के Foundation USA

द्र्ययन् वसं नारीणां सर्वात्रमनमंस्ततम् ॥२१॥ ऋविभिर्याचितो भेजे नवसं पार्थिवं वपुः। दुर्धे में होषधेविप्रास्ते न संजीवताः प्रजाः ॥२२॥ क्षं सं जरुष्टें सात्यं चाचुवान्तरसंग्रवे। नाव्यारोप्य मंत्रीमव्यामपाद्वेवस्तं मनुम् ॥२३॥ सरासराकासद्धिं सथतां मन्दराचलम्। दं भे नमतक्षेपण प्रष्ठ एकाद्ये विसः ॥२॥ घान्वन्तरं दाद्शमं त्योद्शममेव च। आप्याययत् सरानन्याची हिन्या मोचयन् स्त्रिया ॥२५॥ चतुर्धं नार्सिः चैत्वदैत्वं न्द्रस्तितम्। द दार करके रगे रेरका कटकद यथा ।रहा पञ्च दर्भ वासनको स्रतागाद्धरं वते:। भादत्रवं याचमानः प्रत्यादित्सु स्तिपष्टपम् ॥२०॥ धवतारे घोड्यमे पखन् बह्याद्वृष्ठी रंपान्। बि: सप्तकत्तः कुपितो नि:चन्नामकरोन्नकीम् ॥२८॥ ततः सप्तद्ये जातः सत्यवत्यां परायरात् । चक्र वेदतरो: याखां हदा पुंचीऽल्पमेषसं: ॥२८॥ नरदेवलमापचः सर्मार्किचा। संसुद्रनिग्रंकादीनि चन्ने कांच्यीखतः परस् ॥३०॥ एकोनविंशे विंशतिमे हिंचातुं प्राप्य जनानी। रामक्रकांविति भवो भगवान इरद्गरम् ॥३१॥ ततः कलेख सन्धानां संबोद्धाय सरदिषाम्। बुद्धो नाना जिनसतः नौकटेषु भविष्यति ॥३२॥ यय सोऽष्टमसन्यायां नष्टमायेषु राजस्।

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

भविता विण्ययमो नाका करकी जगत्यति: ॥३३॥ भवतारा स्मरंख्येया हरे: सत्त्वनिधेदिजा:। सनुवेदविदो स्माद्याः सर्वे विण्यक्तवाः स्मृताः ॥३॥ तस्मात् सर्गादयो जाताः संपूज्यास वतादिना। सप्टी स्नोकसम्बाणि तथा चाष्टी मतानि च। पुराणं गावहं व्यासः पुराध्सी मां ववीदिदम् ॥३५॥ दृति महापुराणे गावहे प्रथमोऽध्यायः।

#### द्वितीयोऽध्याय:।

स्वय अतु: । कर्य यासेन कथितं पुराणं गार्डं तव ।

एतत् सर्वं समाखाद्वि परं विश्वकथात्र्यम् ॥१॥

स्त च्याच । यहं दि सुनिभि: सार्डं गतो वदिकात्रमम् ।

तत्र दृष्टो मया यासो ध्यायमानः वरेष्ट्यम् ।

तं प्रणाखोपविष्टोऽहं प्रथ्यान् दि सुनीक्ष्यम् ॥२॥

स्त च्याच । यास । ब्रूडि चरेक्पं जगत्सर्गोदिकं ततः ।

मये ध्यायसि तं यद्यात्तस्याच्यानासि तं विस्त्र ॥२॥

एवं प्रथो यथा प्राच तथा विष्रा । निवोधत ॥४॥

यास च्याच । त्र्या स्त्त । प्रवच्यामि पुराणं गार्डं तव ।

सच नारदद्वादीर्वद्वा मासुक्तवान् यथा ॥५॥

स्त च्याच । द्वानारदस्क्षेत्र युक्तं त्यां कथमुक्तवान् ।

बह्या श्रीगार्डं पुष्यं पुराणं सारवाचकम् ॥६॥

व्यास च्याच ।

परं हि नारदो दचो सम्वाद्याः प्रशिपत्य तम् । चारं ब्रूहीति पप्रच्छु ब्रह्मार्थं ब्रह्मकोक्तगम् ॥७॥

CC-0. Prof. ब्रह्मीकाचंद्रभार पुरा क्रूब्स मिन्या।

4 सरै: सहाजवीदिणास्याचं व्यास ! वच्मि ते ॥=॥ व्यास चवाच । क्यं दूरं छरै: सार्ड मबवीहा चरि: पुरा। पुरायां गावडं सारं ब्रूडि बह्मन् ! सहार्थकम् ॥१॥ ब्रह्मोवाच । अर्डं गतोऽद्रिकेखासमिन्द्राद्येरेवतै: सह । तत्र दृष्टो स्या रही स्यायमानः परं पद्स् ॥१०॥ पृष्टी नसस्ततः किं तं देवं ध्यायसि यक्कर !। तको नान्यं परं देवं जानामि बूचि मां तत:। चारात् सारतरं तन्तं श्रोतकामः सरैः सह ॥११॥ बद्र उवाच । घरं घ्यावासि तं विर्ण परमामानमी जरम्॥ सर्वदं सर्वगं सर्वं सर्वेप्राणिकृदिस्थितस् ॥१२॥ असोबु सितदे इस्तु चटाज एड सम्बद्धित:। विच्योराराधनार्थं से व्रतचर्या पितासक ! ॥१३॥

तसेव गता प्रच्छासः सारं यं चित्तवास्यच्म्। विष्णुं जियां पद्मनामं इरिं देइविवर्जितम् ॥१४॥ मुचिं मुचिपदं इंसं तत्पदं परमेखरम्। युक्ता सर्वोक्षनासानं तं देवं चिन्तयास्यचस् ॥१५॥ यश्चिम् विक्वानि स्तानि तिष्ठनि च विश्वति च । गुचाम्रतानि भूतेशे सूत्रे अधिगणा द्व ॥१६॥ सच्छार्च सच्छाङ्जिं सच्छोरं वराननस्। षाणीयसामणीयांसं खाविष्ठश्च खाबीयसाम्। गरीयसां गरिष्ठम् योष्ठम् योसामपि ॥१०॥ यं वाक्येष्वतुवाक्येषु निषत्सूपनिषत्सु च। म्यानि सत्यक्षमीयं सत्यं सत्ये व सामस् ॥१८॥

CC-0. Prयुक्तवापुन् मक्ष्मित्रोतम्बार्णमोक्षोतिस्यानिस्रातिस्वारी

चव सङ्घर्षणः प्रोत्तंसस्पासस्पासाहि ॥१६॥ यस्मिन् खोकाः स्मुरन्तीमे जलेषु यक्तावो यथा। च्रतमेकाचरं बह्म यत्तत् सदसतः परम्। वर्षयिति च वं देवा यचराचसपन्नगाः ॥२०॥ वसामिरासं दौसद्दी खं नाभिवरणी चिति:। चन्द्रादित्यौ च नयने तं देवं चिन्तयास्यच्म् ॥२१॥ यस विवोको जठरे यस काष्ठाच वाचवः। यस्योच्छासत्र पवनः तं देवं चिन्तयास्य इस् ॥२२॥ यस के घेषु जीसता नद्यः सर्वोद्गरिन्धषु। क्रची ससुद्राखलारसां देवं चिन्तयास्य इस् ॥२३॥ परः काखात् परो यचात् परः सदसतस यः। चनादिरादिविं छस्य तं देवं चिन्तयास्य इस् ॥२॥॥ मनस्यन्द्रमा यस्य चत्रुषोस दिवाक्रः। सुखादमित्र संजन्ने तं देवं चिन्तयास्य हस् ॥२५॥ पद्मां यस चितिर्जाता योतास्थाय तथा दिशः। चर्डभागाहिवं यस तं देवं चिन्तवास्य इस् ॥२६॥ सर्गेय प्रतिसर्गेय वंशो सन्वन्तराणि च। वंशातुचरितं यसात् तं देवं चिन्तयास्य इम् ॥२०॥ वं ध्यायास्य इमेतसाद् वजासः सार्मी चितुस् ॥२८॥ नह्योवाच । इत्युक्तोऽचं पुरा बट्टः क्व तहीपनिवासिनम्। स्तता प्रणस्य तं विषां श्रोतकासाः किल स्थिराः ॥२८॥ चकानं सखतो रह च्याच परसे छरम्। सारात् सारतरं विष्णुं प्रष्टवांसां प्रणस्य वे ॥३०॥ CC-0. मिन्द्रोत्राज्य क्षेत्रवार्ण्ड क्रितिमा व्यास्त्रवासी भगवान् भवः।

पप्रच्छ विष्णुं देवादी: ऋरावती सम वे सह ॥३१॥ ब्द्र ख्वाच । हरे ! कथय देवेश ! देवदेव: क र्फ़ार: । को ध्येय: कच वै पूज्य: कैंब्रेतैस्तुष्यते पर: ॥३२॥ वै. धेर्भे: केच नियमै: क्या वा धर्मपूजया। केनाचारेण तुष्टः स्वात् किं तद्र्पञ्च तस्व वै ॥३३॥ क्साहेवाळगळातं जगत् पाखयते च कः। कीह्यीरवतारैय किस्नृ याति खरं जगत्॥३४॥ सर्गेय प्रतिसर्गेय वंशो सन्वन्तराणि च। कसाहेवात् प्रवन्ते कस्तिवीतत् प्रतिष्ठितस् । एतत् सर्वे चरे ! ब्रूडि यच्चान्यद्पि किञ्चन ॥३५॥ परमेश्वरमाचात्र्यं युक्तयोगादिकन्तया। तथा शद्यविद्याच चरी बद्दं ततो अवीत् ॥३६॥ इरिक्वाच। ऋगु क्ट्र! प्रवच्यामि ब्रह्मणा च सुरै: सह। यहं हि देवी देवानां सर्वेकोके खरेखर: ॥३०॥ चहं ध्येयच पूज्यच स्तुत्योऽहं स्तुतिभि: सुरै:। चरं चि प्रजितो रह ! दर्शाम परमां गतिम् ॥३८॥ नियमेश्व वतेस्तृष्ट याचारेण च मानवै:। जगतस्थितेरहं वीजं जगत्वर्त्ता लहं शिव ! ॥३८॥ दुष्टनिग्रहकत्ती हि धर्मगोप्ता तरं हर !। भवतारैश मध्यादी: पाखयास्यविशं जगत्॥१०॥ चरं मन्त्राच मन्त्रार्थः पूजाध्यानपरो स्वचम्। खर्गादीनाञ्च कर्ताइं खर्गादीन्यइमेर च ॥४१॥ चाता त्रोता तथा मना वता वत्तव्यमेव च। सर्वा सर्वाक्षको देवो स्रुक्तिस्क्तिकरः परः ॥४२॥ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA -2

ध्यानं पूजोपकारोऽइं संब्द्धलान्यक्रमेव च । प्तिकासान्यकं रुद्र ! सबैदेवो स्मर्कं विव ! ॥४३॥ सर्वज्ञानान्यहं यस्तो ! ब्रह्मात्माचमहं शिव ! । चरं ब्रह्मा सर्वेषोकः सर्वेदेवालको स्मारम् ॥४४॥ यहं साजात् सदाचारो धर्मोऽहं वैवावो चाहम्। वर्णात्रमास्त्या चारं तद्वमीऽहं पुरातनः ॥४५॥ यमोऽरं नियमो रह ! वतानि विविधानि च। च इं सूर्यस्या चन्द्रो सङ्ग वादीन्य इं तया ॥४६॥ पुरा सां गर्डः पची तपसाराधयद् सुवि। तुष्ट जर्च वरं ब्रूडि मत्तो वब्रे वरं स च ॥१०॥ गर्ड जवाच। सम साता च विनता नागैदीसीकता हरे! यथाई दैवतान् जिला चास्तं च्यानयासि तत् ॥४८॥ दाखादिमोचयिथासि यथा वादुनस्व । महावलो महावीर्थः सर्वेची नागदार्याः। पुराव्यवंदिताकर्ता यथार्ड खां तथा कुर ॥१८॥ विश्वाचा यथा तयोतां गर्ड ! तथा सर्वं भविष्यति । नागदास्थान्यातरं लं विनतां सोचियविष ॥५०॥ देवादीन् सक्तान् जिला चास्तं स्थानियस्ति। महावको वाहनस्तं सविष्यसि विषादेन: ॥५१॥ पुराणं मत्प्रसादाच सम साचात्ववाचकम्। बरुक्तं सत्खक्षच्च तव चाविर्भविष्यति ॥५२॥ गावहं तव नाका तच्चोके खातिं गमिष्यति । वधारं देवदेवानां श्रीः खाता विनतासत्।। तथा खाति पुरागेषु गावडं गवडे व्यति ॥५३॥

वया चं नीत नीयोश्य तया तं गर्डाळाना।

सां ध्याता पचिस्र खोदं पुराणं गद गार्ड्स् ॥५८॥

दत्युत्तो गर्डो रहं! नम्बपाया च एक्ट्रते।

नम्पपो गार्डं खता टचं दग्धमजीवयत्॥५५॥

खयद्यान्यमना न्द्रता विद्ययान्यान्यजीवयत्।

यचि घों चं खाचा जापी विद्येयं गार्डी परा।

गर्डोत्तं गार्डं चि ख्या रहं! सचाळातम्॥५६॥

इति सचापुराणे गार्डं प्रश्नाध्यायो नाम दितीयोऽध्यायः।

हतीयोऽध्यायः।

स्त उवाच । दृति ब्ट्रांबजी विष्णी: ग्रुयाव बह्माणी सुनि:। व्यासी व्यासाद इं वच्छे इन्ते शौनक! नैसिषे ॥१॥ सुनीनां ऋगवतां सध्ये सगीर्द्धं देवपूजनस् तीर्थं सुवनकोषञ्च सन्वन्तर्सिक्रोच्यते ॥२॥ वर्णीत्रमादिधमीय दानराज्यादिधमेनाः। व्यवद्वारो वर्त वंशा वैद्यक्तं सनिदानकम् ॥३॥ चङ्गानि प्रवयो धर्मकासार्थे ज्ञानस्त्रसस्। सप्रपर्वं निष्प्रपर्वं कतं विष्णोर्निगद्यते। पुरायो गार्डे सर्वं गर्डो भगवान् अथ ॥॥ वास्ट्वप्रसादेन सामव्यातिश्रवेर्तः। भावा चरेर्वाचनस् संगीदीनास् कारणम्। देवान् विजित्य गर्डो चानताचरणत्या ॥५॥ चको चुधाइतं यस बह्या बहुर इरे:। यं हंद्रा स्थतमात्रेण नागादीनाञ्च संचयम् ॥६॥ क्यायो गावडादु वर्च दग्धं चाजीवयद् यतः।

गर्ड: स इरिस्त न प्रोर्ता योकस्पाय च ॥०॥ तत् त्रीमझार्ड पुर्व सर्वदं पिततं तव । इरिस्किय रद्राय ऋगु शौनक । तद् यथा ॥८॥ इति संचापुराणे गार्ड हतीयोध्याय:।

चतुर्थोऽम्यायः ।

रद्र उवाच । सरीव प्रतिसरीव वंशो सन्वन्तराणि चे। वंशातुचरितस्वेव एतद् ब्रूडि जनादेन ! ॥१॥ इरिस्वाच । ऋगु रद्र । प्रवच्यामि सर्गादीन् पापनाधनान् सर्गस्थितिप्रस्थान्तां विष्योः क्रीड़ां पुरातनीम् ॥२॥ नरनारायणो देवो वास्त्रदेवो निरुक्षनः। परमामा परंबद्धा जगळानिवयादिकत् ॥३॥ तद्तत् सर्वमेवैतच्या व्यात्रस्कपवत् । तथा पुरुषक्षेण कावक्षेण च स्थितम् ॥४॥ व्यक्त विज्ञुसर्वाव्यक्त पुरुषः काल एव च कीड़तो बाबकस्थेव चेटास्य निकासय ॥५॥ चनादिनियनी घाता लननः पुरुषोत्तमः। तसाइवित चायक्तं तसादाबापि जायते ॥६॥ तसाद् वृद्धिमेनसमात्ततः खं पवनस्तः। तसात् तेजसतसापसतो समिसतोऽस्कत्।।आ पन्ही हिर्यमयो रह । तसान्तः खबमेव हि । यरीरप्रकृषं पूर्वं स्थायं कुरते प्रसः ॥८॥ बह्या चतुर् को भावा रकोमाताधिकः सदा। भरीरपद्यं सताध्यकदेतस्राचरम् ॥೭॥ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection New Delin Digital Shastri Collection New De

झ्य रज्ति चामानं विषाः प्रात्यश्च पाति च। उपसंद्भियते चान्ते संइत्तीं च ख्यं इरि: ॥१०॥ वह्या भ्रतास्वदि गुर्जगत् पाति इरि: ख्यम् । मद्रक्षी च कल्याना जगत् संचरते प्रसः ॥११॥ बह्मा तु स्टिकालेऽस्मिन् जलमध्यगतां सहीम्। दं द्रवोद्धरित चाता वारा ही सास्थित सन् म ॥१२॥ देवादिसर्गाहक्षे,चं संचेपाच्यृ गु शक्षर !। प्रथमो सहत: सर्गो विक्यो बह्मणस्तु सः ॥१३॥ तनामाणां दितीयसु भूतसमी हि सः स्थतः। वैकारिकसृतीयस्त सर्गयेन्द्रियकः स्रतः ॥१४॥ म्त्येषः प्राष्ट्रतः सर्गः सन्भूतो बुड्रिपूर्वेकः। सुख्यसर्गेत्रतुर्यस्तु सुख्या है स्थावराः स्थाः ॥१५॥ तिर्यं क्षीतस्तु यः मोत्तसिर्यं ग्योन्यः स उचाते। तदूर्ज्ञचोतसा पछो देवसर्गस्त स स्थतः ॥१६॥ ततोऽर्वाक् द्वोतसां सर्गः सप्तमः स त मानुषः। अष्टमो त्वयः सर्यः सान्तिकसामसस्त सः ॥१०॥ पञ्चेते वैसताः सर्गाः आसतास्त तयः स्रताः। मालतो वैक्रतसापि कौमारो नवम: स्रत: ॥१८॥ सावरानाः सराद्यास्त प्रजा रहे ! चतुर्विधाः । ब्रह्मणः कुर्वतः इष्टिं जित्तरे मानसाः सताः ॥१८॥ ततो देवासरिपतृन् मातुषांच चतुष्टयम्। सिस्युरमांखेतानि खमामानमपूजयत् ॥२०॥ सुतासनस्त सावायासुद्रितास्त् प्रजापते:। मिस्कोर्जयनात् पूर्वमस्या जिन्नरे ततः ॥त्।॥ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA छत्यसर्व ततसान्त तमीमावाश्विकां तन्त्। तमोमावा तत्तस्यका ग्राष्ट्रप्तिश्वावरी ॥२२॥ सिक्ष्युर्व्यदेष्ट्यः भीतिमाप ततः खराः । सन्तोद्रिक्तास्त स्वतः संध्ता ब्रह्माणो हर् । ॥२३॥ सन्त्याया तत्तस्ते न सन्त्यका सायम्बद्धः दिनम् । ततो हि बिजनो रावावसरा देवता दिवा ॥२४॥ सन्त्यमावान्तरं यन्त्र परत्य ततोऽभवन् । सा चोत्वद्यासवत् सन्त्या दिवनक्तान्तर्स्थिता ॥२५॥

त्जोसातान्तरं ग्रह्म सत्वयास्तभवंसतः। सा त्यका चासवळारोत्सा प्राक्षक्या याभिषीयते ॥२६॥ ज्योत्सा रात्यवनी सन्या गरीराणि त तस्व वै। र्जोमातान्तरं रहा चुदस्त् कोप एव च ॥२०॥ बुत्वामानस्वद् बद्धा राच्यान् रचणाच सः। यचात्वा यचणान्चेयाः सर्गा वे क्षेत्रसर्पणात् ॥२८॥ जाताः कोपेन खताद्या गन्धर्वा जिच्चरे ततः। गायनो जिल्लारे वाचं गन्धवीस्त न तेरनव ।॥२८॥ अववोवज्ञस्यके सुखतोऽजाः स स्टवान्। क्ष्टवातुर्राज्ञास पार्कास्थास प्रजापति: ॥३०॥ पद्भाद्याद्यात्रान् स मातकान् गर्भोद्राद्कां स्था। चोषध्यः पालव्यक्तिचो रोमध्यसस्य जित्ररे ॥३१॥ गौरनः पुरुषो मेषः सम्बाधतरगर्देशाः। एतान् यास्यान् पन्त्रन् प्राखरार्खांच निवीध से ॥३२॥ कापदं विखुरं चित्रवानराः पन्निपञ्चमाः।

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delni, Digitized Systematical USA.

पूर्वादिस्यो सुखेस्यस्त ऋग्वेदायाः प्रजितिरे।
प्राच्याद् वै ब्राह्मणा जाता बाहुस्यां चित्रयाः स्मृताः।
जरुम्यान्तु विश्वः सृष्टाः शूद्रः पद्स्यामजायत ॥ ३४ ॥
ब्राह्मो खोको ब्राह्मणानां श्रात्रः चित्रयज्यानाम्।
मार्गतन्त्र विश्वां स्थानं गान्धवे शूद्रजन्यानाम् ॥ ३५ ॥
ब्रह्मचारिव्रतस्थानां ब्रह्मखोकः प्रजायवे।
प्राजापत्यं स्टब्स्थानां यथाविहितकारिणाम् ॥ ३६ ॥
स्थानं सप्त ऋषीणाञ्च तथैव वनवासिनाम्।
यतीनामच्यं स्थानं यहच्छागामिनां सदा ॥ ३७ ॥
इति महापुराणे गारुङ्गे चतुर्थोऽध्यायः।

#### पञ्चमोऽध्यायः।

श्वित्वाच । कालेश्वास्त्रसंखानं प्रजासगैन्तु मानसम् ।
श्वास्त्रजत् प्रजाकार्त्वं न् मानसांस्त्रनयान् प्रशुः ॥ १ ॥
श्वमं कृदं मनुश्चेव सनकं ससनातनम् ।
श्वमं कृदं मनुश्चेव सनकं ससनातनम् ।
श्वमं सनत्कुमारश्च कृचिं ग्रहं तथैव च ॥ २ ॥
मरीचिमत्रप्रक्तिरसी प्रजस्यं प्रजाहं कृतुम् ।
विश्वष्ठं नारदश्चेव पितृन् विश्वदस्तया ॥ ३ ॥
श्वानस्त्रातां स कव्यादानाच्यपां स स्वाजिनः ।
उपज्ञतांस्त्रथा दीप्यांस्त्रीं समूर्त्तिविविर्व्या तान् ॥ ४॥
चतुरी मूर्त्ति युक्तां स दचं चक्रीऽय दिच्यात् ।
वामाङ्गुष्ठातस्य मार्थामस्त्रजत् पश्चसभवः ॥ ५ ॥
'तस्त्रान्तु जनयामास दचो दुहितरः ग्रमाः ।
ददौ ता ब्रह्मपुत्रेभ्यः सतीं कृद्राय दत्तवान् ।
कृद्रपुत्रा बभूवृद्धि श्वसंख्याता महावकाः ॥ ६ ॥
स्वाचे च ददौ ख्यातिं क्रियणप्रतिमां ग्रमाम् ।

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Contention New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

स्गोर्घाता विधातारी जनयासास सा समा ॥ ७॥ वियम जनयामास पत्नी नारायणस्य या। तस्यो व जनयामास बजोक्सादी हरिः स्वयम् ॥ ८॥ पायतिर्नियतिसैव मनीः वन्ये महालनः। घाता विधानोस्ते सार्थे तयोजीती सुतातुमी। प्राचिव स्वाकुस मार्वकियो स्वाकुतः॥ ८॥ पंजी मरीचेः संभूतिः पीर्थमासमस्यत । विरजः सर्वगरीय तस्य पुत्री संहालनः ॥ १०॥ स्तिसाङ्गिरसः पुताः प्रस्ताः कन्यकास्त्या । सिनीबासी कुइसेव राका चानुसतिस्तथा ॥ ११ ॥ चनस्या तथैवावेर्जे प्रवानकस्यवान्। सीमं दुर्वासस्त्रीव दत्ताव्रेयस्य योगिनम् ॥ १२ ॥ प्रीत्या पुणस्यमार्थ्यायां दत्ती विद्यात् सुती अभवत् । कर्वायवीरस सहियांस सुतत्वयम् । चमा तु सुवुवे सार्थ्या पुंचाइस प्रजापतेः ॥ १३ ॥ क्रतीय सुमतिभीया बांसिखिखानस्यतः। षष्टि बालिसङ्खाणि ऋषीयासूईरेतसाम्। चक् डपर्वमात्राचां व्यवद्भास्करवर्षमाम् ॥ १८॥ जर्जायानु विशिष्ठस सप्ता जायना वे सुताः। रजीगात्रोड्ड बाड्डस गरणसानघस्तथा। सतपाः यंत्र द्रवीते सर्वे संतर्वयो मताः॥ १५॥ बार्च प्रादात् स दंबीऽपि समरीराय वक्कवे। तखात् साहा सुतान् समे बीतुदारीजसी हर!। पानकं पर्वमानच राचित्रामि जलात्रितः॥ १६॥ पिटम्बस स्वया जन्न मेनां वैतर्गी तथा। CC-0. Prof. Satya वे इस्ति क्या रिकी मनागानु हिमाचलम् ॥ १०॥-

ततो ब्रह्मात्मसमूतं पूर्वं स्वायमुवं प्रमुः। भाकानमेव जतवान् प्रजापाच्ये मनुं चरः। ॥ १८॥ यतक्याच्य तां नारीं तपोनिइतकस्मवाम्। स्वायभावी मनुदेवः पत्नीले जग्रहे ततः ॥ १८ ॥ तसाच पुरुवाह वी यतक्या व्यनायतः। प्रियव्रतोत्तानपादी प्रस्त्याकृतिसंज्ञिते ॥ २०॥ देवइति मनुस्तास बाक्ति रुचये ददी। प्रस्तिचैव दचाय देवझतिच सदेमे ॥ २१ ॥ क्षेयंत्रो दिवासमूहिवयायात्र यत्रतः। षमवन् हाद्यसुता यमी नाम महाबसाः॥ २२॥ चतुर्विभतिकन्यास सहवान् द्व उत्तमः। - यदा सम्मीर्वृतिस्तृष्टिः पुष्टिमें या क्रिया तथा॥ २३॥ बुविर्बन्ता वपुः मान्तिऋ विः कोत्तिक्रयोदमी। पदार्थे प्रतिजयाच धर्मी दाचायणः प्रसुः॥ २४॥ स्थातिः सत्यय समूतिः सृतिः फ्रीतिः चमा तथा। सबतिबानस्यां च कर्जा साहा सवा तया ॥ २५॥ स्गुर्भवो मरीचिस तथा चैवाङ्गिरा सुनि:। पुलस्यः पुलस्येव जातुसर्विवरस्तथा ॥ २६ ॥ प्रविर्वशिष्ठो विचय पितर्य यथाक्रमम्। खाताचा जयहः वाचा मुनयो मुनिसत्तमाः॥ २०॥ श्रदा कामं चना दर्पं नियमं धृतिराक्षजम्। सन्तोषच तथा तुष्टिखींसं प्रष्टिरस्यत ॥ २८ ॥ मेघा युतं क्रिया देखं सर्य विनयमेव च। बोध' बुद्धिस्तथा सका विनयं वपुराक्षजम् ॥ २८ ॥ व्यवसायं प्रजज्ञे वै चेमं गान्तिरस्यत । सुखसुद्विर्यमः कीति दिखेते धर्मस्नवः।

कामस्य च रतिर्मार्था तत्पुत्रो इर्ष उचाते॥ ३०॥ र्ज बदाचिद् यज्ञेन इयमेचेन दज्ञकः। तस्य जामातरः सर्वे यज्ञं जम्मु निमन्त्रिताः॥ ३१ ॥ माथामिः सहिताः सर्वे रद्दं देवीं सतीं विना । चनाइता सती प्राप्ता दचेचैवावमानिता॥ ३२॥ त्यक्का देई पुनर्जाता मेनायान्तु हिमाद्रयात्। मसोर्भाया भवद गौरी तस्त्रा जन्ने विनायकः ॥ ३३॥ कुमारबैव सङ्गीयः सुद्दो रुट्रः प्रतापवान् । विष्यंस यज्ञं दचन्तु तं यगाप पिनाकप्टन्। भुवस्तान्वयसमूतो मनुष्यस्त भविष्यसि ॥ ३४ ॥ इति गावड़े महापुराणे पश्चमोऽध्यायः।

### वहोऽध्यायः।

'इरिक्वाच । उत्तानपादादमवत् सुक्चासुत्तमः सुतः । सुनीत्वान्तु घ्रुवः पुत्रः स स्त्रीमे स्वानसुत्तमम् ॥ १ ॥ सुनिप्रसादादाराध्य देवदेवं जनार्दनम् । भ्वस तनयः श्रिष्टिमेश्वाबन्यराक्रमः॥ २॥ तस्य प्राचीनवर्ष्टिस्तु पुत्रस्तस्याप्युदारधीः। दिवन्नयसम्ब सुतस्तस्य पुत्रो रिपुः स्मृतः ॥ ३ ॥ रिपोः पुचस्ततः त्रीमांबाचुषः कीत्ति तो मनुः। . व्वदांस सतः चीमानङ्गस्तस तथासनः॥ ४॥ अक्रुस वेगः पुत्रस्तु नास्तिको धर्मवर्जितः। पवर्मकारी वेण्य सुनिभिय कुग्रैईतः॥ ५॥ जरं ममन्युः पुकार्चे ततोऽस्य तनयोऽभवत् । इस्रोडितमाद्रः संस्थाङ्गो निषीदेति ततोऽसुवन् CC-0. Prof. Satya Front Shash Conception, New Delhi, Digitized by S3 Foundation USA

ततोऽस्य दिचा पाणि समन्युः सहसा दिजाः। तसात्तस्य सुतो जातो विष्णोर्मानसक्पष्टक् ॥ ७ ॥ प्रयुरित्येव नामा स वेण: पुत्राहिवं ययौ। दुदोह पृथिवीं राजा प्रजानां जीवनाय हि॥ ८॥ चन्तर्दानः प्रयोः पुत्रो इविद्यीनस्तदात्मनः। प्राचीनवर्ष्ट्सित्पुत्रः पृथिव्यामेकराड् वसी ॥ ८॥ उपयेमे ससुद्रस्य सवणस्य स वे सुताम्। तसात् सुषाव सामुद्री दय प्राचीनवर्ष्टिषः॥ १०॥ सर्वे प्राचितसी नाम घनुर्वेदस्य पारगाः। अप्रथम् धर्माचरणास्तेऽतप्यन्त सहत्तपः॥ ११॥ द्रश्ववेसहसाणि ससुद्रसिखेशयाः। प्रजापतित्वं संप्राप्ता भार्यो तेषाच्च मारिषा ॥ १२ ॥ श्रमवद् भवशार्पन तस्यां दच्चीऽभवत्ततः। अस्जयानसा दचः प्रजाः पूर्वं चतुर्विधाः॥ १३॥ नावर्षन्त च तास्तस्य अपध्याता चरेष तु। मैथुनेन ततः सृष्टिं कर्तुमैच्छत् प्रजायतिः॥ १४॥ चसिक्रीमावहद्भार्थां वीरण्ख प्रजापतेः। तस्य पुत्रसन्दसन्तु वैरखां समपद्यत ॥ १५॥ नारदोत्ता सुवद्यान्तं गता ज्ञातुच्च नागताः। दचपुत्रसन्दस्य तेषु नष्टेषु स्ष्टवान् ॥ १६ ॥ यवनाम्बास्तेऽपि गता मातृणां पदवीं हर ! i दचः कुदः समापाय नारदं जवा चापारिस ॥ १७॥ नारदो च्चमवत् पुत्रः कथ्यपस्य सुनेः पुनः। यज्ञे ध्वस्तेऽय दचोऽपि ग्रशापोगं महेम्बरम्॥ १८॥ यङ्गा लासुपचारेश अपसचन्ति हि हिजाः। जबान्तरेऽपि वैराणि न विनम्बन्ति ग्रङ्गर !॥ १८॥

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

प्रसिक्तमां जनयामास देखी दुष्टितरं द्वाय। षष्टिं कचा रूपयुतां हे चैवाङ्गिरसे दही ॥ २०॥ हे प्रादात् स समायाय दम चर्माय चाप्यय। वयोदम कम्यपाय सप्तविम तर्थेन्दवे॥ २१॥ पददी बहुपुत्राय सुप्रमां भामिनी तथा। मनोरमां मानुमती वियासां बहुदामय ॥ २२ ॥ दचः प्रादासहादेव । चतस्रोऽरिष्टनेमिने । स क्रयांखाय च प्रादात् सुप्रजास तथा जयाम् ॥ २३ ॥ चक्यती वसुर्यामी संस्वा भातुर्मे बहती। सङ्ख्या च सुइत्ती च साध्या विश्वा च ता द्रा॥ २४॥ घर्मेपताः समाख्याताः कम्यपस्य वदास्यहम्। चिंदितिर्देतुः काबा चनायुः सिंहिका सुनिः। कहुः प्राधा देरी कीचा विनता सुर्भिः खगा ॥ २५ ॥ विष्वे देवास् विष्वायाः साध्या साध्यान् व्यजायत । मन्द्रत्यां मन्द्रन्तो वसीस्तु वसवस्त्रया ॥ २६ ॥ भागीसु भागवी रद्र ! सुइर्ताच सुइर्त जाः। बब्बायाचैव घोषीऽय नागवीयिस्तु यामितः॥ २०॥ प्रियवीविषयं सर्वमन्त्रस्थां व्यनायत। सङ्ख्यायास्त सर्वाका जन्ने सङ्ख्य एव हि ॥ २८॥ पापो भ्वत सोमस धवसैवानिकोऽनलः। प्रत्युवस प्रभासस वसवी नामिसः स्मृताः ॥ २८॥ पांपस पुत्रो वैतुष्ह्यः यसः यान्तो ध्वनिस्त्या । भुवस पुत्री मगवान् कासी स्रोकस्य कासनः। सोमस मगवान् वर्ची वर्चसी येन जायते ॥ १०॥ धवस प्रश्नी वृष्टियो इतस्त्रयवस्त्रया

CC-0. Prof. Sa अन्तिक प्राची विचित्र मार्चाड्य समयदाया ॥ ३१॥

चनिचस्य भिवा मार्था तस्याः प्रचः प्रचीमनः। भविज्ञातगतिसेव ही प्रचावनिसस्य तु॥ ३२॥ प्रिन्युत्तः कुमारस्तु प्ररस्तस्वे व्यजायत। तस्य शाखी विश्राख्यं नैगमेयय प्रष्ठतः। अपत्यं क्रिकानान्तु कार्त्ति क्षेय दति स्रृतः ॥ ३३ ॥ प्रत्यूषस्य विदुः पुच्चस्थि नामा तु देवलम्। विष्ववसी प्रभासस्य विस्थाती देववर्षकिः॥ ३४॥ यजैकपादि क्षिप्रस्वष्टा रद्र वीर्थवान्। त्वष्टु बाप्यात्मनः युची विष्वक्पी महातपाः। हर्य बहुक्पम व्यक्वक्यापराजितः॥ ३५॥ ष्ठवाकिपस मसुसं कपदी रैवतस्त्या। खगव्याच्य प्रवेस कपाली च महासुने !। एकाटग्रेते कथिता रुट्रास्त्रिस्वनेश्वराः॥ ३६॥ सप्तविंयति सोमस्य पत्न्यो नचत्रसंजिताः। चित्यां कार्यपाचैव सूर्या हाद्य जितरे। विश्वा: मक्रोऽयमा धाता त्वष्टा पूषा संयेव च ॥ ३० ॥ विवस्तान् सविता चैव मित्रो वर्ष एव च। श्रंत्रसांस भगसेव शाहित्या द्वादय स्नृताः ॥ ३८ ॥ इरस्वकाशपुर्दित्वां द्विरस्वाचीऽभवत्तदा। सिंहिका चामवत् कन्यां विप्रचित्तिपरिष्रहा ॥ ३८ ॥ हिरखनियपोः प्रचायत्वारः प्रयुखीनसः। चनुज्ञाद्य ज्ञाद्य प्रजाद्येव वीर्थवान्। संज्ञादसामवत्ते वां प्रज्ञादी विशुतत्परः ॥ ४०॥ संक्रादपुत्र पायुषान् शिविवीस्त्रल एव च। विरोचनस प्राक्नांदिर्वे विजेश्चे विरोचनात्। CC-0. Prof. Salva Vrai Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

हिरक्षाचसुतासास्न् सर्वे एव सहावलाः। उत्तुरः म्कुनिसैवं भूतसन्तापनस्तया । महानामी महाबाहु: कालनामस्त्र्यापरः ॥ ४२॥ चमवन् दनुषुवाच हिसूही यङ्गरस्तथा। प्रयोसुखः शङ्कश्चिराः कपितः सम्बरस्तथा ॥ ४३ ॥ एकचको महाबाहुसारकस महाबल:। स्वर्भानुईवपर्वी च पुलीमा च महासुरः। एते दन्ती: सता: स्थाता विप्रचित्तिस वीर्थ्यवान् ॥ ४४ ॥ स्तर्मानीः सुप्रमा कन्या शर्मिष्ठा वार्षपार्वेगी। भीपदानवी च्यिमराः प्रस्थाता वरकन्यकाः॥ ४५॥ वैद्धानरसुते चोमे पुलोमा कालका तथा। डमें ते तु महामागे मारीचेस्तु परिषदः ॥ ४६ ॥ ताम्यां प्रचयचसाचि षष्टिर्दानवसत्तमाः। पीकोमाः कावकस्तास मारीचतनयाः स्मृताः ॥ ४७ ॥ सिंहिकायां समुत्पना विप्रचित्तिसुतास्तथा। व्यंगः ग्रह्मस बह्मवान् नभसेव महाबहाः ॥ ४८ ॥ वातापिनसिचिवेव दक्काः खसमदाथा। प्रस्ताो नरकसैव कालनामस्त्रयेव च। निवातकवचा देखाः प्रज्ञादस्य कुलेऽभवन् ॥ ४८॥ षद्सुताच महासत्त्वास्तामायाः परिकीत्ति ताः। श्वनी श्रेनी च भासी च सुग्रीवी श्रचिखिता॥ ५०॥ यको यकानजनयदुजूकी प्रत्यजूककान्। खेनी खेनांस्तया भासी भासान् रुष्ट्रांस रुष्ट्रप्रिय ॥ ५१ ॥ ग्रचीदकान् पिंचगणान् सुगीवी तु व्यनायत । प्रमानुष्टान् गर्दमांस तान्वावंगः प्रकीत्ति तः ॥ ५२ ॥ CC-0. Prof. Satya विनतायास्त्री पुत्री हो विख्याती गरुडारुपी।

सुरसायाः सहस्रन्तु सर्पाणाममितीनसाम्॥ ५३॥ काद्रवेयासं फणिनः सहस्रममितीजसः। तेषां प्रधानी भूतेश ! श्रेषवासुकितचका: ॥ ५४ ॥ यकः खेती महापद्मः कम्बलाखतरी तथा। एसापबस्तया नागः वार्वीटकवनस्त्रयी । गणं क्रोधवर्य विचि ते च सर्वे च दंष्ट्रिणः॥ ५५॥ क्रोधा तु जनयामास पिशाचांस महाबलान्। गास्तु वै जनयामास सुरिममीहिषांस्तथा ॥ ५६ ॥ इरा व्रचलताबक्षीस्तृयजातीस सर्वग्रः। खगा च यचरचांसि सुनिरसरसया॥ श्रीरष्टा तु सञ्चासत्त्वान् गत्वर्वान् समजीजनत् ॥ ५०॥ देवा एकोनपञ्चायस्वतो भ्रमविति। एकच्योतिर्दिच्योतिस विचतुर्च्योतिरेव च ॥ ५८॥ एकशको दिश्रम् विश्रमस महावतः। र्देष्टक् चान्यादक् सदक् च ततः प्रतिसदक् तथा ॥५८॥ मित्य समित्यैव सुमित्य महावतः। ऋतिजत् सत्यिजिसैव सुवेगः सेनिजत्तया ॥ ६०॥ चितिमित्रोऽप्यमित्रच दूरमित्रोऽजितस्त्या । ऋतय ऋतधवा च विद्वर्ता वरुणो भ्रवः ॥ ६१॥ विधारणसतुर्थे।ऽयं ग्रहमेकगणः स्मृतः। र्द्रहच्य सहच्य एताहची मितायनः॥ ६२॥ एतनः प्रसद्यय सुरंतय महातपाः । ताद्यंग्रो ध्वनिर्मासी विसुत्ती विचिपः सहः ॥ ६३ ॥ युतिर्वसुर्वेचाष्ट्रची चामः कामी जयी विराद । **उद्देषणी गणी नाम वायुस्तन्ये तु सप्तमे ॥ ६४ ॥** एतसर्वे इरेक्पं राजानी दानवाः सुराः। CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA सूर्यादिपरिवारेण मन्वाद्या ईजिरे इरिम् ॥ ६५ ॥ इति गावड़े महापुराण वहीऽध्याय:।

#### सप्तमोऽध्यायः।

बद्ध डवाच । सूर्यादिपूजनं ब्रूडि खायमुवादिभिः जतम् ।

भुतिमृतिप्रदं सारं व्यास । संविपतः शृष्ण ॥ १ ॥

इरिवाच । सूर्यादिपूजां वच्चामि धर्माकामादिकारिकाम् ॥२॥

यो सूर्यासनाय नमः भी नमः सूर्यमूत्तं ये भी ज्ञां जी

सः सूर्याय नमः ॥ भी सोमाय नमः भी मङ्गलाय नमः भी

वुधाय नमः भी दृष्टसतये नमः भी स्वत्य नमः भी गनै
सराय नमः भी राहवे नमः भी केतवे नमः । भी तेज-

मासनावाहनं पायमध्य साचमनं तथा।
सानं वस्तोपवीतस्य गन्धपुष्पस्य धूपकम् ॥ ४ ॥
दीपकस्य नसस्तारं पदचिषविसक्य न ।
सूर्थादीनां सदा क्रुथादिति सन्दे हैं वध्यक । ॥ ५ ॥

भी हां शिवासनाय नमः। भी हां शिवमूत्तं थे नमः। भी हां हृदयाय नमः। भी ही भिरते खाहा। भी छ्रं शिखाये वषद् भी हैं नवचाय हुं भी हीं नेवचयाय वीषद् भी हः पद्धाय नमः। भी हां सद्धोजाताय नमः। भी ही वाम-देवाय नमः। भी हां भघोराय नमः। भी हैं तत्पुरुषाय नमः। भी ही ईशानाय नमः। भी हां गीर्थे नमः भी हां गुरुषो नमः भी हां हृद्धाय नमः भी हां चद्धाय नमः भी हां प्रदेवासनाय नमः भी वासुदेवासनाय नमः भी वासुदेवासनाय नमः भी वासुदेवासनाय नमः भी वासुदेवासनाय नमः। भी चंभी नमः भी वासुदेवासनाय नमः भी वासुदेवासनाय नमः। भी चंभी नमः भगवते वासुदेवाय नमः।

नमा भगवते प्रयुक्ताय नमः । श्री श्रं श्री नमा भगवते श्र-निरुवाय नमः। श्री नारायणाय नमः श्री तत्सदृत्रद्वाणे नमः भी इं विषावे नमः भी चौ नमा भगवते नरसिंहाय नमः । भी भूः भी नमी मगवते वराष्ट्राय नमः । भी कं टं पं शं वैनतेयाय नमः भी जं खं वं सुदर्शनाय नमः भी खं ठं पं वं गदाये नमः भों वं लं मं चं पाचनचाय नमः भी घं ढं मं इं त्रिये नमः भी गं इं वं सं पुछी नमः भी धं वं वं संवनमालाय नमः भी सं दं लं सीवत्साय नमः भी ठं सं मं ये जीस्तुभाय नमः। भी गुरुखो नमः भी इन्द्रादिस्यो नमः भी विश्वक्षेनाय नमः ॥ ६॥

श्रासनादीन् इरेरेतिमन्त्रेर्द्याद् व्रवध्वजः

विशुप्रक्याः सरस्वत्याः पूजां ऋणु ग्रमप्रदाम्॥ ७॥ भी जी सरखत्ये नमा भी जा द्वदयाय नमा भी जी शिरसे नमः चों इं शिखाये नमः चों के वावचाय नमः भी ही नेवचयाय नमः भी इः अस्ताय नमः ॥ ८॥ यदा ऋदि: वाला मेघा तृष्टि: पुष्टि: प्रभा मित:।

श्रीकाराचा नमाउन्ताश्च सरस्तत्याश्च ग्रात्यः॥ ८॥ ची चेवपालाय नमः ची गुरुम्यो नमः ची परमगुरुम्या Charles of the Action with

नसः ॥ १० ॥

पद्मस्यायाः सरस्रत्याः चासनाद्यं प्रवस्ययेत्। 🔠 🥬 सूर्यादीनां सक्तेमन्त्रः पविचारोच्चणन्तया ॥ ११ ॥ दति सचापुराणे गांचड़े सप्तमाऽध्यायः। primary and both primary is

### चष्टमोऽध्यायः।

इरिक्वाच । भूमिष्ठे मण्डपे सात्वा मण्डले विश्वमर्चयेत्। पचरिक्तवर्षेन वज्रनासन्तु सण्डलम् ॥ १॥

षोड़ग्रै: कोष्ठकैस्तव सिमातं रह ! कारयेत्। चतुर्वपञ्चकोषेषु स्वंपातन्तु कारयेत् ॥ २ ॥ 🧀 कोषस्वादुमयतः कोषा ये तत्र संस्थिताः। तेषु चैव प्रकुर्वीत स्वयातं विचच्यः ॥ ३॥ तदनन्तरकोषेषु एवमेव हि कारबेत्। प्रथमा नामिन्दिष्टा मध्ये रेखाप्रसङ्गमे ॥ ४ ॥ भन्तरेषु च सर्वेषु भष्टी चैव तु नामयः। पूर्वमध्यमनामिम्यामय सूत्रन्तु स्नामयेत्॥ ५॥ पनारेषु दिजयेष्ठः पादीनं सामयेत् हर !। पनेन नाभिसूत्रस्य कर्षिकां स्नामयेत् शिव ! ॥ ६ ॥ कर्षिकाया दिभागेन केयराणि विचच्यः। तद्येण सदा विद्वान् दलान्येव समालिखेत्॥ ७॥ सर्वेषु नामिचेत्रेषु मानेनानेन सुत्रत ।। पद्मानि तानि कुर्वीत देशिकः परमार्थवित्॥ द॥ षादिसूत्रविभागेन द्वाराणि परिकल्पयेत्। इारयोभां तथा तच तदर्जन तु कल्पयेत्॥ ८॥ कर्षिकां पीतवर्षेन सितरकादिकेशरान्। भन्तरं नीसवर्षेन दसानि असितेन च॥१०॥ क्वचावर्षेन रजसा चतुरसं प्रपूरयेत्। दाराणि सक्तवर्षेन रेखाः पञ्च च मण्डले ॥ ११ ॥ सिता रक्ता तथा पीता क्षणा चैव यथाक्रमम्। कविव मण्डलचादी न्यासं तवार्चयेवरिम्॥ १२॥ इसधे तु न्यसिद्दिश्युं मध्ये सङ्गर्वश्यं तथा। प्रयुचं भिरसि न्यंस्य भिखायामनिक्चकम्॥ १३॥ बद्धार्षं सर्वगातेषु कारयोः स्रोधरं तथा। CC-0. Prof. Satya Vrai Shastri Collection कार्यिकायां व्यसिकरिम् । undergon USA न्यस्रोत् सङ्गर्षणं पूर्वे प्रयुक्तस्रेव दक्षिणे।

पनिवृद्धं पश्चिमे च ब्रह्माणस्रोत्तरे न्यसेत् ॥ १५॥
चीधरं बद्दकोणेषु रन्द्रादीन् दिश्व विन्यसेत्।

ततोऽभ्यस्यं च गन्धावीः प्राप्तुयात् परमं पदम्॥ १६॥

इति गावड् सहापुराणे पष्टमोऽभ्यायः।

#### नवसोऽध्यायः।

इरिववाच । समये दीजितः शिष्यो वहनेत्रस्तु वाससा । चटाइति यतं तस्य मूजमन्त्रेष होमयेत्॥१॥ हिगुणं पुत्रके होसं चिगुणं साधके स्तम्। निर्वापदेशिके बद्र ! चतुर्गुपसुदाच्चतम् । गुरुविष्युद्धिजस्त्रीयां चन्ता बध्यस्बदीचितै:॥ २.॥ अय दीचां प्रवचािस धर्माधर्मचयद्वरीम्। उपवेश्व विदः शिषान् भारणां तेषु कारयेत्॥३॥ वायव्या कलया बद्र । योचमानान् विचिन्तयेत् । बाजेव्या दश्चमानांच द्वावितान् प्रवासा गुनः ॥ ४ ॥ तेजस्तेजसि तं जीवमेकीकत्य समाचिपेत्। प्रवदं चिन्तंबेद् व्योक्ति ग्ररीरेज्यसु कार्यम्॥ ५॥ एकैकं योजयेत्तव वित्रचं देशकारणात्। जलाब योजयेत् प्रवादेकेकं हषभव्यक ।॥ ६ ॥ मख्डबादिष्यमासु कलयिताऽर्चयेत् इरिम्। चतुर्दारं भवेत्तच ब्रह्मतीर्थादनुक्रमात्॥ ७॥ इस्तं पद्मं समास्थातं पत्राप्यक्तुसयः स्मृताः। कर्षिकातसहस्रन्तु नखान्यस्य तु केग्रराः॥ ८॥ तत्रार्चयेत् इरि ध्याता स्योन्दन्यन्तरेव च। तं इद्धां पातयेसृष्टिं शिष्यस्य तु समाहितः ॥ ८ ॥

CC-0. Prof. Satya Vrai Shasik Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

इस्ते विश्वः स्थितो यसाद् विश्वः इस्तस्तस्वयम्।
नम्भित्तं सर्भगत्तस्य पातकान्यखिसानि च॥१०॥
गुरुः भित्रं समस्यर्थं नेत्रे बन्ने तु वाससा।
देवस्य प्रमुखं कत्वा पुष्पाणि मोचयेत्ततः।
पुष्पं निपतितं यत्र मूर्द्वा देवस्य ग्राक्तिंगः॥११॥
तमाम कारयेत्तस्य स्त्रीणां नामाद्वितं स्वकम्।
गूद्राणां दाससंयुत्तं कारयेत् विचचणः॥१२॥
इति गावद्दे महापुराणे नवमोऽध्यायः।

# दशमीऽध्यायः।

हरिक्वाच । त्रादिपूजां प्रवच्छामि स्थिष्डिलादिषु सिहसे । भी त्री महालकारे नमः। त्रांत्रीं त्रूं त्रीं त्राः। क्रमावृदयम् थिरः शिखां क्वचम् । नेत्रमन्त्रम् भासनं सूर्ति-मर्चवेत् ॥ १॥

मखने पद्मामें च चतुर्वारि रजोऽन्विते।
चतुषध्यन्तमप्टादि खाचेखान्यादि मखन्तम्।
खोचीन्दुप्रथमं सर्वे खादिवेदेन्दुवर्त्तनात्॥ २॥
खचामक्वानि चैकस्मिन् कोणे दुगां गणं गुरुम्।
चेव्रपासमयान्यादी चोमाळ्ण्डाव कामसाक्।
भी घं टं डं डं महासच्चारे नमः।
भनेन पूजवेबच्चाें पूर्वोक्तपरिवारकैः॥ ३॥
भी सौं सरस्रत्ये नमः। भी श्री सरस्रत्ये नमः। भी
श्री वद वद वाग्वादिनि खाडा। भी श्री सरस्रत्ये नमः॥॥॥
इति महापुराणे गारुड् द्यमोऽध्यायः।

### एकादगोऽध्यायः।

इरिक्वाच। नवव्यू हार्चनं वस्त्रे यदुतं कम्यपाय हि। जीवसुत्चिप्य सूर्षेन्या नाभ्यां व्योचि निवेशयेत्॥ १॥ ्ततो रमिति वीजेन दहेबूतालवां वपुः। यमित्यनेन वीजेन तच सवें विनामयेत्॥ २॥ लमित्यनेन वीजेन द्वावयेत् सचराचरम्। विमत्यनेन वीजेन चिन्तयेदस्तं ततः ॥ ३ ॥ तती बुद्दमध्ये तु पीत्वासायतुर्भुजः। भइं मतस्त्रथा सानं ध्यानेन परिचिन्तयेत् ॥ १ ॥ मन्त्रन्याम् ततः क्रुव्यात् चिविधं करदेश्योः। द्वाद्याचरवीजेन उत्तवीजैरनन्तरम्। षड्क्नेन ततः कुर्यात् साचात् येन इरिर्भवेत् ॥ ५ ॥ दिचिणाङ्गुष्ठसारस्य सध्याङ्गुष्ठं दले न्यसेत्। मध्ये वीजहर्य न्यस्य न्यसेट्डि ततः पुनः ॥ ६ ॥ ्रष्ट्रच्छिरसि शिखावकीवज्ञां खुदरप्रष्ठतः। वाच्चीय करयोर्जान्वीः पादयोद्यापि विन्यसेत्॥ ७॥ पद्माकारी करी कत्वा सध्येऽकुष्ठं निवेशयेत्। चिन्तयेत्रत्न सर्वेशं परं तत्त्वमनामयम् ॥ ८॥ क्रमाचैतानि वीजानि तर्जन्यादिषु विन्यसेत्। ततो मूर्वाचिवन्नोषु कप्छेषु च्रदये तथा। नामी गुद्धे तथा जान्दोः पादयोविन्यसेत् क्रमात्॥ ८॥ पाखीः षड्क्वीजानि न्यस्य कारी तती न्यसेत्। अङ्षादि कनिष्ठान्तं विन्यसेद् वीजपञ्चकम्॥ १०॥ करमध्ये नेववीजमङ्गन्यासिऽप्ययं क्रमः। हृदये हृदयं न्यस्य भिरः भिरसि विन्यसेत्॥ ११॥

शिखायानु भिंखां न्यस्य कावचं सर्वतस्तनी। नेत्रे नेत्रे विधातच्ये चस्त्रच कंरयोईयोः ॥ १२ ॥ तेनैव च दियो बंदा पूजाविधिमयारमेत्। . इद्वे चिन्तर्येत् पूर्वे योगपीठ समाहितः ॥ १३ ॥ वर्म जानच वैराग्यमैखर्यच यथाक्रमम्। पानियादी च पूर्वीदावधमीदीं विन्यसेत् ॥ १४॥ एभिः परिच्छवतर्न् पीठमूतं तदावनम् । जनन्त विन्धसेत् पंचात् पूर्वकायीचते स्थितम् ॥ १५ ॥ तती विद्या सरी जॉर्त दंबांडसमहिग्द्बम्। सितान यतपादाका विप्रकी पी व किपिकाम् ॥ १६ ॥ ध्याता वैदादिना पंचात् सूर्यसीमानसामनाम्। मण्डलानि क्रमादेवसूपर्यपरि चिन्तयेत्॥ १७॥ ततः पूर्वीदिदिव्सर्वाः ग्रातीः केगवनीचराः । विसलायां न्यसद्ष्टी नवसी क्यिकांगताम् ॥ १८॥ एवं ध्याला समस्य योगपीठमनन्तरम्। मनसावाद्य तत्रेयं इरिं मार्क न्यसेत् पुनः ॥ १८ ॥ इदयादीनि पूर्वीदिचतुर्दिग्दलयोगतः। मध्ये नेवन्तु कोचेषु पस्तमन्त्रं न्यसेत्रतः ॥ २०॥ सङ्घर्षणादिवीजानि पूर्वीदिक्रमयोगतः। द्वारि पूर्व पर चैव वैनतेयन्तु विन्धसेत्॥ २१॥ सुदर्भनं सहसारं दिखिणे हारि विन्यसित्। त्रियं दिचणतो न्यस्य संस्थीसुत्तरतस्यया ॥ १२ ॥ दार्खुत्तरे गर्दा मध्य गर्द कोषेषु विन्यसेत्। दैवदेशियतः ग्रांके वामे चैव सुधी खैसत् ॥ २३॥ तहत् सन तथा चन्नं म्बॅसेत् पार्महयोद्देयम्। तती हंने विष्णातिक किस्मिरेन विष्यसित् 53 Foundation USA वजादीन्यायुधांसैव तथैव विनिवेशयेत्। कर्षे ब्रह्म तथानन्तमध्य परिचिन्तयेत्॥ २५॥ सर्वे घालेति संपूच्य सुद्राः सन्दर्भयेत्ततः। चक्कितः प्रथमा सुद्रा चिप्रं देवप्रसादनी ॥ २६ ॥ वन्दनी मृद्यांग्रता सार्वे दंज्ञिय उनता। अर्द्वाङ्ग्रहा वामसुष्टिदेचियाङ्ग्रहबस्तनः ॥ २०॥ सव्यस्य तस्य चाङ्गुष्ठो यः स जड्वः प्रकीर्त्तितः। तिसः साधारणा होता मूर्तिभेदेन कंखिताः॥ २८॥ कनिष्ठादिप्रयोगेण प्रष्टी सुद्रा यथाक्रमम्। ष्यष्टानां पूर्ववीजानां क्रांस्यस्ववधारयेत्॥ २८॥ यक्षुष्ठेन कनिष्ठान्तं नासयित्वाक्षुविचयम्। सुद्रेयं नरसिंइस्य न्युजं क्षेत्वा करहयम्॥ ३०॥ सव्यहस्तं तथोत्तानं क्रत्वोह्वं स्नामयेत् ग्रनैः। नवसीयं स्मृता सुद्रा वराज्ञाभिमता सदा ॥ ३१॥ मुश्दियमयोत्तान सञ्चेतीकेन मोचयेत्। कुचयेत् सर्वसुद्राय मङ्गसुद्रेयसुच्यते ॥ १२ ॥ सुष्टिद्वयसयो बद्दा एवमेवानुपूर्वगः। द्यानां बोकपावानां सुद्राय क्रमयोगतः॥ ३३॥ खरमाद्यं दितीयच्च उपान्यचान्तमेव च। वासुदेवी वत्तः कामी ह्मनिक्डी यथाक्रमम्॥ ३४॥ प्रणवस्त्रसदित्येतत् इं चौं भूरिति मन्त्रकाः। नारायणस्तथा ब्रह्मा विष्युः सिंही वराहराट् ॥ ३५ ॥ सितावणहरिद्रामा नीलम्यामललोहिताः।. मेघानिमधुपिङ्गामा वर्षतो नवनामकाः ॥ ३६ ॥ क्षं टं जं पं ग्रं गरुलान् स्थात् जं खं वं सुदर्भनम्। खं चं पं षं गदा देवी वं लं मं चं च गहकम्॥ ३०॥ घं ढं वं मं इं भवेत् श्रीख गं जं डं वं मं च पुष्टिका।
धं वं च वनमाला स्वात् श्रीवलं दं सं भवेत्॥ ३८॥
छं डं पं यं कौलुमः प्रोक्त्यानन्तो झहमेव च।
एत्यङ्गानि यथायोगं देवदेवस्य वे दम ॥ ३८॥
गरुड़ोऽम्बुजसङ्गामो गदा चैवासितालतिः।
पुष्टिः ग्रिरीवपुष्पामा लच्छीः काञ्चनसिमा॥ ४०॥
पूर्णचन्द्रनिमः मङः कौलुमस्वरूपद्युतिः।
चक्रं स्थ्यसहसामं श्रीवलः कुन्दसिनमः।
पञ्चवर्णनिमा माला झनन्तो मेघसिनमः॥ ४१॥
विद्युद्र्पाणि चास्ताणि यानि नोक्तानि वर्णतः।
पर्व्यपादादि वे दद्यात् पुर्व्यरीकाचिवद्या॥ ४२॥
इति महापुराणे गारुड़े एकादमीऽध्यायः।

# द्वादशोऽध्यायः।

इरिक्वाच। पूजानुक्रमसिबार्थं पूजानुक्रम उच्चते।

यों नम इत्यादी परमासनः संस्कृतिः॥१॥
यं वं सं रमिति कायग्रदिः।
भी नम इति चतुर्मुजालनिर्माणम्॥२॥
तति वतुर्मुजालनिर्माणम्॥२॥
तति वतुर्मुजालनिर्माणम्॥२॥
तति वतुर्मुजालनिर्माणम्॥२॥
तति वतुर्मुजालनिर्माणम्॥२॥
यो नमः, भी धर्माय नमः, भी जानाय नमः,
भी वतायाय नमः, भी प्रविधाय नमः, भी प्रविधाय नमः,
भी पद्माय नमः, भी भविराग्याय नमः, भी प्रविधाय नमः,
भी पद्माय नमः, भी पादित्वमण्डलाय नमः, भी चन्द्रः
मण्डलाय नमः, भी विद्ममण्डलाय नमः, भी विमलाय नमः,
भी पद्माय नमः, भी जानाय नमः, भी कियाय नमः,
भी पद्मानाय नमः, भी जानाय नमः, भी कियाय नमः,
भी पद्मानाय नमः, भी प्रविधाय नमः,

भी प्रद्वरी नमः, भी सत्याये नमः, भी ईशानाये नमः, भी सर्वतीसुखी नमः, साङ्गीपाङ्गाय इरेरासनाय नमः। ततः कर्णि-कायां श्रं वासुदेवाय नमः, श्रां हृदयाय नमः, ई' श्रिरसे नमः, क' घिखाये नमः, ऐ' कवचाय नमः, भी नेत्रवयाय नमः, भः फट् चस्ताय नमः। चां सङ्गर्वणाय नमः, चं प्रयुक्ताय नमः, यः चनित्दाय नमः, भीं यः नारायणाय नमः। श्री तत्वत् ब्रह्मणे नसः, भी हु' विश्वव नमः चौं नरसिंहाय भूवराहाय कं ट' जं ग्रं वैनतियाय जं खं वं सुदर्भनाय खं चं फं षं गदाये वं सं सं चं पाचनन्याय घं ढं सं इं सिये गं इं वं शं पुष्यी धं वं वनमालाये दं ग्रं त्रीवत्साय छं डं यं कीसुभाय ग्रं शाक्तीय दं द्विविश्यां चं चर्मणे खं खद्रायं सुराधिपतये धां धनदाय धनाधिपतये हां ईम्रानाय विद्याधिपतये श्री वचाय भी यचे भी दण्डाय भी खन्नाय भी पामाय धनाय गदाये विश्वाय सं अनन्ताय पातासाधिपतये खं ब्रह्मचे सर्वसीका-धिपत्रवे भी नमी भगवते वासदेवाय नमः। भी भी नमः भी नं नसः भी भी नमः भी भ' नमः भी गं नमः भी वं नमः भी ते नमः भी वां नमः भी सुं नमः भी दें नमः भी वां नमः भी यं नमः। भी भी नमः भी नं नमः भी मी नमः भी नां नमः भी रां नमः भी यं नमः भी यां नमः भी यं नमः। भी नमी नारायणाय भी नमः पुरुषीत्तमाय नमः ॥ ४ ॥

नमस्ते पुष्डरीकाच ! नमस्ते विख्यमावन ! । सुब्रह्माष्ट्र ! नमस्तेऽस्तु महापुरुष ! पूर्वज ! ॥ ५ ॥ होमकर्मणि चैतेषां स्ताहान्तमुपकत्वयेत् । एवं जम्रा विधानेन यतमष्टोत्तरं तथा । सर्वे दस्ता जितं तेन प्रणामञ्च पुनः पुनः ॥ ६ ॥ ततीऽस्नाविप सम्पूच्य तं यजेत यथाविधि ।

देवदेवं स्वीजेन चक्रादिभिरयाचुतम्॥ ७॥ पूर्वसहीय चाभ्युक्य प्रचवन तु सन्द्रवित्। भामयितानलं कुग्डे पूजयेच ग्रमै: फलै: ॥ ८॥ पूर्वे तत् सक्तं ध्यात्वा मच्हले मनसा न्यसेत्। वासुदेवास्थतस्वेन इत्वा चाष्टीत्तरं यतम्॥ ८॥ सङ्गर्भणादिवीजेन यजेत् षद्वां तथैव च वयं वयं तथाङ्गानामकैकां दिक्पतीस्तथा ॥ १० ॥ पूर्वी इति तथैवान्ते द्वात् सम्यगुपस्थितः। वागतीते परे तस्वे पालानच सर्य नयेत्॥ ११॥ चपविषय पुनर्मुद्रां दर्भयित्वा नमेत् पुनः। नित्यमेवंविधं होमं नैमित्तं हिराणं भवेत्॥ १२॥ गच्छ गच्छ परं सानं यह देवी निरस्तनः। गच्चनु देवताः सर्वाः स्रसानस्थितिहेतवे ॥ १३ ॥ ः सुदर्भनः श्रीहरियं पशुतः स विविक्रमः। चतुर्भ जो वासुदेव: षष्ठ: प्रयुक्त एव च ॥ १८ ॥ सङ्घर्षणः पुरुषोऽय नवव्युष्टो द्यात्मकः। ा पनिवृद्धो द्वादशाला पत अद्व<sup>°</sup>मनन्तवः ॥ १५ ॥ एते एकादिभिस्त्रीविद्येयो खिचताः सुराः। चक्राक्तिः पूजितैः स्थाद् ग्रहे राचसदानवैः॥ १६॥ भी चन्नाय साहा भी विचन्नाय साहा भी सुचन्नाय खाडा थों मडाचकाय खाडा थों असुरान्तद्भत् हैं फट् थीं इं सहसार इं फट्। कि कि कि कि कि कि

हात्वाचक्रपूजियं ग्रहे रचाकरी श्रमा॥ १७॥ इति महापुराणे गारुड़े हादगोऽध्यायः।

### वयोदगोऽध्यायः ।

I DATE OF THE

APP (S)

इरिक्वाच । प्रवेक्शास्यधुना ह्येतहै ख्वं पक्षरं ग्रुसम् । नमो नमस्ते गोविन्द ! चक्र' एक्स सुदर्शनम्। प्राच्यां रचस्त्र मां विच्यो ! त्वामचं ग्ररणं गतः ॥ १ ॥ गदां कीमोदकीं ग्रम्न पद्मनाभ ! नमीऽस्तु ते। यास्यां रचस्त मां विश्वी ! त्वासहं ग्रर्षं गतः ॥ २॥ इसमादाय सीनन्दं नमस्ते पुरुषोत्तम !। प्रतीत्वां रच मां विच्यो ! त्वामचं घरणं गतः ॥ ३॥ सुवलं भातनं रह्म पुरहरीकाच ! रच साम्। उत्तरस्थां जगबाय । भवनां गरणं गतः ॥ ४ ॥ खन्नमादाय चर्चाय पद्मप्रसादिकं इरें !। नमस्ते रच रचीन्न ! ऐशान्यां शरणं गतः॥ ५॥ पाञ्चलन्यं सहाग्रहमनुद्दीधञ्च पङ्कलम्। प्रिंग्ह्रां रच मां विष्णो ! मान्ये यां रच गूकर ! ॥ ६ ॥ चन्द्रसूर्थे समाग्ट्या खन्नं चान्द्रमर्स तथा। नैऋ त्यां माच रचल दिव्यमूर्ती ! वृतियरिन् ! ॥ ७॥ वैजयन्तीं सम्बद्धाः श्रीवतां कप्टभूषणम्। वायव्यां रच मां देव ! इयप्रीव ! नमोऽस्तु ते ॥ ८॥ वैनतेयं समार्ग्य लन्तरीचे जनाईन !। माच रचाजित ! सदा नमस्रेऽस्वपराजित ! ॥ ८ ॥ वियालाचं समार्ग्य रच मां लं रसातसी। अकूपार ! नमसुम्यं महामीन ! नमीऽस्तु ते ॥ १०॥ करशीर्वाचकुलेषु सत्य ! त्वं वाडुपन्तरम्। क्वतां रचस मां विश्वी ! नमस्ते पुरुषोत्तम !॥ ११॥ एवस्तां शक्राय वैश्ववं पद्मरं सहत्।

पुरा रचार्धभीशान्याः वात्यायन्या क्षयम् । ॥ १२॥ भाग्यामास सा येन चामरं महिषासुरम् । दानवं रक्षवीजस्य पन्यांस सुरवाष्ट्रकान् । एतज्जपनरो मक्त्या शनून् विजयते सदा ॥ १३॥ इति महापुराषे गार्के व्रयोदशीऽध्यायः ।

चतु ईशोऽध्यायः

इरिक्वाच । अय योगं प्रवच्यामि भुतिसुतिकरं परम्। ध्यायिमिः प्रोचते ध्येयो ध्यानेन इरिरीखरः॥१॥ तत् मृणुष्य सङ्ग्रान । सर्वपापविनामनः। विश्वाः सर्वेष्वरोऽनन्तः पद्मुमिपरिवर्जितः॥ २॥ वासुदेवो जगबायो बंद्यालाकारहमेव हि। देडिदेडिखतो नित्यः सर्वदेडिविवर्जितः ॥ १॥ देचवर्गविचीन्य चराचरविवर्जितः। षड्विषेषु स्थितो द्रष्टा योता ब्राता ह्यतीन्द्रयः॥ ४॥ तबर्धरिहतः सष्टा नामगोत्रविवर्जितः। मन्ता मनःस्थितो देवी मनसा परिवर्जितः ॥ ५ ॥ सनोधमं विद्वीन्य विद्वानं ज्ञानमेव च। बोद्या बुद्धिस्ताः साची सर्वज्ञो बुद्धिवर्जितः ॥ ६ ॥ वुडिधर्मविद्वीनस सर्वः सर्वगतो सनः। सर्वप्राणिविनिर्मुतः प्राण्यसीविविर्जितः ॥ ७॥ प्राणिप्राणी सञ्चायान्ती भयेन परिवर्जितः। प्रदशस्ति विकास तक्ष्मपरिवर्जितः ॥ ८.॥ तवाची तनियन्ता च परमानन्दरूपकः। नापत्सप्रसुद्रिसस्तसाची तद्विवर्जितः॥ ८.॥ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, Land Black by S3 Foundation USA सुत्तो बुबोऽजरो व्यापी सत्य बात्मास्त्रत्र शिवः ॥ १०॥ एवं वे मानवा विज्ञा ध्यायन्तीयं परं पदम्। प्राप्नुयुस्ते च तद्भूपं नाच कार्था विचारणा ॥ ११॥ इति ध्यानं समाख्यातं तव बद्भूर ! सुत्रत !। पठेद् य एतत् सततं विश्वालोकं स गच्छति ॥ १२॥ इति गाक्ड महापुराणे चतुर्दशोऽध्यायः।

#### पञ्चदशोऽध्यायः।

क्टू उवाच । संसारसागराद घोरान्य चते निं जपन् प्रभो ! । नरस्तको परं जप्यं कथय त्वं जनाईन। ॥ १॥ हरिक्वाच। ईम्बरं परमं ब्रह्म परमात्मानमञ्चयम्। विष्युं नामसहस्रेष स्तवन् मुत्तो भवेतरः॥ २॥ यत् पवित्रं परं जप्यं कथयामि व्रषध्वज ! । म्युष्ट्राविहतो भूत्वा सर्वपापविनाधनम् ॥ ३॥ वासुदेवो महाविशुर्वामनी वासवी वसुः। बालचन्द्रनिभी बाली बलभद्री बलाधिपः॥ ४॥ बिन्बन्धनमुद्देघा वरेखो वेदवित कविः। वेदमत्ती वेदक्यो वेद्यो वेद्यरिष्ठ्रतः ॥ ५ ॥ विदाक्तविता विदेशो बलाधारी वलार्दनः। प्रतिकारी वरेशस वरदी वक्षाधिपः॥ ६॥ वीरचा च वृच्चीरो वन्दितः परमेखरः। घाला च परमासा च प्रत्यगाला वियत् परः ॥ ७ ॥ पन्ननासः पन्ननिधिः पन्नहस्तो गदाधरः। परमः परमूत्रब पुरुषोत्तम देखरः ॥ ८॥ पद्मजङ्गः पुरस्रीकः पद्ममासाधरः प्रियः। पद्माचः पद्मगर्भस पर्जन्यः पद्मसंस्थितः ॥ ८ ॥

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

चपारः यरमार्थसः यराचासः परः प्रशुः । पिकतः पिकतेभ्यस पवितः सापसदेवः ॥ १०॥ श्रुवः प्रकाशकृपन् यविषः परिस्ववः। विवासावर्जितः पायः पुनुषः प्रकतिस्त्रथा ॥ ११ ॥ प्रवान प्रविवीपच पचनाभः प्रियप्रदः। सर्वेगः सर्वेगः सर्वे सर्वेवित् सर्वेदः परः ॥ १२ ॥ सर्वस जगतो धाम सर्वदर्शी च सर्वसत्। सर्वानुप्रकारे वः सर्वभूतऋदिस्थितः ॥ १३॥ सर्वप: सर्वपूज्यस सर्वदेवनसंस्थतः। सर्वेख जगतोमूर्व समान्ने निष्मानोऽन्तः॥ १८॥ सर्वगोसा सर्वनिष्ठः सर्वकारणकारणम्। सर्वध्येयः सर्वमित्रः सर्वदेवस्तक्षपञ्चन् ॥ १५ ॥ सर्वाध्यायः हुराध्यकः हुरासुरनभक्ततः। दुष्टानाचासुरावाच सर्वदा घातकोऽन्तकः ॥ १६:॥ सत्वपालय सवाभः सित्रेयः सित्रवन्दितः। विवसाधाः विवसिषः साध्यसिषो ब्रदीखरः ॥ १०॥ गरण अगत्रवेव खेयः विसस्तवेव च। ग्रमक्रकोमनः सौन्यः सत्यः सत्वप्रराक्रमः ॥ १८॥ स्त्यसः सत्यसङ्खः सत्यवित् सत्यदस्त्रया। धर्मी घर्मी च कसी च सर्वकर्मिववर्जितः॥ १८॥ वर्मवर्ता च वर्मेव क्रियाकार्ख तथेव च। त्रीपतिर्नुपतिः त्रीमान् सर्वस्य पतिवर्जितः ॥ २०॥ स देवानां पतिस्रव हच्यीनां पतिरीहित:। पति विरक्षगर्भेस्य त्रिपुराक्तपतिस्त्रया ॥ २१॥ पग्नाच पतिः प्रायी वस्तां प्रतिरेव च।

वनस्रतीनाच्च पतिरनिसस्य पतिस्तथा। चनस्य पतिचैव यमस्य पतिरेव च ॥ २३ ॥ क्षवेरस्य पतिसेव नचवाणां पतिस्तया। भोषघीनां पतिसेव वचायाच्च पतिस्तवा ॥ २४ ॥ नागानां पतिरर्कस्य दचस्य पतिरेव च। सुद्धदाच्च पतिसैव चपाणाच्च पतिस्तवा ॥ २५ ॥ गत्वर्वाणां पतिसेव असूनां पतिरुत्तमः। पर्वतानां पतिसेव निस्त्रगानां पतिस्त्रया॥ २६॥ सरापाच पतिः श्रेष्ठः कपिचस्य पतिस्तया। खतानांच पतिसेव वीक्षाच पतिस्तथा ॥ २७॥ सुनीनाच पतिचैव सूर्यस पतिंकत्तमः। पतिबन्द्रससः खेष्ठः ग्रमस्य पतिरेव च ॥ २८॥ ब्रहाणाच पतिसेव राचसानां पतिस्तवा। विनराणां पतिसेव दिनानां पतिरुत्तमः॥ २८॥ सरिताच पतिसेव समुद्राणां पतिस्तवा। सरसाञ्च पतिसेव भूतानाञ्च पतिस्तवा ॥ ३० ॥ वेतालानां पतिसैव कुषांग्डानां पतिस्तया। पिच्चाचः पतिः स्रेष्ठः पशूनां पतिरेव च ॥ ३१॥ महाला मङ्गलो मेयो मन्दरो मन्दरेखरः। मेर्काता प्रमाण्य माधवी मनीवर्जितः ॥ ३२ ॥ मानाघरो महादेवी महादेवेन पूजितः। महायान्तो महामागो मधुद्दन एव च ॥ ३३॥ महावीर्खी महाप्राणी मार्जप्रदेयप्रवन्दितः। मायाका सायया बद्दो सायया तु विवर्जितः ॥ ३४ ॥ सुनिस्तुतो सुनिर्मेवो सहानासी सहाहतु:। महावाडुर्महादन्तो मरपेन विवर्जितः॥ ३५ ॥

महावज्ञी महाला च महाकारी महोदर:। महापादी महापीवी महामानी महामनाः ॥ ३६ ॥ महामतिर्महाकोत्तिमहारूपो महासुरः। मधुब माधवरीव महादेवी महिखरः॥ २०॥ मखेटो मखरूपी च माननीयो मखेखरः। महावातो महामागी महेग्रीऽतीतमानुषः ॥ ३८॥ मानवस मनुसैव मानवानां प्रियस्ट । सगञ्च सगपून्यस सगाणाचा पतिस्तथा ॥ ३८ ॥ बुधस्य तु पतिसैव पतिसैव बहस्यतेः। पतिः यने बरखेव राहोः केतोः पतिस्तवा ॥ ४.०.॥ बस्मणो लंबणसैव लस्बीष्टो बिलतस्त्रया। नानाबङ्गारसंयुक्ती नानाचन्दनचर्चितः॥ ४१॥ रामो रमापतिसैव समार्थः परमेखरः ॥ ४२॥ रबदो रबचर्तां च क्यी क्यविवर्जितः। महारूपोग्रक्पस सीम्यक्पस्त्येव च ॥ ४३ ॥ नीलमेचनिमः गुद्रः कालमेचनिमस्तथा। घूमवर्षः पीतवर्षी नानाकपो ज्ञावर्षकः ॥ ४४॥ विक्यो क्यद्रसे व सक्तवर्षस्त्रसेव च । सर्वपर्णी महायोगी यज्ञो यज्ञकदेव च ॥ ४५॥ सुवर्णी वर्णवांसे व सुवर्णा स्थास्त्रयेव च। सुवर्षावयवस्य व सुवर्षः सर्पमेखनः ॥ ४६ ॥ सुवर्षस्य प्रदाता च सुवर्षांग्रस्तवैव च। सुवर्षस्य प्रियसे व सुवर्षाकास्त्रयेव च ॥ ४७ ॥ सुपर्वी च महापर्थः सुपर्यस्य च कार्यम् । वैनतेयस्त्रशहित्व पादिपदिकारः।।शितः भ श्रिक्रवेशांक USA

कारणं भइतस् व पुराणस्य च कारणम्। बुद्दीनां कारणचेव कारणं मनसस्तथा ॥ ४८ ॥ कारणं चेतसर्वेव श्रहङ्कारस्य कारणम्। भूतानां कारणं तहत् कारणच विभावसी: ॥ ५०॥ भाकामकारणं तद्दत् पृथिव्याः कारणं परम्। चण्डस्य कारण्डीव प्रकृतेः कारणं तथा॥ ५१॥ टेइस्य कारणचेव चत्तुवसेव कारणम्। श्रीवांस्य कारणे तहत् कारणेश्व त्वचस्त्रथा ॥ ५२ ॥ जिल्लायाः कारणचैव प्राणखैव च कारणम्। इस्तयीः कारणं तहत् पादयोः कारणं तथा ॥ ५३ ॥ वाचय कारणे तहत् पायोचीव तु कारणम्। इन्द्रस्य कारणचैव कुवैरस्य च कारणम् ॥ ५४ ॥ यमस्य कारणचेव ईशानस्य च कारणम्। थचाणां कारण्यीव रचसां कारणं परम्॥ ५५॥ भूषाणां कारणं येष्ठं धर्मास्येव तु कारणम्। जन्तूनां कारणचैव वस्नां कारणं परम्॥ ५६॥ मनूनां कारणचेव पिचणां कारणं परम्। भुनीनां कारणं श्रेष्ठं योगिनां कारणं परम्॥ ५०॥ सिद्यानां कारणश्चेव यचाणां कारणं परम्। कारणं किवराणाञ्च गन्धर्वाणाञ्च कारणम् ॥ ५८॥ नदानां कारणचैव नदीनां कारणं परम्। कारणञ्च ससुद्राणां द्वचाणां कारणं तथा ॥ ५८ ॥ कारणं विरुधाचैव लोकानां कारणं तथा। पातालकारणचे व देवानां कारणं तथा॥ ६०॥ सर्पाणां कारणबैव श्रेयसां कारणं तथा। पश्नां कारणचेव सर्वेषां कारणनांथा॥ ६१

देशाला चेन्द्रियासा च आला बुबिस्त्येव च। मनस्य तथैवाला चालाइकारचेतसः॥ ६२॥ जायतः खपतयाका सहदाका परस्तथा। प्रभातस्य पराक्षा च पाकायाका च्रापां तथा ॥ ६३॥ पृथिव्याः परमाला च वयस्यात्मा तथेव च। गन्धस्य परमाना च क्षस्याता परस्तया ॥ ६४॥ मन्दाना चैव वागाना सम्मीना पुरुषस्तया। योवाता च लगाना च जिल्लायाः प्रसन्तया ॥ ३५ ॥ व्राणाका चैव इस्ताका पादाका प्रतस्त्या ! उपस्यस्य त्येवांना प्रायाःना प्रस्त्रया ॥ ६६ ॥ इन्हाला चैव ब्रह्माला बद्राला च सनोस्तवा। दचपनापतिराका सहसाका परमस्तवा॥ ६०॥ र्त्रयाला परमाला च रीट्राला मोचविट् यसिः। यबवांच तथा यबसमी सम्रास्तानाकः ॥ ६८॥ चीपवर्त्तनशीलस यतीनास हिते रतः। यतिक्षी च योगी च योगिश्येयो इदिः शितिः॥ ६८ ॥ संविचोधा च काल्य उसा वर्षा मतिस्त्या। संवकारो मोचकरो मोचप्रमंसकस्यया ॥ १०॥ मोइकर्ता च दुष्टानां माख्यमे वड्वासुद्धः। संवर्त्तवः कालकर्ता गीतमो स्युरक्रियाः॥ ७१॥ पविविधिष्ठः पुनुष्टः पुनुष्यः कुल एव च । याज्ञवल्को देवलस व्याससीय पराश्चरः॥ ७२॥ यसंदर्वेव गाङ्गेयो इषीकेमो इहत् यवाः। केयवः बोग्रहन्तां च सुकार्षः कार्यवर्जितः॥ ७३॥ नारायको सञ्चासामः प्राम्यस्य पतिरेव च। CC-0. Prof. Satya Vrat Shasta Sollandar 19 3 Foundation USA

१५ घं

उदानस्य पतिः श्रेष्ठः समानस्य पतिस्तवा। शब्दस्य च पति: श्रेष्ठः सर्शस्य पतिरेव च ॥ ७५ ॥ कपाणां चपतिसादाः खन्नपाणिईलायुधः। चक्रपाणिः क्राण्डली च सीवलाक्षस्त्रधैव च ॥ ७६ ॥ प्रक्रतिः कीस्तुमग्रीवः पीतास्वरघरस्त्या। सुसुखो दुर्सुखर्येव सुखेन तु विवर्जित:॥ ७०॥ चनन्तोऽनन्तरूपस सुनखः सुरसुन्दरः। सुक्तलापो विसुर्जिष्णुर्मानिष्णुसेषुधीस्तथा॥ ७८॥ हिरस्वक्षियोईन्ता हिरस्थाचविमद्वाः। निचन्ता पूतनायास भास्त्ररान्तविनाश्रनः॥ ७८॥ केशिनो दलन्यैव सुष्टिकस्य विमर्द्कः। वंसदानवमेत्ता च चानूरस्य प्रमद्काः॥ ८०॥ चरिष्टस्य निइन्ता च चक्रुरप्रिय एव च। चक्रूरः क्रूरकपश्च चक्रूरप्रियवन्दितः॥ ८१॥ भगहा भगवान् भागुस्तया भागवतः स्वयम्। **उदवसोद्यक्षेमो ह्युद्देन विचिन्तितः ॥ ८२ ॥** चक्रध्व चञ्चलस्व चलाचलविवर्णितः। अइङ्कारो मतिश्चित्तं गगनं प्रथिवी जलम्॥ ८३॥ वायुश्चस्त्रया स्रोचं जिह्ना च घ्राणमेव च। वाक् पार्षिपादोजवनः पायूपस्यस्त्रयेव च ॥ ८४ ॥ ग्रङ्गरसैव खर्वस सान्तिदः चान्तिक्षत्रः। भक्तप्रियस्त्रथा मर्त्ता भितामान् भितावर्षनः ॥ ८५॥ सक्तस्ता सक्तपरः कीर्त्तिदः कीर्त्तिवर्षनः। कीर्त्तिदीितः चमा कान्तिर्मित्तिचैव दया परा ॥ ८६ ॥ दानं दाता च कत्ती च देवदेवप्रियः ग्रचिः। यचिमान् सुखदो मोचः कामसार्थः सहस्रपात्॥ ८०॥

सङ्ख्यीर्वा वैद्यस मोचदारस्वयेव च। प्रजाहारं सहस्रान्तः सहस्रकार एव च ॥ ८८॥ ग्रुक्रस सुकिरीटी च सुपीव: कीस्तुभस्तया। प्रवास्त्रवानित्वय इययीवस श्वारः॥ ८८॥ मह्यः परश्रामय प्रश्लादो विवरिव च । गरकारीव नित्यस बुदो सुन्नः गरीरसत्॥ ८०॥ खरदूषण्डनाः च रावण्यं प्रमर्दनः। सीतापतिस विश्विभुर्भरतस तथैव च ॥ ८१ ॥ क्रुथेन्द्रविविष्टन्ता च क्रुश्ववर्णप्रमद्नः । नरान्तवान्तवस्वैव देवान्तवविनाश्रनः॥ ८२ ॥ दुष्टासुरनिइन्ता च मस्बरारिस्तयैव च। नरवस्य निहन्ता च विशीर्षस्य विनायनः॥ ८३॥ यमबार्च नमेत्रा च तपो चितवरस्त्रया। वादिव्रचैव वायम् बुष्य वे वरप्रदः॥ ८४॥ सार सारप्रियः सीरः काबहन्ता निक्कतनः। भगस्यो देवस्येव नारदो नारदप्रियः ॥ ८५ ॥ प्राचीऽपानस्तथा व्यानी रजः सःस्वं तमः तमः यरत्। उदानं समान्य मेषजय सिष्क् तथा ॥ ८६ ॥ बृटखः सच्चक्रपंच सर्वदेश्विविर्वितः। चच्चरिन्द्रियहीनस वागिन्द्रियविवर्जित: ॥ ८७॥ इस्तेन्द्रियविद्दीनस पादास्याञ्च विवर्जितः। पायूपस्वविद्दीन्स महातपो विवर्जितः॥ ८८॥ प्रबोधिन विद्वीनस बुद्धाः चैव विवर्जितः। चैतसा विगतसैक प्राचेन च विवर्जितः ॥ ೭೭ ॥ चपानेन विद्योनस व्यानेन च विवर्जितः। षदानेन विद्वीनस समानेन विवर्जितः ॥ १०० ॥

षाकार्येन विद्वीनस् वायुना परिवर्जितः। चिमना च विद्वीनस उदसेन विवर्जितः॥ १०१॥ पृथिव्या च विहीनस अब्देन च विवर्जितः। स्रार्थेन च विद्वीनस सर्वरूपविवर्जितः॥ १०२॥ रागेण विगतसेव अधेन परिवर्जित:। मोवेन रहितसैव वचसा परिवर्जित: ॥ १०३॥ रजीविवर्जितसैव विकारैः षड्मिरेव च। कामेन वर्जितसैव क्रोधेन परिवर्जितः॥ १०४॥ सोमेन विगतसैव दस्रेन च विवर्जितः। स्काबैव सुस्काय खूजात् खूजतरस्तथा॥ १०५॥ विशारदो बलाध्यक्ष: सर्वस्य चोमकस्तया। प्रवाती: चीमवासीय महत: चीमवासाया ॥ १०६॥ भूतानां चीमक्षेव बुदेव चीमकस्तवा। इन्द्रियाणां चीमकस विषयचीमकस्तया ॥ १००॥ ब्रह्मणः चोभवस्व वद्रस्य चोभवस्वया। भगन्यसच्चरादेस स्रोतागन्यस्तयैव स् ॥ १०८ ॥ त्वचा न गस्यः कूर्मश्व जिक्कायाद्वास्त्येव च । ब्राणेन्द्रियागस्य एव वाचा बाब्रस्त्रयेव च ॥ १०८ ॥ चगस्यस्वेव पाणिस्यां पादागस्यस्त्येव च। प्रवाद्यो मनस्यैव बुद्या पाच्चो हरिस्तवा ॥ ११०॥ भर्द बुद्ध्या तथा ग्राह्मसेतसा पाद्ध एव च । यक्रपाणिरव्ययस गदापाणिस्त्रथैव च ॥ १११ ॥ याङ्गपाणिय क्राच्य ज्ञानसूर्तिः परन्तपः। तपसी जानगस्यो हि जानी जानविदेव द ॥ ११२ ॥ न्रेयस चे यहीनस चित्रस्थितन्यरूपकः। सावी साव्यी सवकरी सावनी सवनायनः ॥ ११३ ॥

गोविन्दो गोपतिर्गोपः सर्वगोपीसुखप्रदः। गोपाली गोपतिसैव गोमतिर्गोधरस्तथा ॥ ११४ ॥ डपेन्द्रव वृत्तिंइय गौरिसैव जनार्दनः। बारणेयो त्रच्यानुई हदीसस्तयेव च ॥ ११५ ॥ दामोदरिखनालय कालचः कालवर्जितः। विसम्बो द्वापरं वेता प्रजादारं विविक्रमः ॥ ११६ ॥ विक्रमी दण्डच्स्य द्वीवदण्डी विदण्डधन्। साममेदस्तथोपायः सामक्षी च सामगः ॥ ११७॥ सामवेदी ह्यथर्वस सुझतः सुखक्षी च। पयर्ववेदविचेव म्नयर्वाचार्य एव च ॥ ११८ ॥ ऋगूपी चैव ऋग्वेद ऋग्वेदेषु प्रतिष्ठितः। यनुर्वेत्ता यनुर्वेदो यनुर्वेदविदेवपात्॥ ११८॥ बहुपाच सुपाचैव तथा चैव सहस्रपात्। चतुष्याच दिपाचैव स्मृतिन्धीयोपमो वली॥ १२०॥ सव्यासी चैव सव्याससतुरात्रम एव च। व्रह्मचारी यहस्यस बायप्रस्यस भिच्चकः॥ १२१॥ ब्राह्मणः चित्रयो वैग्यः गुद्रो वर्णस्त्यैव च । यीबदः यीबसम्पद्मो दुःशीबप्रिवर्जितः ॥ १२२ ॥ मोचे। ध्याबासमाविष्टः सुतिः स्रोता च पूजकः। पूज्यो वाक् करणचैव वाच्यसैव तु वाचकः॥ १२३॥ वेत्ता व्याकरणस्वेव वाक्यस्वव च वाक्यवित्। वाक्वगम्यस्तीर्थवासी तीर्थस्तीर्थी च तीर्थवित्॥ १२४ ॥ तीर्थादिभूतः साङ्काय निक्तं लिधदैवतम्। प्रवा प्रविश्व प्रविष प्रविन्दितः॥ १२५॥ प्रण्वेन च लक्ष्यो वै गायकी च गदाधर:। यालप्रामनिवासी च यालप्रामस्त्रथैव च ॥ १२६ ॥

जलगायी योगगायी ग्रेषगायी कुग्रेगयः। महीमर्ता च कार्यञ्च कार्य पृथिवीधरः ॥ १२७ ॥ प्रजापतिः ग्राम्बतस कास्यः कामयिता विराट् । सस्वाट् पूषा तथा स्वर्गी रथस्यः सारिधर्वसम् ॥ १२८॥ धनी धनप्रदो धन्यो यादवानां चिते रतः। मर्जुनस्य प्रियसैव मार्जुनो भीस एव च ॥ १२८॥ पराक्रमी दुर्विसन्दः सर्वभास्त्रविधारदः। सारस्तो महाभीषः पारिजातहरस्तथा॥ १३०॥ बस्तस्य प्रदाता च चीरोदः चीर एव च। इन्द्रात्मजस्तस्य गोप्ता गोवईनधरस्तथा ॥ १३१॥ कंसस्य नायनस्तदद् इस्तिपो इस्तिनायनः। श्रिपिविष्टः प्रसन्नस् सर्वेसीकार्त्तिनाश्रनः ॥ १३२ ॥ सुद्रो सुद्राक्तरसैव सर्वसुद्राविवर्जितः। देही देहस्थितसैव देहस्य च नियामकः॥ १३३ ॥ योता योवनियन्ता च योतव्यः यवणस्तथा। त्वक्सित्य सर्प्रीयता सम्बन्ध सर्पनं तथा॥ १२४॥ चत्तु:स्रो कपद्रष्टा च नियन्ता चत्तुषस्तथा। हम्मचेव तु जिहास्रो रसच्च नियामनः॥ १३५॥ व्राणस्थो व्राणकद् व्राता व्राणेन्द्रियनियामकः। वाक्खी वक्ता च वक्तव्यी वचनं वाङ्नियासकः ॥ १३६॥ प्राणिखः शिक्यक्षिच्छको इस्तयोश नियामवः। पद्वयेव गन्ता च गन्तवां गमनं तया॥ १३०॥ नियन्ता पादयोसैव पाद्यभाव् च विसर्गकत्। विसर्गस्य नियन्ता च श्वपस्यसः सुखस्यया ॥ १३८॥ उपस्थस नियन्ता च तदानन्दकारस इ। श्रमुम्नः कार्त्तवीथिय दत्तावेयस्वयैव च ॥ १३८ ॥ . . ... CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

चलर्कस्य हितसैव कात्त वीर्थनिकन्तनः। कार्जनिसर्में इनिसर्में ची मेचपति खाया ॥ ११४०॥ चनप्रदोऽनक्षी च चनादोऽनप्रवत्त कः। घूमक्रमुक्पय देवकी पुत्र उत्तमः ॥ १८१ ॥ देवकानन्दनी नन्दी रोहिखाः प्रिय एवं च। वसुदेवप्रियसेव वसुदेवसुतस्तथा ॥ १४२ ॥ दुन्दुमिर्हासक्पय पुष्पहासक्षयेव च । भद्रशासप्रियसैव सर्वाध्यचः चरीऽचरः॥ १४२॥ पचुतसैव सत्येशः संत्यायास प्रियो वरः। रुक्तिप्सास पतिसेव रुक्तिप्सा वक्तमस्तया॥ १४४॥ गोपीनां वन्नमसैव पुरस्त्रोकस विश्वतः। हवाकिपर्यमो गुच्चो सङ्गलय तुधस्तथा ॥ १४५ ॥ राष्ट्रः केतुर्यक्षे प्राक्तो गजेन्द्रसुखमेलकः। पाइस विनिइन्ता च ग्रामणी रचकस्तया ॥ १४६॥ वित्वरसैव सिद्दसं छन्दः सच्छन्दं एव च। विखक्षो विशासाची दैलसूदन एव च॥ १४७॥ पनन्तक्यो भूतस्रो देवदानवसंस्थितः। सुषुप्तिकः सुषुप्तिस स्थानं स्थानान्त एव च ॥ १४८॥ जगत्ससेव जागत्ती स्थानं जागरितं तथा। सप्रसः सप्रवित् सप्र' सानसः सुस्य एव च ॥ १४८॥ जायत्स्त्रमुषुप्तेस विद्वीनो वै चतुर्थकः। विज्ञानं चैत्रक्पस जीवो जीवियता तथा ॥ १५०॥ भुवनाविपतिसैव भुवनानां नियासकः। पाताखवासी पातां सर्वेज्वरविनाश्चन: ॥ १५१॥ परमानन्दरूपी च वर्माणाच प्रवत्तं कः। प्रचमो दुर्वमञ्जीत याचायामय रसीटी भार

प्रत्याहारी धारकश्च प्रत्याहारकरस्तथा। प्रमा कान्तिस्तया चार्चिः ग्रहः स्कटिकसविभः॥ १५३॥ चप्राञ्चरीव गीरस सर्वः श्रचिरभिष्णुतः। वषट्कारो वषद् वौषट् स्वधा स्नाचा रतिस्तथा ॥ १५४ ॥ पत्ता नन्दयिता भोत्ता बोबा भावयिता तथा। ज्ञानाका चैव जहाका सूमा सर्वेखरेखरः॥१५५॥ नदी नन्दी च नन्दीयो भारतस्तर्नायनः। चक्रपः श्रीपतिसेव नृपस चक्रवित्ति नाम् ॥ १५६ ॥ र्द्मग्रस सर्वदेवानां खावकाग्रं स्थितस्त्रया। ्युष्करः युष्कराध्यद्यः युष्करदीय एव च ॥ १५७॥ भरती जनको जन्यः सर्वाकारविवर्जितः। निराकारो निर्निमित्तो निरातको निराययः ॥ १५८ ॥ इति नामसहंसन्ते हुषभध्वन ! कीति तम्। देवस्य विश्वोरीयस्य सर्वपापविनाशनम् ॥ १५८॥ पठन् दिजस विश्वातं चित्रयो जयमापुरात्। वैग्यो घनं सुखं शूद्रो विष्णुभित्तसमन्वितः॥ १६०॥ इति गार्डे महापुराचे श्रीविच्योः सहस्रनामस्रोतं पच्चदयोऽध्यायः।

## षोङ्गोऽध्यायः।

बृद्र स्वाच । पुनर्थानं समाचन्त ग्रह्मक्रगदाघर !।

विष्णोरीयस्य देवस्य ग्रहस्य परमात्मनः ॥ १ ॥

हित्वाच । यण बृद्र ! हरिर्धानं संसारतवनायनम् ।

प्रदृष्टकपञ्चान्तञ्च सर्वव्याप्यनमव्ययम् ॥ २ ॥

प्रचयं सर्वगं नित्यं महद्वज्ञास्ति केवनम् ।

सर्वस्य जगतो सूनं सर्वेगं परमेखरम् ॥ ३ ॥

सर्वभूतद्वदिखं व सर्वभूतमहेखरम्।
सर्वाघारं निराघारं सर्वकारणकारणम्॥ ४॥
सर्वाघारं निराघारं सर्वकारणकारणम्॥ ४॥
सर्वाघारं निराघारं सर्वकारणकारणम्॥ ४॥
स्मृत्वदेहविहीनच चहुवा परिवर्जितम्॥ ४॥
प्राणीन्त्रियविहीनच पर्वेन्द्रियविवर्जितम्॥ ६॥
पायूपस्वविहीनच सर्वेन्द्रियविवर्जितम्॥ ६॥
पनोविरहितं तहस्यनोध्वर्यविवर्जितम्॥
सहद्वादिहीनं व बुह्यमंग्विवर्जितम्॥
पाणेन रहितचैव द्वापानेन विवर्जितम्॥
प्राणाख्यवायुद्वीनं व प्राण्यमंग्विवर्जितम्॥
प्राणाख्यवायुद्वीनं व प्राण्यमंग्विवर्जितम्॥
हिर्चाच । पुनः सूर्यार्चनं वच्चे यद्वतं स्गवे पुरा।
भी खखोक्काय नसः।

सूर्यस मूलमन्त्रीऽयं सुतिसितिप्रदायकः॥ ८॥ भौ खखोल्काय चिद्याय नमः। भौ विचि ठठ प्रिरसे तमः। भौ प्रानिने ठठ प्रिखाये नमः। भी सहस्रदस्रये ठठ कवचाय नमः॥ १०॥

यों सर्वतेजोऽधिपतयें ठठ चकाय नमः। यों ज्वल ज्वल प्रज्वल ठठ नमः। यां ज्वल ज्वल प्रज्वल ठठ नमः। यां ज्वादित्याय विद्याद्वे विष्यमावाय घीमहि तदः सूर्यः। प्रचोदयात्॥ १२॥

सक्तीकरणं कुर्याद् गायच्या भास्तरस्य च । धर्माकने च पूर्वस्मिन् यमायेति च दिविषे ॥ १२ ॥ दण्डनायकाय ततो वैवर्णायेति चोत्तरे । स्यामिष्डकृतेम्बर्णासानेमां स्वित्यं वित् ॥ १३ ॥ CC-0. Prof. Satya Vral Shashin Galleria वच्चपाणिच नैक्ट त्यां भूर्मुवः स्वयं वायवे ॥ १५ ॥
ची चन्द्राय नच्चत्राधिपतये नमः । भी चन्द्राय चितिसुताय नमः । भी बुधाय सोमपुचाय नमः । भी वागीम्बराय
सर्वविद्याधिपतये नमः । भी ग्रकाय महर्षये सगुस्रताय नमः ।
ची ग्रनेसराय स्व्यात्मजाय नमः । भी राहवे नमः । भी
केतवे नमः ।

पूर्वादीयानपर्यन्ता एते पूज्या द्वषध्वज ! ॥ १६ ॥ भी चनुक्काय नमः भी प्रमयनायाय नमः भी वृदाय

भी भगवन् ! परिमितमयूखमालिन् ! सकलजगत्पते ! सप्ताखवाद्यन ! चतुर्मुज ! परमसिदिप्रद ! विस्मुलिक्नपिक्नल ! भद्र ! एक्केडि इदमध्ये नमः शिरिस गतं ग्रह्म ग्रह्म तेज उप-क्रम् भनग्न ! ज्वल ज्वल ठठ नमः ॥ १८॥

श्रनेनावाच्च मक्तेण ततः सूर्यं विसर्जयेत्। श्री नमी भगवते श्रादित्वाय सहस्रकिरणाय गच्छ सुर्वं युनरागमनायेति॥ १८॥

इति महापुराचे गावडे घोड्योऽध्यायः।

#### सप्तद्शोऽध्यायः।

हरिश्वाच। पुनः स्थार्चनं वस्ते यदुतां घनदाय हि।

प्रष्टपत्नं सिसेत् पद्मं ग्रची देगे सकर्षिकम्॥ १॥

प्रावाहनीं ततो बहा सुद्रामावाहयेदिम्।

सस्तोरकां स्नापयेद्मध्ये सापयेद् यन्त्रकपिषम्॥ २॥

प्रान्तेयां दिग्नि देवस्य द्वद्यं स्नापयेक्छिव!।

ऐग्रान्यान्तु ग्रिरः स्नाप्यं नैक्टं त्यां विन्यसेत् ग्रिखाम्॥ २॥

पीरन्द्रथां न्यसेदर्गमेकाग्रस्थितमानसः।

वायवाचैव नेवन्तु वार्ष्यामस्तिव च ॥ ४ ॥

ऐशान्यां स्वापवेत् सोमं पीरन्द्र्यान्तु लोहितम् ।

प्राम्नेयां सोमतनयं याम्याचैव वृष्टस्तिम् ॥ ५ ॥

नैक्ट त्यां दानवगुर् वार्ष्यान्तु ग्रनेसरम् ।

वायवाच तथा केतुं कीवेर्यां राष्ट्रमेव च ॥ ६ ॥

हितीयायान्तु कचायां स्र्यान् हादम प्रचयेत् ।

स्वाः स्र्योऽर्यमा चैव मित्रो वै वर्षस्त्रथा ॥ ७ ॥

सविता चैव घाता च विवस्तांच महाबलः ।

तव्हा पूषा तथा चेन्द्रो हादमो विश्वरुचते ॥ ६ ॥

पूर्वादावर्चयेहेवान् हन्द्रादीन् अद्या नरः ।

जया च विजया चैव जयन्ती चापराजिता ।

ग्रेषस् वासुक्तिसैव नागानित्यादि पूज्येत् ॥ ८ ॥

### पष्टाद्योऽच्यायः।

सत उवाच। गर्डोतां वाखपाय वस्ते सत्युष्त्रयार्चनम्।

ज्वारपूर्वतां पुत्यं सर्वदेवसयं सतम्॥ १॥

प्रोक्षारं पूर्वसृत्य सुद्धारं तदनन्तरम्।
सविसर्गं द्वतीयं स्वामृत्युद्धारिद्रामर्दनम्॥ २॥

प्रस्तिमं सहासन्तं त्राचरं पूजनं समम्।
जपनान् सत्युष्टीनाः स्युः सर्वपापविवर्जिताः॥ ३॥

यतजप्याद् वेदफलं यज्ञतीर्थफलं जमेत्।

प्रशेत्तरमतं जप्यं विसन्त्यं सत्युप्रसृजित्॥ ४॥

स्वायेच सितपद्मसं वरद्धासयं वरि।
हास्याद्यास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त

जपेदष्टसइस' वै त्रिसन्ध' मासमेकतः। जराब्रत्युम्हाव्याधियतुजिक्कीवयान्तिदः॥ ७॥ भास्थानं स्वापनं रोधं सनिधानं निवेशनम्। पाद्यमाचमनं सानमध्य मगुर्लेपनम्। दीपास्वरं भूषणञ्च नैवेदां पानजीवनम् ॥ ८॥ मात्रा सुद्रा जपं ध्यानं दिश्वणाचाइतिः सुतिः। वादां गीतच वृत्यच न्यासं योगं प्रदक्षिणम्। प्रवितं सन्त इच्या च वन्दनच विसर्जनम् ॥ ८॥ षड्ङ्गादिप्रकारेण पूजनन्तु क्रामोदितम्। परमेशसुखोदीयें यो जानाति स पूजकः ॥ १०॥ षाच पाद्यार्चनसादी वस्त्रेणैव तु ताड्नम्। योधनं कवचेनेव प्रस्तीकरणं ततः ॥ ११ ॥ पूजा चाधारमञ्जादेः प्राणायामं तथासने । पिष्डयिं ततः कुर्यात् शोषणायैस्ततः स्रित्॥ १२॥ यालानं देवरूपच कराङ्गन्यासकचरित्। मालानं पूजयेत् पश्चाकारोतीरूपं द्वदलतः॥ १३॥ मूर्ती वा खण्डिले वापि चिपेत् पुंच्यन्तु भास्तरम्। यात्मानं द्वारपूजार्थे पूजा चाथारप्रक्रिजा ॥ १४ ॥ सानिध्यक्तरणं देवे परिवारस्य पूजनम्। श्रक्षद्वस्य पूजार्थं कर्त्तव्या दिग्विभागतः॥ १५॥ धर्मादयस म्काबाः सायुधाः परिवारकाः। युगवेदसुइर्ताच पूजेयं सुतिस्तिसत् ॥ १६ ॥ माहकाया गणवादी नन्दिगङ्गे च पूजयेत्। महाकालच यसुनां देइच्यां पूजयेत् पुरा ॥ १० ॥ भी असतिकारमैरवाय नमः। एवं भी नुं सः सूर्याय नमः। एवं शिवाय संस्थाय ब्रह्मणे च गणाय च।

चिक्कायै सरसत्यै महास्कारादि पूजयेत् ॥ १८॥ इति महापुराये गारुङ्गे अस्तिभपूजनं नाम अष्टादभोऽध्यायः।

#### जनविंशोऽध्यायः।

स्त उवाच। प्रायेखरं गारुड्य शिवोत्तं प्रवदास्यहम्। स्थानान्यादी प्रवस्थामि नागंदष्टी न जीवति ॥ १॥ चितावस्मीकशैसादी कृपे च विवरे तरोः। दंगे रेखाचयं यस्य प्रच्छदं स न जीवति॥ २॥ षष्ठ्राच नर्कंटे मेषे मूलाक्षेषामघादिषु। कचाचोषिगले सन्धी महक्कोदिरादिषु ॥ ३॥ दण्ही यसम्बी भिचनम्मादिः वालदूतवः। वक्रो बाही च बीवायां प्रष्ठे च न हि जीवति॥ ४॥ यूवें दिनपतिशुं क्ते मर्वयामं ततोऽपरे। येवाप्रचाः प्रतिदिनं वट्संस्थापरिवर्त्तनैः॥ ५॥ नागभोगः क्रमाज्जे यो राची बाखविवर्त्तनै:। शेवोऽर्कः पाणिपसन्द्रस्तचको भीम ईरितः॥ ६ ॥ कर्कोटोचो गुरः पद्मी महापद्मस सार्गवः । यहः य्नैवरो राष्टुः क्वलिकवाच्यो यहाः॥ ७॥ रात्री दिवा सुरगुरीर्भागे स्वादमरानाकः। पङ्गीः वासी दिवा राष्ट्रः कुलिवेन सह स्थितः। यामार्डार्डसम्बसंखः वेजां काखवतीचरेत्॥ ८॥ बाषहिषट् विज्ञवाजियुगमूरिकमागतः। दिवा बड् वेदनेवाद्रिपश्चविमानुवांयकः॥ ८॥ पादाकृष्ठे पाद्यप्ठे गुज्जे जातुनि लिक्नके। नामी हिंदु जन्म होता के जासाई है। किंदु अनुसार के अपने प्रतिक किंदु के प्रतिक कर्षयोच खुवी: ग्रष्ठे मस्तके प्रतिपत् क्रमात्॥ १०॥
तिष्ठेचन्द्रच जीवेच पुंसो दिच्चणमागके।
कायस्य वाममागे तु स्त्रिया वायुवहात् करात्।
प्रमवस्तत् कृतो मोहो निवर्त्तेत च मर्दनात्॥ ११॥
पालनः परमं वीजं हंसास्थं स्मिटकामकम्।
जातव्यं विषपापन्नं वीजं तस्य चतुर्विधम्॥ १२॥
विन्दुपच्चस्तरयुतमाद्यसुत्तं दितीयकम्।
षष्ठाकृदं द्वतीयं स्थात् सविसर्गं चतुर्थकम्॥ १३॥

वी कुर कुन्दे साहा।
विद्या तैलीकरचार्यं गरुड़ न धृता पुरा॥ १४॥
विद्या तैलीकरचार्यं गरुड़ न धृता पुरा॥ १४॥
विद्युर्नागनागानां मुखेऽय प्रणवं न्यसेत्।
गली कुरु न्यसेवीमान् कुन्दे च गुल्फयोः स्नृतः।
स्वाहा पाद्युरी चैव युगहा न्यास ईरितः॥ १५॥
गरुड़िऽपि लिखितो यच तन्नागाः सन्त्यलन्ति च।
सहस्रमन्त्रं लक्षा तु क्यें स्त्रं धृतं तथा॥ १६॥
यद् गरुहे प्रकर्ता लक्षा चिता नागास्त्रलन्ति तम्।
सप्तलचस्य जप्यादि सिविः प्राप्ता सुरासुरैः॥ १७॥
भी सुवर्णरेखे कुकुटवियहक्षिणि स्वाहा।
एवश्वाध्दले पन्ने दले वर्णयुगं लिखेत्।
नामैतहारिधाराभिः स्नातो दधो विषं त्यलेत्॥ १८॥

श्री पचि साहा।

यहुष्टादि कानिष्ठान्तं करे न्यस्याय देवते। के वक्को द्वदि जिङ्को च पादयोगैरुड्: स हि॥ १८॥ नाक्रामन्ति च तच्छायां स्तप्ने अपि विषयनगाः। यस्तु जर्वं जपेश्वास्थाः स दृष्टा नाग्रयोदिषम्॥ २०॥ भी क्लो क्लो क्लो मिरुग्डाये स्तादा।

कर्षे ज्ञा लियं विद्या दष्टकस्य विषं हरेत्॥ २१॥ ष पा व्यसेतु पादाये द द गुल्फेंऽय जातुनि। ड ज ए ऐ कटितटे भो नाभी इदि भी न्यसेत्॥ २२॥ वक्के प्रमुत्तमाङ्के पः न्यसेच इंससंयुताः। इंसो विषादि च इरेकातो ध्यातोऽय पूजितः॥ २३॥ गर्डोऽहमिति घाला कुर्यादिषहरीं क्रियाम्। इं मन्त्रं गाचित्रवस्तं विवादि इस्मीरितम् ॥ २४॥ न्यस्य इंस् वामकरे नासासुखनिरोधकत्। मन्त्री इरिइष्टकास्य त्वसांसादिगतं विषम् ॥ २५ ॥ स वायुना समाक्षय दष्टानां गरलं इरेत्। तनी चसेद्द्यकस्य नीसकाकादि संसारत्॥ २६॥ पौतं प्रत्यक्तिरामूचं त्रव्हुवाद्गिविषापद्म्। पुनर्नवाफितिनीनां सूखं चक्रजमीहराम्॥ २०॥ मूलं यक्तडच्त्यास्तु कार्कीव्यागैरिकर्षिकम्। महिर्षृष्टं छतोपेतं खेपोऽयं विषसर्दनः॥ २८॥ विषव्वितं न व्रजेच उचां पिवति यो प्रतम्। पञ्चाकृत्तु यिरीवस्य सूर्वं रहचनजं तथा ॥ २८॥ सर्वाङ्क्षेपत्रवापि पानाद्वा विषद्धत्रवेत्। च्ची गोनसादिविषद्भत्॥ ३० ॥ इसलाट्विसर्गान्तं ध्यातं वस्यादिक सवेत्। न्यस्तं योनी वयेत् कन्यां क्ष्यांन्यद्वताविताम्॥ ३१॥ जबा सप्ताष्ट्रसाञ्चर्सं गङ्कानिव सर्वगः। कविः खाच्छुतिवारी च वच्या स्त्री च समाप्तुयात्। विषद्भत् आत् अशा तर्ल सुनियोसस्य ते घुवम्॥ ३२॥ ्रति महाधुराती भाषड़े प्राणेश्वरं समाप्त-

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collecter, Collecter State of the State of S

#### विंशीऽध्यायः।

स्त खवाच। वच्चे तत्परमं गुद्धं भिवोत्तं मन्तवृन्दकम्। पामं धनुस चक्रस सुहरं भूलप्टिमम्। एतेरवायुषेयुंचे सन्ते: यतुं जयेवृपः॥१॥ मन्त्रोद्यारं पद्मपत्रे आदि पूर्वादिके लिखेत्। यष्टवर्गञ्चाष्टमञ्च व्यातमीयानपत्रके ॥ २॥ मोङ्कारो ब्रह्मवीनं स्वात् क्रीङ्कारो विश्वरिव च। च्चीक्वारस प्रिरः यूलिन् चिलिखेत् तत् क्रमान्त्रसेत्। यों द्वीं द्वीं॥ ३॥ शूलं रहीता इस्तेन भास्य चाकाश्रससुखन्। तह्रभैनाद् पद्धा नागा दृष्टा वा नाममाम् युः ॥ ४ ॥ धूम्नं धतुः करमध्ये धृता खे चिन्तयेवरः। दुष्टा नागा प्रद्या मेघा विनम्बन्ति च राचसाः। चिलोकान् रचयेचन्द्रो मर्लेखोकस्य का कथा॥ ५॥ श्री जूं सूं हुं फट्। खादिरान् कीलकानष्टी चेत्रे संमन्त्र विन्यसेत्। न तच वच्चपातस्य स्मुर्जध्वादेर्पद्रवः॥ ६॥ गवड़ोतं महामन्त्रं की बकान एमन्त्रयेत्। एकविंगतिवाराणि चेत्रे तु निखनेविगि। विद्युस् विकवचादि ससुपद्रव एव च॥ ७॥ इरचरमजवषट् विन्दुयुक्तः सदाधिवः। भी क्रां सदायिवाय नमः ) तर्जन्या विन्यसेत् पिण्डं दाड़िमी सुसुमप्रमम्॥ ८॥ तस्मैव दर्भनाद दुष्टा मेघविद्युद्दिषादयः। राचसा भूतडाकिन्यः प्रद्रव्यन्ति दिशो दय ॥ ८॥

भी की गणेयाय नमः। भी क्री खाशनादिचकाय नमः। भी ऐ' यौं बैसोक्बडामराय नमः। मैरवं पिष्डमास्थातं विषपापप्रहापहम्। चेत्रस्य रचर्णं भूतराचसादेः प्रमर्दनम् ॥ १०॥ भी नमः। इन्द्रवर्षं करे ध्याला दुष्टमेघादिवारणम्। विषयतुगणा भूता नम्यन्ति वचसुद्रया ॥ ११॥ भी चुं नमः। स्रित् पार्यं वामहस्ते विषमूतादि नम्यति ॥१२॥ श्रों क्रां नमः। इरेटुचारणात्मन्त्रो विषमेघग्रहादिकान्। घाता सतानाच दहेच्छेदकाख्रेण वै जगत्॥ १३॥ भी च्या नमः। ध्याता तु भैरवं कुर्थाद् यहभूतविषापहम्॥१॥ भी बसदिजिद्धाच खाष्टा। चेचादियच्चमूतादिविषपचिनिवारणम्॥ १५॥ भीं चां नमः। रक्तेन पटडे लिख्य गब्दस्तेषु ग्रहादयः॥ १६॥ भीं मर मर मारय मारय खाहा। भी हुं फट् खाहा। ग्राचाष्ट्रयतेर्भन्त्र मनसा यनुवन्द्रहत्॥ १७॥ जड्ड यक्तिनिपातेन घघः यक्तिं निकुच्चयेत्।

पूरके पूरिता मन्ताः क्रुश्यकेन समन्त्रिताः॥ १८॥ प्रविनाप्यायितस्त्रेन भनेन तत्त्तदीरिताः। एवंमाप्यायिता मन्त्रा खत्यवत् फलदायकाः॥ १८॥ इति महापुराचे गावड़े विंघीऽध्यायः।

## एकविंशोऽध्यायः।

च्त ज्वाच । पञ्चवक्वार्चनं वस्त्रे प्रवग् यद् सुक्तिसुक्तिदम्। भी भूविं वादि भूताय सर्वाधाराय सूर्त्तये साहा। सवींजातस चाजानसनेन प्रथमचरित्॥ १॥ पीं हां सद्योजातारीय स्वादान प्राप्ती प्राप्त Sy S3 Foundation USA सिविच्छिष्ट्रितिर्वद्भीसेंघा कान्तिः स्वधा स्थितिः ॥ २॥
यों इां वासदेवायैव कता ह्यस्य त्रयोदय ।
राजा रचा रितः पास्था कान्तिस्तृष्णा सितः क्रिया ।
कामा वृद्धिय रात्रिय चासनी सोहिनी तथा ॥ ३ ॥
मनोयानी घघोरा च तथा सोहा ह्या कता ।
निद्रा सत्युष्ट माया च घष्टसंख्या सयहरा ॥ ४ ॥
यों इें तत्पुरुवायैव ।
निवृत्तिय प्रतिष्ठा च विद्या शान्तिर्न केवला ॥ ५ ॥
यों इों ईशानाय नसी नियला च निरस्तना ।
शशिनी चाहना चैव सरीचिन्नी लिनी तथा ॥ ६ ॥
इति सहापुराये गारुङ् पञ्चवक्रापूजनं एकविंगोऽध्यायः ।

### द्वाविंशोऽध्यायः।

स्त डवाच । शिवार्चनं प्रवक्षामि भृतिमृतिकारं परम् ।

शान्तं सर्वगतं श्र्चं मात्रा हादशके स्थितम् ।

पञ्चवक्राणि इस्तानि दीर्घास्त्रानि विन्दुना ॥ १ ॥

सविसर्गे वदेदस्तं शिव कर्न्नं तथा पुनः ।

षष्ठेनाधो महामन्त्रो हीमित्येवासिकार्थदः ॥ २ ॥

श्रम्ताम्यां संस्रृथेत् पादावृद्धं पादान्तमस्तकम् ।

महामुद्रा हि सर्वेद्यां कराङ्गन्यासमान्तरेत् ॥ ३ ॥

तालहस्तेन पृष्ठञ्च अस्त्रमन्त्रो स्थियेत् ।

क्रितामादितः क्रत्वा तर्जन्यङ्गानि विन्यसेत् ॥ ४ ॥

पूजनं संप्रवक्षामि कर्षिकायां इदस्तुजे ।

धर्मे ज्ञानञ्च वैराम्यमैक्षस्थादि इदार्चयेत् ॥ ५ ॥

श्रावाहनं स्थापनञ्च पाद्यमध्ये इदार्पयेत् ।

श्रावाहनं स्थापनञ्च पाद्यमध्ये इदार्पयेत् ।

श्रावाहनं स्थापनञ्च पाद्यमध्ये इदार्पयेत् ।

अमिकाव्यविधि वस्ते अस्त्रेणोक्षे खर्न चरित्। वर्माणान्युचणं वार्थं यितान्यासं स्ट्राचरेत्॥ ७॥ इदि वा शितानतें च प्रविपेकातवेदसम्। गर्भाषानादिकं कत्वा निष्कृतिचास्य पिसमाम्॥ द॥ . इदा कला सर्वकार्य थिवं साङ्गन्त होमयेत्। पूजयेबाख वे मधुं पद्मनर्भे गवाहितम्॥ ८॥ चतुःषद्यन्तमष्टादि साचिसाध्यादिमखन्तम्। खाचीन्द्रस्थार्गं सर्वखादि वेदेन्दुवर्त्तनात् ॥ १०॥ पानियां वारयेत् कुष्डमर्चचन्द्रनिसं ग्रमम्। भागीयास परा यस प्रदयादिगयीचाते। अस दियासुपान्तेषु कर्षिकार्या सदायिवम् ॥ ११ ॥ दीचां वर्षी यस्तस्वे स्थितां भूम्यादिकां परे। निष्ठत्तिर्म्: प्रतिष्ठा च विद्यानिः यान्तिरस्मिनः ॥ १२॥ यान्यतीतं सवेदोमे तत्परं यान्तसव्ययम्। एकैंकस गतं होममिलेवं पश्च होमयेत्। पश्चात् पूर्णाङ्कति दस्वा प्रासादेन भिवं सरित्॥ १३॥ प्रायसित्तविश्वदार्थमेलीकासाङ्गतिं कासात्। होमयेद्र वीजेन एवं दीचा समाम्यते ॥ १४ ॥ यजनव्यतिरेकीण गोर्प्य संस्कारसुत्तमम्। एवं संस्कारशबस्य शिवत्वं जायते भ्वन् ॥ १५॥ इति महापुराणे गार्ड हाविंगोऽध्यायः।

# वयोविंगोऽध्यायः।

स्त उवाय । शिवार्चनं प्रवस्थामि घर्मकामादिसाधनम् । चिभिर्मको राचामेत् साद्यानीः प्रचवादिकोः ॥ १ ॥ CC-0. Prof. Satya vra Shallan स्विधाति विद्याति विद्या भी इं शिवतस्वाय खाद्दा स्वात् श्रोचवन्दनम् ॥ २ ॥
भस्रासानं तर्पण्य भी द्वां यां खाद्दा सर्वमन्त्रकाः ।
सर्वे देवाः सर्वमुनिर्नमोऽन्तो वीषड्न्तकः ।
स्वधान्ताः सर्वपितरः स्वधान्ताय पितामद्वाः ॥ ३ ॥
भी द्वां प्रपितामद्वेभ्यस्तया मातामद्वादयः ।
द्वां नमः सर्वमाद्वम्यस्ततः स्वात् प्राणसंयमः ॥ ३ ॥
भाचामं मार्जनदायो गायनीच जपेत्ततः ।
भी द्वां तबाहेशाय विद्याहे वान्विग्रदाय भीमदि तन्नो रदः

प्रचोदयात्॥ ॥

सूर्योपसापनं कला सूर्यमन्तैः प्रपूजयेत्। श्री हां ही हं है ही हः ग्रिवस्थायं नमः। श्री हं खखी-स्ताय स्थामूर्त्त ये नमः। श्री इतं कीं सः स्थाय नमः। दिक्किने पिक्किले त्वितिभूतानि नियमं स्मरेत्। चम्खादी विमलेगानमाराध्य परमं सुखम् ॥ ६ ॥ यजेत् पद्माच रां दीमां रीं सूद्धां कं जयाच रें। सद्राच रें विभूतिं री विमलां रीममोविकाम् ॥ ७॥ रं विद्युताच पूर्वादी रो मध्ये रं सर्वतो सुखीम्। वर्वासनं स्थेमूर्तिं क्रां क्रूंसः स्थेमर्घयेत्॥ दं॥ ची चा हृदयार्काय च मिरः मिखाय च सूर्भृतः खरीम् ॥८॥ ज्वाविनीं इं ववचस्य चास्तं राजीश्व दीविताम्। यजेत् स्थाद्वदा सर्वान् सो सीमच मं मङ्गलम्॥ १०॥ वं बुधं हं हच्छातिं मं मार्गवं ग्रं ग्रानेसरम्। रं राहुं कं यजेत् केतुं भी तेजसण्डमर्चयेत्॥ ११॥ सूर्यमभार्च चाचम्य कनिष्ठातीऽङ्गकान् त्यसेत्। हां हीं थिरो हं थिखा हैं वर्षा हीं च नेत्रकम्। होऽस्त यित्रस्थिति कवा भूतयपि पुनर्कसेत्॥ १३॥

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

प्रच पातं ततः कला तद्धिः प्रोचयेद् यजेत्। भाकानं पद्मसंख्य ही भिवाय तती विहः॥ १३॥ इति नन्दिमहाकाली गङ्गा च यसुनाय गी:। श्रीवत्सं वास्विधिपतिं ब्रह्माणम् गणं गुरुम् ॥ १४ ॥ ग्रत्यनन्ती यजेमध्ये पूर्वादी धर्माकादिकम्। प्रथमीयच वक्क्यादी मध्ये पद्मस्य कर्षिके। वासा च्येष्ठा च पूर्वादी रीद्री काली भिवासिता॥ १५। भी हो कलविकरिखी बलविकरियी ततः। बलप्रमिथनी सर्वभूतानां दमनी ततः ॥ १६ ॥ मनोबानी यजेदेताः पौठमध्ये शिवायतः। श्रिवासनमञ्जामूर्तिं सूर्तिं सध्ये श्रिवायं च ॥ १७॥ बावाइन स्थापनम् समिधानं निरोधनम्। सक्तीकरणं सुद्रा दर्भनं चार्घ्य पाद्यकम्॥ १८॥ पाचामाम्यक्रमुदत्ते सानं निर्माञ्चनं चरेत्। वस्त विलेपनं पुष्यं घूपं दीपं चक् ददेत्॥ १८॥ चाचामं सुखवासच ताम्बूतं इस्त्योधनम्। ' इचचामरोपवीतं परमीकरणं चरेत्॥ २०॥ रूपकास्मनकीकाले जपो जपसमर्पणम्। स्तिर्नितिक दाबीय जो यं नामाक्रपूजनम् ॥ २१ ॥ यमीय रची वायव्ये मध्ये पूर्वीदितन्त्रकम्। . इन्द्राद्यां यजे चण्डं तसी निर्वाखमपयेत्॥ २२॥ गुद्धातिगुद्धगोप्ता त्वं ग्रहाणास्मत् क्षतं जपम्। सिर्दिर्भवतु मे देव । तत्प्रसादात् त्विय स्थिते ॥ २३ ॥ यिकिष्मित् कर्मा हे देव । सदा सुक्रतदुष्कृतम्। तको जिवपदसास चयं कुरू यशकार !॥ २४॥ CC-0. Prof. Satya प्रवीक्ताता थिवी भीता थियः प्रवीसदं जगत् ।

श्रिवो जयित सर्वेच यः श्रिवः सोऽइमेव च ॥ २५ ॥ यत् क्रतं यत् करिष्यामि तत् सर्वे सुक्रतं तव। त्वं ब्राता विश्वनेता च नान्यो नायोऽस्तिमे शिव!॥ २६॥ ष्यान्येन प्रकारेण शिवपूजां वदास्यहम्। गणः सरस्रती नन्दी महाकालोऽय गङ्गया ॥ २७॥ यसुना तु वास्विधपो द्वारि पूर्वीदितस्विमे । इन्द्राद्याः पूजनीयास तत्त्वानि प्रिववी जलम्॥ २८॥ तेजों/वायुर्व्योमगन्वी रसक्पे च शब्दतः। स्पर्धी वाक् पाणिपादी च पायूपस्यं सुतिलची ॥ २८॥ चचुर्जिद्वा प्राणमनोबुद्धियाहं प्रकलिप । पुमान् रागो देवविद्ये कालाकाली नियत्यपि ॥ ३० ॥ माया च ग्रहविद्या च ईम्बरस सदाग्रिव:। ग्रितः ग्रिवस तान् जात्वा सुत्तो जानी ग्रिवो भवेत् ॥३१॥ यः शिवः स इरिब्रह्मा सोऽइं ब्रह्मास्मि सुतितः॥ ३२॥ भूतश्रद्धं प्रवच्छामि यया श्रदः श्रिवो भवेत्। द्भत्पद्मं सद्यो मन्त्रः स्त्राजिष्ठत्तिस कसा दुड़ा ॥ ३३ ॥ पिङ्गला दे च नाची च प्राचीऽपानस मार्ती। द्रम्देहो ब्रह्मदेहसतुरस्य मण्डलम्॥ ३४॥ वचेण लाञ्छितं दीप्तमेकोद्घातगुणाः गराः। द्भत्सानसातू यहनं यतकोष्ठप्रविस्तरम्॥ ३५॥ भीं झीं प्रतिष्ठाये हुं हः पाद् भीं इं विद्याये इं हः पाद्। चतुरश्रीतिकोटीनासुच्छ्यं भूमितन्तकम्। तकाध्ये भवष्ठचच पालानच विचिन्तयेत्॥ २६॥ चचीसुखीं ततः प्रमीं तत्तत् ग्रवं भवेद् भ्रवम् । वासादेवी प्रतिष्ठा च सुषुष्ता धारिका तथा॥ ३७॥

समानोदानवर्णी देवता विश्वातारणम्। CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

उद्घातास गुर्ण वेदाः खेता ध्यानं तथैव च ॥ ३८॥ एवं कुथात् काष्ट्रपद्ममध्यम् । पद्माद्धितं द्विशतकं कोटिविस्तीर्थवां स्वरेत्॥ ३८॥ चतुर्नवत्युच्छ्यञ्च पालानञ्च प्रघोसुखम्। तासु खानच पद्मच पघोरी विद्ययान्वितः॥ ४०॥ नाम्बोष्टया इस्तिनिज्ञा ध्वानी नागीऽनिनदेवता। बद्रहेतुस्तिबद्घातास्त्रियुणा रत्तवर्णकम्॥ ४१॥ ज्वाबाक्षते विकोणच चतुःकोटियतानि च। विस्तीर्थं सस्त्वेधं बद्रतस्वं विचिन्तयेत्॥ ४२॥ चनाटे तु तत्पुरुषः यक्तिर्यः याद्यनं नुधाः। कूर्मच जनारी वायुदेव ईम्बरकारणम्॥ ४३॥ विषद्वातगुणी ही च व्यं षद्कोणमण्डलम्। विन्दक्षित्वाष्टकोटिविस्तीर्णको स्कृयस्तवा। चतुर्दशाधिकं कोटि वायुतस्तं विचिक्तयेत्॥ ४४॥ दादयान्ते सरसिने शान्यतीतास्तथेखराः। कुइस मिनी नाची देवदत्ती घनस्त्रयः ॥ ४५ ॥ थिखेशानकार**णच सदा**शिव इति स्नृतः। गुण एकस्तयोद्वातं ग्रहस्कटिकवत् स्वरित्॥ ४६॥ बोड़गं कोटिविस्तीर्थं पञ्चविंगति चोच्छ्यम्। वर्तुलं चिन्तयेद्यास भूतयदिकदाङ्कता॥ ४७॥ नवगुर्वीनगुरः यस्थनन्ती च धर्मकः। ज्ञानवैरायमैखर्येस्ततः पूर्वादिपत्नके ॥ ४८ ॥ अधोईवदने दे च पद्मकर्णिककेश्ररम्। वामाचा प्राव्यविद्या च सदा ध्वायेत् श्रिवास्यकम्। तस्त शिवासने मूर्ति हों ही विद्यादेशय नमः ॥ ४८ ॥ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri - Sha पश्चकः नरागैः खेदंगिमसेव घारयन्॥ ५०॥
धामयप्रसादयितं गूलं खद्राङ्गमीखरः।
दश्चेः नर्गेवांमनीस भुनगस्राचस्त्रनम्।
हमक्नं नीखोत्पलं वीजपुरकमृत्तमम्॥ ५१॥
पूच्छा ज्ञाना क्रिया यितिकिनेचो हि सदायिवः।
एवं ग्रिवार्चनध्यानौ सर्वदा कालवर्जितः॥ ५२॥
पूज्ञाहोराविचारेण वीणि वर्षाणि जीवति।
दिनद्वयस्य चारेण जीवेद्दर्षद्वयं नरः॥ ५३॥
दिनव्रयस्य चारेण वर्षमेनं स जीवति।
नाकाले ग्रीतले खत्युक्णो चैव तु कारके॥ ५४॥
प्रति महापुराणे गाक् ग्रिवादिपूजासमाप्ता वयोविग्रोऽध्यायः।

### चतुर्विभोऽध्यायः।

स्त डवाच। वस्ते गणादिकाः पूजाः सर्वदाः सर्गदाः पराः।
गणासनं गणमूर्त्तिं गणाविपतिमर्भयेत्॥ १॥
गामादिच्चदयायक्तं दुर्गाया गुरुपादुकाः।
दुर्गासनस्त तक्तूर्त्तिं च्रीं दुर्गे रचणीति च॥ २॥
च्रद्धादिकं भष्टयत्त्रयो रद्भच्छा प्रचच्छा।
चच्छोगा चच्छनायिका चच्छा चच्छवती क्रमात्।
चच्छक्षपा चच्छिकाच्या दुर्गे दुर्गेऽघ रचिषि॥ ३॥
वच्चख्वादिका सुद्रा शिवाद्या विद्वदेशतः।
सदाशिवमद्द्राप्रेतपद्धासनम्यापि वा॥ ४॥
ऐ' क्ली' सीस्त्रिपुराये नमः। भी च्रां च्रीं चे चे की स्तीं
री स्में स्मीं गां पद्धासनस्व चिपुराच्चद्यादिकम्॥ ५॥
पीठास्तुजे तु बाद्धारादीर्बद्धाणी च महेखरी।

कीमारी वैषावी पूच्या वाराष्ट्री चेन्द्रदेवता । CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

चामुण्डा चिष्डिका पूज्या भैरवाख्यां स्ताती यजेत्॥ ६॥ धिताङ्गी रुवचण्डः क्रोध डक्तत्तभैरवः। क्षपाती भीवण्येव संद्वाराखाष्टभैरवाः॥ ७॥ रितः प्रीतिः कामदेवः पञ्चवाणाख योगिनी। वटुकं दुर्गया विद्वराजो गुरुख चेत्रपः॥ ८॥ पद्मगर्भे मण्डले च विक्रोणे चिन्तयेद द्वदि। यक्कां वर्राचमुत्रपुर्तकाभयसमन्विताम्। खच्चजप्याच होमाच विपुरा सिद्विदा भवेत्॥ ८॥ द्वित महापुराणे गारुड् विपुरादिपूजा चतुर्वियोऽध्यायः।

## पञ्चविंशोऽध्यायः।

सत खवाच। ऐ क्रीं सीं स्कें चौं सनन्तमितापादुकां पूजयामि नमः॥१॥

गें चीं जीं चीं जावारयितापादुकां पूजयामि नमः ॥२॥
चीं चं कालाम्निन्द्रपादुकां पूजयामि नमः ॥ ३॥
चीं चीं चं हाटकेकरदेवपादुकां पूजयामि नमः ॥ ॥ ॥
चीं चीं प्रेवसहारकपादुकां पूजयामि नमः ॥ ॥ ॥
चीं चीं प्रियती तद्वर्षभुवनदीपससुद्रदिशां जनन्ताव्यभासनं पूजयामि नमः ॥ ॥ ॥

क्री त्री निवच्चादिका प्रविद्यादितत्त्वम् अनन्तादिभुवन-मोक्वारादिवर्षे हकारादिनवासकः पदः सद्योजातादि-मन्तः॥ ७॥

क्षं द्रवायकः।

एवं माहेश्वरो मन्त्रः सिह्नविद्यात्मकः परास्तार्थवः ॥ ८॥ सर्वतो दिक्समस्तेषु पड्कं सदाश्विवार्थवपयः पूर्णोदिश्विपकं विशेषात्र स्वार्थियाः प्राप्ति प्राप्ति । Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

विद्योमा पूर्णज्ञत्वकर्तृकत्वं चयाच्येष्ठाक्यचक्रवद्रशस्यास-क्रकार्णिको नवश्रक्तिश्रवादिचिश्चमण्डलत्यः॥१०॥

यक्कालको न्यस्तपद्मासनपादुकां पूजयामि नमः ॥ ११॥ इति महापुराचे गाक्डे भासनपूजा पद्मविभोऽध्यायः।

### षड्विंगोऽध्यायः।

स्त उवाच। शनन्तरं करन्यासः विद्याकरी श्रव्धः कार्या पश्च-सुद्रां बद्धा सन्त्रन्यासं कुर्य्यात्। कौं किनष्ठाये नमः। नौं श्वनासिकाये नमः। सौं सध्यसाये नमः। तौं तर्जन्ये नमः। श्रं श्रङ्गुष्ठाये नमः। जां करत्वाये नमः। वां करप्रष्ठाये नमः॥१॥

अय देवन्यासः। तं मणिवन्याय नमः। ऐ ज्ञी श्री कार-स्कराय नमः। महातेजोक्ष्पं चुंचुंकारेण करचालनं कुर्यात्॥२

एं झीं झीं खें नमो भगवते स्में कुलिकाये नमः।
इं झीं क्षीं डजणनमे अघोरामुखि हां हीं किलिकिलि
विद्येखी व्यक्तखी झीं झीं त्री एं नमो भगवते कहुँ वक्षाय
नमः। स्मों कुलिकाये पूर्ववक्षाय नमः। झीं त्री झीं डजणनमिति दिच्चिणवक्षाय नमः। भीं झीं त्री किलिकिलि पिसवक्षाय नमः। भीं अघोरामुखि उत्तरवक्षाय नमः। भीं नमो
भगवते इदयाय नमः। चें ऐं कुलिकाये पिरसे साहा। झीं
कीं झीं प्रां ड ज ण नमे पिखाये अघोरमुखि कवचाय हुं।
हैं हैं दीं नेवव्रयाय वीष्ठ्। किलिकिलि विव्ये अस्ताय
पद ॥ १॥

ऐ' इीं श्री श्रवण्डमण्डवाकारमहाश्रवमण्डवाय नमः।
ऐ' इीं श्री वाश्रमण्डवाय नमः। ऐ' इीं श्री सोममण्डवाय नमः। ऐ' इीं श्री सोममण्डवाय नमः। ऐ'

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

हीं त्रीं वीलमण्डलाय नमः। ऐं हीं त्रीं गुरुमण्डलाय नमः। ऐं हीं हीं साममण्डलाय नमः। ऐं हीं त्रीं समग्रसिवयोगिनीपीठोपपीठचेत्रोपचेत्रसन्तानमण्डलाय नमः। एवं मण्डलानां द्वाद्यकं क्रमेण पूच्यम्॥ ॥ इति मद्वापुराणे गारुड़े कुलिकापूजा वर्ड्वियोऽध्यायः।

### सप्तविंशीऽध्यायः।

स्त खवाच। श्रों कालविकालकङ्गालि! चर्विणि! भूते हारिणि! फणिविषिणि! विरयनारायणि! उमे! दहदह हस्ते! चण्डे! रीद्रि! माहेखरि! महासुखि! ज्वालासुखि! यङ्गकाणि! यकसुण्डे! यहं हनहन सर्वनायिनि! खख सर्वाङ्ग-योणितं निवरीचिति! मनसादेवि! समोहय समोहय कृदस्य हृदये जाता कृदस्य हृदये स्थिता कृद्रो रीद्रेण कृपेण त्वं देवि! रचरच मां चूं मां फफ ठठ स्कन्दमेखलावान् यहप्रह्मविष-प्रारि! याखी! माली! हर हर विषोक! हां हां यवरि! हुं यवरि! प्रकोणवियरे! सर्वे! विच्नमेच! मिली! सर्वनागादि-विषहरणम्॥ १॥

इति महापुराणे गारु सप्तविंगोऽध्यायः।

# बहाविंशोऽध्यायः।

स्त उवाच । गोपालपूजां वद्यामि सुतिसुतिप्रदायिनीम् ।
हारे भाता विभाता च गङ्गा यसनया सह ॥ १ ॥
यहपद्मनिधी चैव भारङ्गः भरमः श्रिया ।
पूर्वे भद्रः समद्रो ही दचे चच्छप्रचच्छती ॥ २ ॥
पश्चिमे बन्धप्रवृत्ती जयस विजयो यजेत् ।
हत्तरे श्रीसतुर्वीर गयो दुर्गा साम्ब्रह्मीः श्री Foundation USA

चेत्रस्थाम्यादिकोषेषु दिन्नु नारदपूर्वकम्। सिची गुर्वनेखकूवरं कोणे भागवतं यजेत्॥ ४॥ पूर्वे विश्वां विश्वातपो विश्वाधितां समर्चेयेत्। ततो विश्वपरीवारं मध्ये यक्तिश्व कूर्यकम्॥ ५॥ घनन्तं पृथिवीधर्मे ज्ञानं वैराग्यमन्तिः। ऐखर्थं वायुपूर्वेच प्रकाशाकानसृत्तरे॥ ६॥ सत्त्वाय प्रक्रताकाने रजसे मोइक्पिये। तमसे पद्माय यजेदहङ्कारकतस्वकम्॥ ७॥ विद्यातस्वं परं तत्त्वं सूर्येन्दुविक्रमखलम्। विमलाया पासनस् प्राचां श्री' द्वी' संपूजयेत्। मोपीजनवसभाय खाद्वान्तो मनुब्चते ॥ ८॥ पङ्गानि यथा—भाचमञ्च सुचमञ्च विचमञ्च तथैव च। बैलोक्यरचणं चक्रमसुरारिसुदर्भनम्॥ ८॥ म्हदादिपूर्वकोषेषु अस्त्र' यक्तिस पूर्वतः। क्कियी सत्यमामा च सुनन्दा नाम्नजित्यपि॥ १०॥ समाणा मित्रहन्दा च जास्ववत्या सुगीसया। यक्वकगदापद्मं सुवलं यार्क्सम्बेयेत्॥ ११॥ खन्नं पाशाङ्गुशं प्राच्यां श्रीवसं कीस्तुमं यजेत्। सुक्तरं वनमालाच इन्द्रांचान् ध्वनसुख्यकान् ॥ १३ ॥ कुसुदाबान् विश्वक्सेनं क्षणां त्रिया सहार्चयेत्। जप्याद्यानात् पूजनाच सर्वान् कामानवाप्रुयात् ॥ १३ ॥ इति गावड़े महापुराणे त्रीक्षणपूजनमष्टाविंगोऽध्यायः।

#### एकोनविंशोऽध्यायः।

्डिरिश्वाच । हैलोक्यमोडिनी वच्चे पुश्वोत्तममुख्यकाम् । पूजा मन्द्रान् श्रीधराद्यान् घर्मकामादिदारकान् ॥ १॥ बो ही बी ली हूं भी नमः। पुरुषोत्तम ! अप्रतिकृप ! विद्यानिया ! स्वालाजगत् ज्ञोमन ! सर्वस्त्रीह्न द्यविदारण ! विश्वनमदोत्पादनकर ! सुरासुरस्त्रीजनमनासि तापय तापय योषय योषय मारय मारय स्तन्भय स्तन्भय द्रावय द्रावय पावर्षय पावर्षय, परमञ्जमग ! सीमाग्यकर ! सर्व-कामप्रद ! असुवं इन इन चक्रेण गदया खक्केन सर्ववाणे-मिन्धि मिन्धि पायेन कह कह अनुयेन ताड्य ताड्य तुरु तुरु किं तिष्ठसि ? तारय तारय यावत् समी हितं में सिद्धं भवति है फद् नमः ॥ २॥

त्री' त्रीधराय वैद्योक्यमोद्दनाय नमः। क्री' पुरुषोत्तमाय वैद्योक्यमोद्दनाय नमः॥ ३॥

तैनोक्यमोद्दना मन्ताः सर्वे सर्वार्धसाधकाः।
सर्वे चिन्त्याः पृथग् वापि व्याससंचिपतोऽय वा॥ ५॥
प्रासनं मूर्त्तिमस्त्रच्च होमाद्यक्रषड्क्रकम्।
चक्रं गटाच्च खक्रच्च सुषतं शक्क्यार्क्क्रकम्॥ ६॥
यरं पाश्रमहुश्च बच्नीगरुड्संयुतम्।
विश्वक्येनं विस्तराद्वा नरः सर्वमवाप्रुयात्॥ ७॥
इति गान्नङ्के महापुराश्चे मोहिनीपूजनमेकोनित्रं शोऽध्यायः।

# विंशीऽध्यायः।

सत उवाच। विस्तरेष प्रवच्चामि श्रीधरस्त्रार्चनं श्रमम्। परिवार्च सर्वेषां समो ज्ञेयो हि पण्डितै: ॥ १॥ श्रों त्रां इदयाय नमः। श्रीं श्रीं श्रिरित साहा। श्रीं श्रं CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Gollection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA शिखाये वषट्। श्री से नवचाय हुं। श्री सी नेचत्रयाय वीषट्। श्री सः चस्त्राय फट्॥ २॥

इति दर्भयेदात्मनो सुद्रां यक्क्चक्रगदादिकाम्।
ध्यात्वात्मानं श्रीधराख्यं यक्क्चक्रगदाधरम्॥ ३॥
ततस्तं पूजयेद्देवं मण्डले खस्तिकादिके।
ध्यासनं पूजयेदादी देवदेवस्य धार्ष्क्रिणः।
पिर्मान्कर्मेद्वादेव! तान् मन्त्रान् शृणु धक्कर!॥ ४॥
भी श्रीधरासनदेवता चागच्छत। ची समस्तपरिवारायाचुतासनाय नमः॥ ५॥

शों धाले नमः। शों विधाले नमः। शों गङ्गाये नमः। शों यमनाये नमः। शों पाधारयत्रये नमः। शों क्र्याय नमः। शों प्रक्रियाय नमः। शों विमलायेः नमः। शों नीलाय नमः। शों प्रक्रियाय नमः। शों विमलायेः नमः। शों व्रक्रियं नमः। शों व्रक्रियं नमः। शों प्रक्रियाय नमः। शों क्रियाये नमः। शों योगाये नमः। शों प्रक्रियं नमः। शों

श्रवित्वा समं रद्र ! इरिमावाद्य संयजेत्। मन्द्रै रेमिर्मेडाप्राज्ञः सर्वपापप्रणायनैः। श्री ज्ञी वीधराय बैजोक्यमोडनाय विष्युवे नमः॥ ७॥

भी त्रिये नमः। भी त्रां चृदयाय नमः। भी त्रीं शिरसे नमः। भी त्रूं शिखाये नमः। भी त्रैं कवचाय नमः। भी त्रीं निव्वयाय नमः। भी त्रः भक्षाय नमः। भी शङ्काय नमः। भी पद्माय नमः। भी चक्राय नमः। भी गदाये नमः। भी त्रीवसाय नमः। भी कीस्तुभाय नमः। भी वनमासाय नमः। भी पीतास्वराय नमः। भी ब्रह्माय नमः। भी भन्नये नमः। भी प्रमाय नमः। भी प्रमाय नमः। भी प्रमाय नमः। भी वक्षाय नमः। भी वायवे नमः। भी सोमाय नमः। भी प्रमाय नमः

अभिवेक तथा वस्तं तती यज्ञीपवीतकम्। गन्धं पुर्वा तथा धूपं दीपसर्वं प्रदर्शियम् ॥ ८ ॥ द्वादेभिर्मेहामन्त्रैः समर्पाय जिम्मानुन्। यतमष्टीत्तरसापि जम्रा स्रयं समर्पयेत् ॥ १०॥ ततो मुझत्त मेवान्तु ध्याबेहेवं इदिस्थितम्। ग्रहसाटिकसङ्गार्थ स्थाकोटिसमप्रमम्॥ ११॥ प्रसम्बद्दनं सीस्यं समुर्चाकारकुर्वसम्। किरौटिनसुदाराङ्गं वनमासासमन्दितम्। परंब्रह्मस्कपञ्च श्रीधरं चिन्तयेत् सुधीः ॥ १२॥ भनेन चैव स्तोब्रेण सुवीत परमिखरम्। चीनिवासाय देवाय नमः चौपतये नमः ॥ १३ ॥ त्रीवराय समार्काय त्रीप्रदाय नमी नमः। त्रीवत्तमाय यान्ताय त्रीमते च नमो नमः॥ १४॥ त्रीपर्वतनिवासाय नमः त्रेयस्कराय च। चेयसाम्पतये चैव चात्रमाय नमी नमः॥ १५॥ नृमः त्रेयः खरूपाय त्रीकराय नमी नमः। गरकाय वरेकाय नमी भूयो नमी नमः॥ १६॥ स्रोत्रं कला नमस्त्रत्य देवदेवं विसर्वर्यत्। CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Dight 2015 Thur Soll USA

यः वरोति महामक्त्या स याति परमं पदम् ।
इसं यः पठतेऽध्यायं विष्णुपूजाप्रकाशकाम् ।
स विधूयेत पापानि याति विष्णोः परं पदम् ॥ १८॥
इति गार्के महापुराणे चित्रोऽध्यायः।

#### एकविंशोऽध्यायः।

बद्ग खान्न । भूय एव जगनायपूजां क्यय मे प्रभो ! ।

यया तरियं संसारसागरं श्वातिदुष्करम् ॥ १ ॥

इतिवान । भर्मनं विष्युदेवस्य वन्नामि द्वमम्बज ! ।

तच्चृण्य महामाग ! सृतिसृतिप्रदं स्वभम् ॥ २ ॥

काला सानं ततः सन्यां ततो यागग्रहं त्रजेत् ।

प्रचाक्य पाणी पादी च भानग्य च विग्रेषतः ॥ ३ ॥

मृत्वमक्तं समस्तृत्तु हस्त्रयोर्थापत्रं न्यसेत् ।

मृत्वमक्तं समस्तृत्तु हस्त्रयोर्थापत्रं न्यसेत् ।

मृत्वमक्तं देवस्य युण्ण कृद्र ! वदामि ते ॥ ४ ॥

भौ भौ भौ श्री श्रीवराय विष्युचे नमः ।

भयं यन्तः स्रेगस्य विष्योरीशस्य वाचकः ॥ ५ ॥

सर्वयाधिहरसैव सर्वग्रहहरस्तथा ।

सर्वपापहरसैव सृतिसृतिप्रदायकः ॥ ६ ॥

मृत्वमानं ततः क्रुस्तादेमिर्मक्तं विच्च्यः ।

भो हां इदयाय नमः, भो ही ग्रिरसे स्नाहा, भ

भी हां इदयाय नमः, भी ही शिरसे खाहा, भी हूं शिखाये वषद, भी हैं वावचाय हूं, भी ही नेत्रचयाय वीषद, भी हः भकाय पद्॥ ७॥

इति मन्तः समाख्यातो मया ते प्रभविशुना । न्यासं क्रत्वात्मनो सुद्रां द्र्ययेदिजितात्मवान् ॥ द ॥ ततो ध्यायेत् परं विश्वां द्वत्वोटरसमात्रितम् । भक्षचक्रसमायुतां कुन्देन्द्रधवशं हरिम् ॥ ८ ॥ श्रीवसकीस्तुमयुतं वनमाखासमन्वितम्।
रक्षद्वारिकारीटेन संयुक्तं परमेखारम्।
यदं विश्वारिति ध्यात्वा कत्वा वै श्रोधनादिकम् ॥ १०॥
यं चं रिमिति वीजैस काठिनीकत्य नामिनः।
भण्डमुत्पाद्य च ततः प्रचवनैव मेदयेत्॥ ११॥
•तन पूर्वोक्तकपन्तु भावियत्वा द्वषध्वजः!।
भावाद्य पूज्येत् सर्वा देवता भासनस्य याः।
सन्वैरिमिर्महादेव । तस्मन्तं श्रुष्ण श्रह्नरः।॥ १३॥

विश्वासनदेवता शांगच्छत । श्रों ससस्तपरिवारायाशुताय नमः । श्रों धाव्रे नमः, श्रों विधाने नमः, श्रों गङ्गाये नमः, श्रों यसनाय नमः । श्रों गङ्गायं नमः , श्रों प्रचा्वायं नमः , श्रों प्रचा्वायं नमः , श्रों प्रचा्वायं नमः , श्रों श्राच्यायं नमः । श्रों सं सं सं सं नमः , श्रों सं सं सं सं ममः , श्रों सं सं सं सं प्रचायं नमः , श्रों सं सं सं प्रचायं नमः , श्रों सं श्रां सत्ये नमः , श्रों श्रां श्रां श्रां सत्ये नमः , श्रों श्रां श्रां श्रां श्रां सत्ये नमः , श्रों श्रां गमः , श्रों श्रां गमः , श्रों सत्ये नमः , श्रों श्रां गमः , श्रों श्रां गमः , श्रों श्रां गमः , श्रों सत्ये नमः , श्रों श्रां गमः । श्रां श्रां गमः , श्रों श्रां गमः , श्रों श्रां गमः । श्रां श्रां गमः ।

गत्वपुषादिभिस्वेतैभन्ते रेतास्त पूजयेत्। पूजयिता ततो विश्वां स्ट्रिसंझारवादियम् श्र ११ क्वेक्शां प्राप्त

षावाच्च मण्डले रुद्र । पूज्येत् परमेखरम् । भनेन विधिना रुद्र ! सर्वपापहरं हरिम् ॥ १६ ॥ यथात्मनि तथा देवे न्यासं क्षवीत चाहित:। सुद्रां प्रदर्भयेत् प्रसादर्घादि दर्भयेत्रतः ॥ १७॥ सानं क्र्यात्ततो वस्तं द्यादाचमनं ततः। गन्धपुष्प' तथा भूपं दीपं द्वाचर्' ततः॥ १८॥ प्रदिच्यं ततो जयं ततस्तक्षिन् समर्पयेत्। भंड्रादीनां समन्त्रे व पूजां कुर्वीत साधकः ॥ १८॥ देवस्य सूलमन्त्रेण होति विदि द्वष्यन !। मन्त्रान् ऋषु विनेव ! त्वं कष्यमानान् मयाधुना ॥ २०॥ भी हां हृदयायं नमः भी ही प्रिरसे नमः भी हं शिखाये नमः भी हैं ववचाय नमः भी ही नेववयाय नमः भी हः प्रस्ताय नमः। भी त्रिये नमः भी प्रज्ञाय नमः भी पद्माय नमः भी चक्राय नमः भी गदायै नमः भी श्रीवत्साय नमः भीं कीस्तुमाय नमः भीं वनमालाये नमः भीं पीतास्वराय नमः श्री खड़ाय नमः श्री सुषलाय नमः श्री पाश्राय नमः श्री शहु-याय नमः भी प्राकृतिय नमः भी प्रराय नमः भी ब्रह्मणे नमः भी नारदाय नमः भी सर्वसिद्दे भ्यो नमः भी भागवतिभ्यो नमः भी गुरुम्यो नमः भी परमगुरुम्यो नमः भी इन्द्राय सुराधिपतये सवाचनपरिवाराय नमः श्रो श्रम्मये तेनाऽधिपतये सवाचनप-रिवाराय नमः। भौ यसाय प्रेताधिपतये सवाइनपरिवाराय नमः। भी निऋतये रचोऽघिपतये सवाइनपरिवाराय नमः। भी वर्षाय जलाधिपतये सवाहनपरिवारायं नमः। श्री वायवे प्राणाधिपतये सवाइनपरिवाराय नमः। श्री सोमाय नच्छाविपतये सवाहनपरिवाराय नमः। भी ईशानाय विद्या-घिपतये सवाइनपरिवाराय नमः। श्री शनन्ताय नागाधिप-

तये सवाहनपरिवाराय नमः। भी ब्रह्मणे लोकाविपतये सवाहनपरिवाराय नमः। भी वच्चाय हु फट् नमः भी यह्मये हु फट् नमः भी खह्नाय हु फट् नमः भी खह्नाय हु फट् नमः भी खह्नाय हु फट् नमः भी ख्राय हु फट् नमः भी व्याय हु फट् नमः भी वदाय हु ममः भी वदाय हु ममः

एमिर्भन्ते में हादेव । पूजा ब्रङ्गादयी नरैः। पूजियता महातानं विशु अञ्चलकिप्यम्। ः स्वीत चानया सुत्या परमातानमव्ययम्॥ २२॥ विषावे देवदेवाय नमी वै प्रमविषावे। ं वियावे वासुदेवाय नमः स्थितिकराय च ॥ २३॥ विस्ति नमसे व नमः प्रस्यशायिने । देवानां प्रसवे चैव यज्ञानां प्रभवे नसः॥ २४॥ ः सुनीनां प्रसवे नित्यं यचांणां प्रसविषावे। जिणावे सर्वदेवानां सर्वनाय महाताने ॥ २५ ॥ ब्रह्मेन्द्रवृद्धाय सर्वेशाय नसी नसः। : सर्वलोकहितार्थाय खोकाध्यचाय वै नसः॥ २६॥ ् सर्वगोम् सर्वकर्ने सर्वदुष्टविनामिने। . वरंपदाय यान्ताय वरेखाय नमी नमः। यरंखाय सक्पायं धर्मकामार्थंदायिने ॥ २० ॥ ः सुला ध्यायेत् सन्द्रदये ब्रह्मक्पिणमव्ययम्। ्रवन्तु पूजरोद्विषा मूलमन्त्रे च शहर !॥ २८॥ मुखमका जपेदापि यः स याति नरी इरिम्। ं एतत् ते कथितं बद्र ! विश्वीरर्चनसुत्तसम् ॥ रेट ॥ ्रइस्रं परमं गुडां शुक्तिस्तिप्रदं परम्। एतद् यंस पठेहिदान् विष्णुभक्तः प्रमान् हरः । विश्व ऋणुयात् त्रावयेद्वापि विष्णुलोकं स गच्छति ॥ ३०॥ इति गाक्डे महापुराणे एकविंगोऽध्यायः ।

#### द्वाचि'शोऽध्यायः।

महेम्बर छवाच। पञ्चतत्त्वाचेनं ब्रुहि मङ्गचक्रगदाधर!! येन विज्ञानमाचे ए नरी याति परं पदम् ॥ १॥ हरिक्वाच । पद्मतत्वार्चनं वच्चे तव शहर ! सुव्रत ! । मक्क्सं मक्क्लं दिव्यं रहस्यं कामदं परम्। तच्छुणुष्य महादेव ! पविवं किलनाशनम् ॥ २ ॥ 'एक एवाव्ययः शान्तः परमात्मा सनातनः। वासुदेवो भ्रवः ग्रुदः सर्वव्यापी निरुद्धनः ॥ ३॥ स एव मायया देव! पश्चधा संखिती हरि:। खोकानुग्रहक्षिष्णः सर्वदृष्टविनायनः॥ ४॥ वासुदेवसक्षेपण तथा सङ्घर्षणेन च। तथा प्रयामक्षेणानिह्हाखोन च खितः। नारायणसङ्पेण पश्चमा च द्वार्य स्थितः ॥ ५ ॥ एतेषां वाचका मन्त्रा एतान ऋषु व्रषम्बन !। भों ये वासदेवाय नमः भों यां सङ्गर्वणाय नमः भीं यं प्रयुक्ताय नमः भी भनित्ताय नमः भी नारायणाय नमः ॥६॥

पश्चमन्त्राः समाख्याता देवानां वाचकास्तव ।
सर्वपापहराः पुष्याः सर्वरोगविनायनाः ॥ ७ ॥
श्रिष्ठना संप्रवस्त्रामि पश्चतत्त्वार्चनं ग्रमम् ।
विधिना येन कर्त्तं व्यं येवी मन्त्रे व शङ्कर । ॥ ८ ॥
श्री स्नानं प्रकृषीत स्नाव्य सन्त्रां समाचरेत् ॥

**पर्वनागारमासाद्य प्रचास्याङ्** प्रग्रादिकं तथा ॥ ८ ॥ पाचम्योपविधेत् प्राची बद्वासनमभी पितम्। योषणादि तंतः कुर्यात् चं चौं रमिति मन्त्रकै: ॥१०॥ सामान्यकं िनीक्षत्य चाण्डसुत्पादयेत्ततः। विसिद्याण्ड' ततो चाण्डे भावयेत् परमेखरम् ॥११॥ वासुदेवं जगवायं पीतकीवियवाससम्। सचसादित्यसङ्गार्थं सम् रस्वतरकुष्डलम् ॥ १२ ॥ भावानी इदि पद्मे तु व्यायेत् तु परमेखरम्। ततः सङ्कर्षणं देवसातानं चिन्तयेत् प्रसुम्। प्रव् जमनिव्यच श्रीमवारायणं ततः॥ १३॥ इन्द्रादीं सुरांस्तसाद देवदेवात् ससुखितान्। चिन्तयेच ततो न्यासं क्रुर्याद् वै करयोद्ध योः ॥ १४॥ व्यापकं सूलमन्द्रेण चाङ्गन्यासं ततःपरम्। मक्समन्द्रेर्स्चादेव ! तंत्रान्तान् ऋण सुत्रत ! ॥ १५ ॥ चों चां च्रदयाय नमः चों ई' शिरसे नमः चों क' शिखाये

नमः भी ऐ वावचाय नमः भी भी नेववयाय नमः भी भः अस्ताय फट् ॥ १६॥

भी समस्तपरिवारायाच्युताय नमः भी धात्रे नमः भी विधाने नमः भी भाषारशक्त्ये नमः भी कूर्मीय नमः भी भन-न्ताय नमः श्रो प्रथिय नमः श्रो धर्माय नमः श्रो ज्ञानाय नमः श्रों वैराग्याय नमः श्रों ऐखर्खाय नमः। श्री अधर्माय नमः चन्नानाय नमः। भी चनैष्वर्थाय नमः भी चर्तमण्डलाय नमः भी सोमम्ब्हलाय नमः भी मं विक्रमब्हलाय नमः भी वं वासुदेवाय परमब्रह्मणे शिवाय तेजोक्पाय व्याधिने सर्व-देवाधिदेवाय नसः। भी पाचनन्याय नसः भी सुदर्धनाय नमः भी गदाय नमः भी पद्माय नमः भी स्दर्भनाय CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

क्रियाये नमः भी पृष्टी नमः भी मत्त्वी नमः भी प्रीत्वी नमः भी दन्द्राय नमः भी भन्नये नमः भी यमाय नमः भी नैक्ट ताय नमः भी वर्षाय नमः भी वायवे नमः भी सोमाय नमः भी ईशानाय नमः भी भनन्ताय नमः भी ब्रह्मणे नमः भी विक्षक्तीनाय नमः भी, पद्माय नमः ॥ १७॥

एते मन्द्राः समाख्यातास्तव रुद्र ! समासतः । पूजा चैव प्रकत्त व्या मण्डले सस्तिकादिके॥ १८॥ श्रक्षन्यासञ्च क्रत्वा तु सुद्राः सर्वाः प्रदर्भयेत्। षालानं वांसुदेवस् ध्यात्वा चैव परिश्वरम् ॥ १८ ॥ षासनं पूजयेत् पश्चादावाच्च विधिवनरः। हारे घातुर्विधातुस पूजा कार्या द्वषध्वज ! ॥ २० ॥ गक्ड पूजयेदये वासुदेवस्य यद्भर !। महादिपद्मपर्थम्तं मध्यदेशे प्रपूजरेत् ॥ २१ ॥ घमें ज्ञानच व राग्यमैखर्थं पूर्वदेशतः। मानेयादिष्वचेयेहै अधर्मादि चतुष्ट्यम् ॥ २२ ॥ मण्डलदयमध्ये तु कीत्ति ता च्चासनस्थितिः। पूर्वादिपद्मपत्रे षु पूच्याः सङ्गर्षणादयः ॥ २३ ॥ कर्णिकायां वासुदेवं पूजयेत् परमेम्बरम्। पाञ्चनन्यादयः पूच्याः ऐश्रान्यादिषु संस्थिताः ॥ २४ ॥ . मज्ञयसँव पूर्वादी देवदेवस्य मस्र !। इन्द्रादयो जोकपाकाः पूच्याः पूर्वादिषु स्थिताः ॥ २५ ॥ अघीनागं तदूर्द्ध नतु ब्रह्माणं पूजवेत् सुधीः। इति खानक्रमी ज्ञेयो मख्डले प्रकृत ! त्या ॥ २६॥ भावाच्च मण्डले देवं कला न्यासन्तु तस्य च। सुद्रां प्रदक्ष पाचादीन् दवास् तेन शक्तर !॥ २०॥ कानं वक्षं तथाचामं नमस्तारं प्रदिचंगम्।

कुर्याच्छकर ! मूलेन जपश्चापि समर्पयेत्॥ २८॥ ददं स्तोवं जपेत् पश्चाद्वासुरेवमनुस्मरन् । भी नमी वासुदेवाय नमः मङ्गर्षणाय च ॥ २८ ॥ प्रयु चायादिदेवायानि रहाय नमी नमः। नमो नारायणायैव नराणां पतये नमः ॥ ३०॥ नरपूज्याय कीर्चाय सुत्याय वरदाय च। त्रनादिनिधनायैव पुराणाय नमी नमः॥ ३१॥ सृष्टिसंद्वारकार्वे च ब्रह्मणः पतये नमः। नमो वै वेदवेद्याय महत्त्वक्षपाय च ॥ ३२॥ किकिक्सम्बाबे च सुरेगाय नमी नमः। संसारहचच्छे वे च मायाभेवे नमी नमः॥ ३३॥ बहुक्पाय तीर्षाय त्रिगुणाय नमी नमः। ब्रह्मविष्गियरूपाय मोचदाय नमी नमः॥ ३४॥ मोचदाराय धर्मीय निर्वाणाय नमी नमः। सर्वकामप्रदायैव परं ब्रह्मसक्षिणे॥ ३५॥ संसारसागरे घोरे निमम्न मां समुद्रर । लदन्यो नास्ति देवेश । नास्ति स्नाता जगत्पभी । ॥ ३६ ॥ त्वामेव सर्वमं विश्वां गतोऽसं यर्थं गतः। ज्ञानदीपप्रदानेन तमोसुत्त' प्रकाशय ॥ ३७॥ एवं खावीत देवेशं सर्वक्के शविनाशनम्। भन्यें च वैदिकै: स्तोत्रे: सुत्वा च नीखबीहितं ! ॥३८॥ पञ्चतत्त्वसमायुक्तं ध्यायेदिक्तुं नरी द्वदि।" विसर्जेयेत्ततो देवसिति पूजा प्रकीत्ति ता ॥ ३८ ॥ सर्वकासप्रदा से छा वास्त्रदेवस्य शक्कर !। एतत्पूजनमात्रे च कतकत्यो मवेनरः ॥ ४० ॥ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Dehn. Denis by tiled by S3 Foundation USA

शृण्याच्छावयेद्वापि विश्वालोकं स गच्छति ॥ ४१ ॥ इति गारुड़े सन्दापुराणे द्वातिं गोऽध्यायः ।

## वयि शोऽघ्यायः।

बद्र खवाच । सुदर्भनस्य पूर्जा मे वद शङ्कगदाधर !। पंचरोगादिकं सर्वे यत् कत्वा नाशमिति वै॥१॥ इरिक्वाच। सुदर्भनस्य चक्रस्य शृषु पूजां हषध्वज !। स्नानमादी प्रकुर्वीत पूजयेच इरिं ततः॥ २॥ मूलमन्त्रेण वै न्यासं सूलमन्त्रं मृख्य च। सच्दारं हुं फट् नसी सन्तः प्रणवपूर्वकः। कथितः सर्वेदुष्टानां नायको सन्त्रसेदकः ॥ ३॥ ध्यायेत् सुदर्भनं देवं हृदि पद्मे असे। यङ्कचक्रगदापद्मधरं सौस्यं किरीटिनम् ॥ ४॥ बावाच्य संख्डले देवं पूर्वीक्षविधिना हर !। पूजरेद् गन्धपुष्पाचे रूपचारैर्महेश्वर ! ॥ ५ ॥ पूजियत्वा जपेसन्तं यतमष्टोत्तरं नरः। एवं यः कुरुते रुद्र ! चक्रस्थार्जनसुत्तसम् ॥ ६ ॥ .... सर्वरोगविनिर्मुत्तो विषाुलोकं समाप्त्रयात्। एतत् स्तोत्रं जपेत् पयात् सर्वव्याधिविनाश्रनम् ॥ ७ ॥ नमः संदर्भनायैव सहस्रादित्यवर्षसे। ज्यालामालाप्रदीसाय सहसाराय चत्रुषे॥ ८॥ सर्वेदुष्टविनाशाय सर्वेपातकमर्दिने। सुचक्राय विचक्राय सर्वमन्त्रविभेदिने ॥ ८॥ प्रस्विचे जगहाचे जगहिष्य सिने नसः। पालनार्थाय लोकानां दुष्टासुरविनाशिने ॥ १०॥ लगाय चैव सीस्याय चण्डाय च नसी नसः।

नमसम्बद्धसद्याय संसारमयमेदिने॥ ११॥ मायापद्मरभेवे च शिवाय च न नमी नमः। प्रहातिप्रहरूपाय प्रहाणां पतये नमः॥ १२॥ 🛸 काबाय सत्यवे चैव भीमाय च नमो नमः। भतानुबद्धाचे च भतागोतु नमी नमः॥ १३॥ विश्वक्षाय शान्ताय चायुधानां घराय च । विशुशकाय चन्नाय नमी भूयो नमी नमः॥ १४॥ इति स्तोच' महापुंखं चक्रस्य तव कीत्ति तम्। यः पठेत् परया भक्त्या विश्वालीकं स गच्छति॥ १५॥ चक्रपूजाविधि यस पठेहुद्र ! जितेन्द्रियः । स पापं सस्तात् कला विशुखोकाय कस्ति॥ १६॥ इति महापुराचे गार्ड चयक्तियोऽध्यायः।

# चतुन्तिं शोऽध्यायः।

बद्र खवाच। पुनर्देवार्चनं ब्रुहि ह्नषीकेश गदाधर!। मुखतो नास्ति हिंसमें गदतस्तव पूजनम् ॥ १ ॥ इरिक्वाच। इयग्रीवस्य देवस्य पूजनं कथयासि ते। तच्छृ गुष्य जगदायो येन विष्णुः प्रतुथति॥ २॥ मूजसन्तं महादेव । हयग्रीवस्य वाचकम् । प्रवच्छामि परं पुच्छं तदादी मृणु शङ्कर !॥ ३॥ भों हों चूों थिरसे नमः इति प्रश्वसंयुतः। षयं नवाचरो मन्तः सर्वविद्याप्रदायकः॥ ४॥ प्रसाङ्गानि सञ्चादेव ! तान् मृणुष्य द्वषध्यन !। . भी जां बदयाय नसः भी जी शिरसे खाडायुक्त शिरः प्रोत्तं चूं वषद् तथा ॥ ५॥ भोवारक्षता देवस थिए। जेया हम्बन्ध CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

भीं चुं कवचाय हुं वे कवचं परिकीसि तम् ॥ ६ ॥ भों चौं नेचत्रयाय वौषट् नेत' देवस्य कीत्ति तम्। मों इः मस्ताय फट् मस्त देवस्य कीत्ति तम् ॥ ७॥ पूजाविधिं प्रवच्चामि तन्मे निगदतः ऋणु । भादी साला तथाचम्य ततो यागग्रहं व्रजेत्॥ ८॥ ततः प्रविष्य विधिवत् कुर्याद्वे भोषणादिकम्। यं चौं रमिति वीजैय कठिनीक्वत्य खमिति॥ ८॥ पण्डमुत्पाद्य च ततः श्रीकारियैव भेदयेत्। मण्डमध्ये इयपीवमालानं परिचिन्तयेत्॥ १०॥ यञ्चलुन्दे न्द्रधवलं स्णालरजतप्रभम्। यहं चक्र' गदां पद्म' घारयन्त' चतुर्भुजम् ॥ ११ ॥ किरीटिनं कुण्डलिनं वनमालासमन्वितम्। सुरक्तं सुकापीलच्च पीताब्बरघरं विसुम्॥ १२॥ भावयित्वा महालानं सर्वदेवै: समन्वितम्। पङ्गमन्त्रे स्ततो न्यासं सूजमन्त्रे य वै तथा ॥ १३॥ तत्व दर्शयेनुद्रां यङ्गपद्मादिकां श्रभाम्। ध्यायेद् ध्यात्वार्चयेदियां सूलमन्ते ण शहर !॥ १४ ॥ तत्यावाच्येद्वद् ! देवता यासनस्य याः। मीं इययीवासनस्य भागच्छत च देवताः॥ १५॥ भावाच्च मण्डले तांसु पूजयेत् सस्तिंकादिके। द्वारे धातुर्विधातुस पूजा कार्या द्वषध्वज ।॥ १६॥ समस्तपरिवाराय चच्ताय नम इति। षस्य सध्ये उर्चनं कार्स्यं हारे गङ्गाच पूजरेत् ॥ ६७॥ यसुनाच महादेवीं यहपद्मनिधी तथा। गर्इ पूजरेदमे मध्ये भिताच पूजरेत्॥ १८॥ षाधाराख्यां महादेव ! ततः क्र्मीं समर्चयेत् ।

यनना' प्रथिवीं प्रवाद धर्मज्ञानी ततीऽचेयेत्। वैराग्यमय चैम्बर्थमाम्ने यादिषु पूजयेत्॥ १८॥ अधर्माज्ञानावैराग्यानैखर्यादींसु पूर्वतः। सत्तं रजस्तमसँव मध्यदेग्रेऽय पूजयेत्॥ २०॥ ्नन्द' नासम्व पद्मम् मध्ये चैव प्रपूजरीत्। चर्वसोमाम्निसंज्ञानां मण्डलानां हि पूजनम्। मध्यदेशे प्रकर्तां व्यमिति चद्र ! प्रकीर्त्तिं तम् ॥ २१ ॥ विमलोत्कर्षियों ज्ञाना क्रियायोगे द्वषध्वज !। प्रद्री सत्या तथेयानानुग्रहाः यत्तयो ह्यस्यः ॥ २२॥ पूर्वादिषु च पत्रेषु पूज्यास विमलादयः। भनुप्रहा कर्षिकायां पूज्या अयोऽर्धिमिनरै: ॥ २३ ॥: प्रणवाद्य निमोर्ग्तेय चतुर्यंन्ते य नामिः। मन्त्रे रतिर्महादेव ! बासनं परिपूजयेत् ॥ २४॥ सानगन्धप्रदानेन पुष्पषूपप्रदानतः । दीपनैतियदानेन बासनस्यार्चनं श्रमम्॥ २५॥ कत्त<sup>रे</sup>व्यं विधिनानेन इति इरं। प्रकीत्तिंतम्। तत्रवाहाडयेद् देवं इयग्रीवं सुरेखरम् ॥ २६॥ वामनासामुटेनैव जागच्छना विचित्रवयेत्। भागःच्छतः प्रयोगेच मूलमन्त्रे च महुर ।॥ २७॥ भावाइनं प्रकर्त्त व्य' देवदेवस्य यहिनः। षावाच्य मण्डले तस्य न्यासं क्वर्यादतन्त्रितः॥ २८॥ न्यासं क्रत्वा च तत्रस्यं चिन्तयेत् यरमेष्वरम्। च्ययोवं संचादेवं सरासरनमस्त्रंतम्॥ २८॥ इन्द्रादिकोकपालैस संयुक्त' विश्वासव्ययम्। थालाः पद्र्ययेस् द्राः यहचकादिकाः यभाः ॥ ३०॥ Satva Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by Saffoundation USA

स्नापसेच ततो देव' पद्मनासमनामयम् ॥ ३१ ॥ देव' संस्थाप्य विधिवहस्त्र' द्वाद् वृष्ट्वजः!। ततो ह्याचमनं द्यादुपवीतं ततः ग्रमम्॥ ३२॥ तत्व मण्डले रुद्र ! ध्यायेद् देव' परेखरम्। श्राता पाचादिनं भूयो दथाद देवाय गङ्गर !॥ ३३॥ दबाद भैरवदेवाय सूलमन्त्रेण गङ्कर !। भी चां च्रद्याय नमः घनेन च्रद्यं यजेत्॥ ३४॥ चीं चीं शिरसे नसस शिरसः पूजनं भवेत्। भी चूं शिखाये नमस शिखामनेन पूजरोत्॥ ३५॥ भी भी कवचाय नमः कवचं परिपूज्येत्। भी चौ नेत्राय नमस नेत्रश्वानेन पूज्येत्॥ ३६॥ भी जः अस्ताय नमः इति अस्तश्चानेन पूज्येत्। द्भदयच शिरसेव शिखाच ववचन्तया॥ ३०॥ पूर्वादिषु प्रदेशेषु चोतासु परिपूजयेत्। कोषिष्यसं यजेहुद् ! नेच' सध्ये प्रपूजयेत्॥ ३८॥ ः पूजयेत् परमां देवीं बच्चीं बच्चीप्रदां ग्रभाम्। यह पद्म तथा चक्र गदां पूर्वादितोऽर्चयेत् ॥ ३८॥ खन्नच सुवलं पायमङ्गु यं सगरं धनुः। पूजयेत् पूर्वतो रुद्र ! एभिमन्त्रे: खनामकै: ॥ ४०॥ श्रीवत्सं कीस्तुमं मालां तथा पीतास्वरं श्रमम्। यूजयेत् पूर्वतो रुद्र । यहचक्रगदाधरम् ॥ ४१ ॥ ब्रच्चाणं नारदं सिद्धं गुर्वः परगुरुन्तथा। गुरोख पादुके तद्दत् परमस्य गुरोस्तथा ॥ ४२ ॥ इन्द्रं सवाहनं वाथ परिवारयुतन्तथा। पनि यमं निक्ट तिच वक्षं वायुमेव च ॥ ४३॥ सोममीयाननामञ्च ब्रह्माणं परिपूज्येत्।

पूर्वीदि चोड पर्यन्त' पूज्येद् हवसम्बन ! ॥ ४४ ॥ वचं यितां तथा दण्डं खड़ं पार्य ध्वनं गदाम्। वियुज्जनपत्रे च पायुधान्यय पूजरेत्॥ ४५॥ विष्यक्षेनं ततो देवमैशान्यां दिशि पूजयेत्। एभिर्मन्त्र नेमोऽन्ते स प्रणवाद्य हैषच्चन ! ॥४६॥ पूजा कार्या महादेव । श्वनन्तस्य व्रवध्वज ।। देवस्य मूखमन्त्रे च पूजा कार्या हषध्वज !। गन्धं पुष्पं तथा घूपं दीपं नैवेद्यमेव च ॥ ४७ ॥ प्रदिचणं नमस्तारं जप्यं तसी समर्पणम्। स्तवीत चानया स्तुत्था प्रणवाद्ये हैं प्रस्तन ! ॥ ४८॥ भी नमी इयशिरसे विद्याध्यचाय वै नमः। नमी विद्याखरूपाय विद्यादाचे नमी नमः॥ ४८॥ नमः यान्ताय देवाय त्रिगुणायांकाने नमः। स्रास्रिनिइन्द्रे च सर्वदुष्टविनाशिने॥ ५०॥ सर्वे बोकाविपतये ब्रह्मक्पाय वै नमः। नमसे खरवन्द्याय महत्त्वनवराय च॥ ५१॥ नम शाबाय दानाय सर्वसत्तिय च। त्रिगुणायागुणायैव ब्रह्मविष्युसक्पिणे। कर्ते इर्ते सरेगाय सर्वगाय नमी नमः॥ ५२॥ इस्बेव' संस्तव' काला देवदेव' विचिन्तवेत्। हृत्पन्ने विसली बद्र ! यहचक्रं गदाधरम्॥ ५३॥ स्थिकोटिपतीकार्यं सर्वावयवसुन्दरम्। इयग्रीवं महिश्रेश ! परमाकानमव्ययम्॥ ५४॥ इति ते कविता पूजा इयग्रीवस्य शक्कर !। बः पठेत् परवा सत्त्वा स गच्छे त् परमं पदम्॥ ५५॥ दति गावड़े महापुराणे चतुस्ति भाँउच्यायः। CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

#### पञ्चिष'योऽध्याय:।

इरिक्वाच। न्यासादिकं प्रवच्चामि गायस्त्राञ्छन्द एव च। विमासिवऋषिये व सविता चाय देवता ॥ १ ॥ ब्रह्मयोषीं रुद्रयिखा विष्णोद्धे द्यसंचिता। विनियोगैकनयना कात्यायन्सगोवजा॥२॥ वै लोकंबचरणा ज्ञेया प्रथिवी कुचि संस्थिता। एवं जात्वा तु गायचीं जपेद् दाद्यलचकम्॥ ३॥ क्षिपदाष्टाचरा चेया चतुष्पादा षड्चरा। जपेच ब्रिपदा प्रोक्ता चर्चने च चतुष्पदा ॥ ४ ॥ न्यासे जपे तथा ध्याने प्रश्निकार्यो तथार्चने । गायन्त्रीं विन्यसेनित्यं सर्वपापप्रणामिनीम् ॥ ५ ॥ पादाङ्क हो गुल्पमध्ये जङ्गयोविं जानुनोः। जर्वोगु च व्रष्ये नाबां, नामी तनूदरे॥ ६॥ स्तनयोद्धे ति काखीष्ठसुखे तालुनि वांश्रयोः। नित्रे स्वोर्धलाटे च पूर्वस्यां दिखणोत्तरे। पश्चिमे सृप्ति चाकारं न्यसेहर्णान् वदास्यसम्॥ ७॥ दुन्द्रनीलच्च विज्ञच्च पीतं य्यामच्च कापिलम्। म्बेतं विद्युत्पसं तारं क्षणं रत्तं क्रमेण तत्॥ ८ १, म्हासं सक्तं तथा पीतं म्हेतं वै पश्चरागमत्। यह्नवर्षं पार्खरञ्च रक्तञ्चासवसविसम्। , प्रक्रवर्षे समं सीम्यं यहमं खेतमेव च ॥ ८ ॥ यद् यत् स्प्रश्वति इस्तेन यच पश्वति चचुषा। प्तं भवति तत् सर्वं गायस्या न परं विदुः ॥ १०॥ द्ति गावड़े सहापुराचे पश्चित्रं योऽध्यायः।

# षट्नि'शोऽध्यायः।

इरिक्वाच। सन्याविधिं प्रवच्यामि ऋषु कद्राघनाशमम्। प्राणायामवयं कत्वा सन्यासानस्पन्नमेत्॥१॥ सप्रवां सव्याद्वतिं गायचीं शिरसा सह। विः पठेदायतप्राचः प्राचायामः स उच्चते ॥ २॥ मनोवाकायनं दोषं प्राचायामैदेईद् हिनः। तस्मात् सर्वेषु कालेषु प्राणायामपरो भवेत् ॥ ३॥ सायमंग्निस सेखुका प्रातः सूर्येत्यपः पिबेत्। भापः पुनन्तु सध्याङ्के छपस्थ्य यथाविधि ॥ ४ ॥ पापोच्छिद्यचा कुर्याचार्यनन कुर्योदकै:। मणवेन तु संयुक्तं चिपेद्वारि पदे पदे ॥ ५ ॥ रजस्तमःसमोद्दोत्यान् जायत्स्त्रप्रसुर्वितजान्। वासनः वर्मजान् दोषान् नवैतासविभिद्चित् ॥ ६ ॥ ससुष्विदवं पाची जम्रा च द्वपदाचिपेत्। विषड्षी दादमधा वर्त्यद्घमर्षणम्॥ ७॥ उदुत्व' चित्रमित्यास्यासुयतिष्ठेद् दिवाकारम्। दिवारात्री च यव् पापं सर्वे नम्मति तत्व्यात् ॥ द ॥ पूर्वसम्यां जपंस्तिष्ठेत् पश्चिमासुपविश्व च। महाव्याक्रतिसंयुक्तां गायचीं प्रणवान्विताम् ॥ ८ ॥ दशमिजेबावनितं शतेन्त् पुराक्षतम्। विश्वगन्त सहस्रेष गायची हन्ति हुष्कृतम् ॥ १०॥ रका सवति गायकी साविती शक्तविवा। विषा सरसती जेया सन्यावयसदाहतम्॥ ११॥ भी सुविन्यस इदये भी सुवः शिरसि न्यसेत्। भी सरिति शिलायाच गायस्त्राः प्रथमं पद्म ॥ १२॥ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3. Foundation USA

विन्यसेत् कवचे विद्वान् दितीयं नेत्रयोन्धंसत्।

ढतीयेनाङ्गविन्यासं चतुर्थं सर्वती न्यसेत्॥ १३॥
सन्ध्याकाचे तु विन्यस्य जयदे वेदमातरम्।
प्रिवस्तस्यास्तु सर्वाङ्गे प्राणायामपरं न्यसेत्॥ १४॥
त्रिपदा या तु गायन्नो ब्रह्मविन्धुमन्नेष्यरी।
विनियोगन्धि च्छन्दो ज्ञात्वा तु जपमारमेत्।
सर्वपापविनिर्मुन्नो ब्रह्मजीकमवान्नुयात्॥ १५॥
परोरजसि सारं तं तुरीयपदमीरितम्।
तं चन्ति स्र्यः सन्ध्यायां नोपास्ति' क्चर्तते तु यः॥ १६॥
तुरीयस्य पदस्यापि न्यंविनिर्मुन्तं एव च।
छन्दस्तु देवी गायन्नी परमात्मा च देवता॥ १७॥
इति गावन्ने मन्धापुराणे सन्ध्याविधः वद्त्रिं भोऽध्यायः।

### सप्ति योऽध्यायः।

हरिष्वाच। गायकी परमा देवी सिक्तासिक्तापदा च ताम्।
यो जपेत् तस्य पापानि विनम्सन्ति महान्सपि॥१॥
गायकीकत्यमान्यास्य सिक्तासिक्तपदं तत्।
यष्टीत्तरं सहस्यं वा अथवाष्ट्यतं जपेत्।
विसन्त्यं ब्रह्मतोकी स्वाच्छतजप्तं जसं पिनेत्॥२॥
सन्त्यायां सर्वपापन्नीं देवीमावाद्य पूज्येत्।
यर्भुवः सः स्वमन्त्रे य सुतां द्वादमनामितः॥ ३॥
गायक्रेत्र नमः सावित्रेत्र सरस्त्रस्य नमो नमः।
वेदमात्रे च साक्त्रस्य ब्रह्मान्यी क्रीमिक्ती क्रमात्॥ ॥॥
साध्यते सर्वार्थसाधिन्यै सहसान्यी मूर्मुवः।
स्वरेव सुद्वयाद्ग्नी समिधान्यं हविश्वकम्॥॥॥
अष्टीत्तरसहस्रं वाप्यथवाष्ट्यतं स्वतम्।

धर्मकामादिसिद्यार्थे जुडुयात् सर्वकर्मसु ॥ ६ ॥ प्रतिमां चन्दनखर्पनिर्मितां प्रतिपृच्य च। यथा बचना जप्तव्यं पयीमूलफलायनैः। प्युतदयहोमेन सर्वनामानवाप्नुयात्॥ ७ ॥ **डत्तरे शिखरे जाता भूक्यां पर्वतवासिनी**। ब्रह्मणा समनुज्ञाता गच्छ देवि । यथासुखम् ॥ ८॥ इति गार्डे महापुराणे गायक्रीसाहालंग सप्तति योऽध्यायः।

# चष्टिच योऽध्यायः।

इरिक्वाच। नवस्यादी यजेट् दुर्गा ची दुर्गे रिच्चियीति च। मात्मातर्वरे दुर्गे सर्वकामार्थसाधने ! । भूनेन बिलादानेन सर्वनासान् प्रयच्छ से॥ १ ॥ गौरी काली जमा दुर्गा मद्रा कान्ति: सरस्रती क मङ्गला विजया लच्छी: शिवा नारायणी क्रमात्। मार्गे बतीयामारस्य पूजयेन वियोगमाक् ॥ २ ॥ प्रष्टादश्भुजां खेटकं घष्टां दर्पणं तर्जनीम्। घनुष्व जं उसद्वां प्रश्रु पाश्चमेव च॥ ३ ॥ यित्रमुवलयुकानिः कपालवन्यकाकुयान्। म्रं चन्नं म्लाकाच्च म्रष्टादम्भुनां स्ररित्॥ ४॥ मन्त्रै: त्रीम्गवत्यास प्रवच्यामि जपादिकम्। भी नमो भगवति चासुग्छे सामानवासिनिः कपास्त्रश्री

भडाप्रेतसमाक्दे मडाविमानमालाक्षके कालराचि वर्ड गणपरिवृते सहामुखे बहुभुजे घषटाडमक्किङ्किणीके बहार इसि किलि किलि इ' सर्वनाद्यब्दबद्दले गजचमंप्राहतयरीर रिवरमांसिद्वे खोखोयिज्ञे सहाराचिस रौद्रदंशकराबी भीमाइहास स्मृ रितिवद्युत्सम्प्रमे चल चल कराजने हिल

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation

दिखि नर्स प्रवेशय हु' जिद्वे चि' सकुटिसुखि भीकारभद्रा सने कपालमानावेष्टिते जटासुकुटययाङ्गधारिणि घडाइहासे विश्वि किश्वि हुं हुं दंद्राघोरान्यकारिणि सर्वविष्वविनाधिनि इदं कर्म साध्य साध्य भीव्रं कुत् कुत् कह कह अङ्ग्रीन सम मुप्रविषय वक्त वक्त कम्पय कम्पय चल चल चालय चालय क्षिरमांसमयप्रिये हन हन जुड जुड क्रिन्द क्रान्य मारय चनुबूस वजमरीरं साध्य साध्य चै लोकागतमपि दुष्टं वा रहीतमरहीतं चावेयय चावेयय क्रामय क्रामय रख मृत्य बन्ध वसा वसा वसा कोटराचि सह विधि समुद्रावदने करिविद्विणि कर्इमालाधारिणि दह दह पच पच एक एक सर्वज्ञासचे प्रवेशय प्रवेशय कि विज्ञस्वसि ब्रह्मसत्ये न विश्वा-सत्ये न ऋषिसत्ये न बृद्धत्ये न बावेशय बावेशय विश्वि किशि खिलि खिलि मिलि चिलि चिलि विक्रतक्पधारिणि क्षणामुजङ्गविष्टितयरीरे सर्वपद्यविधिनि प्रवस्वोष्टि भूमनना-सिक्ने विवारसच्चि कपिननटे बाह्मि भन्न अन्न ज्वन ज्वन कालमुखि खन्न खन पातय पातय रक्ताचि वूर्णय वूर्णपय भूमिं पातव पातव थिरो यह यह चत्रुर्मीलय मीलय अस मस पादी रुद्ध रुद्ध सुद्रां स्कोटय स्कोटय हुं इं फट् विदा-रय विदारय चिश्रुलेनं मेदय मेदय वस्त्रेण हन इन दण्डेन ताड्य ताड्य चन्नेश हेद्य हेद्य प्रतिना भेदय भेदय दंष्ट्या दृष्ट्य दृष्ट्य कीलकेन कीलय कीलय कर्नुकया पाटय पाटय चडुशेन यम यम शिरोत्तिव्यरमैकाहिकं ह्याहिकं व्याहिकं चात्रधिवं डाकिनीस्कन्दयञ्चान् सुञ्चापय सुञ्चापय जन जन ज्ञापय ज्ञापयः भूमि पातय पातय यज्ञ यज्ञ ब्रह्माचि एडि एडि माडेबरि एडि एडि कीमारि एडि एडि वाराडि पहि एहि ऐन्द्रि एहि पहि चासुक्डे एहि एहि वैद्युवि एहि

एडि नारिसंडि एडि एडि शिवदूति एडि एडि अप्नरेवित एडि एडि अप्नरेवित एडि एडि अप्नरेवित एडि एडि सहावाबि एडि एडि एडि एडि स्वान्त चारिक एडि एडि एडि स्वान्त चारिक एडि एडि एसन्त छिन्स किन्स किन्सि पात्रीन वन्स वन्स समर्थ तिष्ठ तिष्ठ सम्बद्धं प्रवेशय प्रवेशय पात्रय पात्रय पात्रय रहि एडि सम्बद्धं प्रवेशय वन्स्य हृद्धं वन्स वन्स वन्स्य किन्सि वन्स वन्स दृष्ट्यहान् सर्वान् वन्स वन्स दिशां वन्स वन्स वन्स्य विदिशां वन्स वन्स दृष्ट्यहान् सर्वान् वन्स वन्स दिशां वन्स वन्स वन्स्य विदिशां वन्स वन्स उप्टिशां वन्स वन्स उप्टिशां वन्स वन्स अस्तिना पानी- वन्स वन्स अस्तिना सर्वपैर्वा अविश्वय आविश्वय पात्रय पात्यय पात्रय पात्रय

्षष्टोत्तरपदानां हि सासामन्त्रमही जपा ॥ ५ ॥ एकैकपदसङ्ग्रह्मा

एकेकपदसष्टमचस्या चिमधुराक्षित्वाष्टसच्छोमः। स-चामांसन विमधुराक्षेन षष्टीत्तासचसच्च एकेकच्च पदं जपेत्।

तिलांकिमधुरातां सहसाष्ट्य होमयेत्।

महामांसं विमधुरादयवा सर्वकर्धकत्।
वारिसर्वपम्सादिचेपाद् युवादिके जयः ॥ ६ ॥
प्रशाविष्मधुना ध्येया प्रष्टाद्यमुनायवा।
दादमाष्ट्रमुना वापि ध्येया वापि चतुर्मुना॥ ७ ॥
प्रसिक्टान्विती चस्ती गदादम्हयुती परी।
यहचप्रान्विती चान्धी ध्वनद्ग्हयुती परी।
प्रक्रमण्डान्विती चान्धी ध्वनद्ग्रमण्डान्विती ॥
प्राम्वासरस्युती वद्गाप्यवसंयुती,॥१०॥

तर्जयन्ती परेषेव बन्यत् कसकसंघ्यनिम्। बमयस्वस्तिकात्यौ च महिषष्त्री च सिंहगा॥ ११॥ जय त्वं कसमूद्भियो सर्वभूतसमाहते।। रचं मां निजभूतिभ्यो विशं ग्यन्न नमोऽस्तु ते॥ १२॥ इति गावड़े महापुराषे षष्टविंशोऽध्यायः।

### जनचत्वारियोऽध्यावः।

बद्र खवाच । पुनर्देवार्चने ब्रूहि संचिपेण जनार्दन !।

सूर्यस्य विशुक्ष्यस्य भूतिसृतिप्रदायकम् ॥ १ ॥ वासुदेव स्वाच । ऋगु सूर्यस्य तृद्र । त्वं पुनर्वस्थामि पूजनम् ॥ भी उत्तै:श्रवति नमः भी प्रकृषाय नमः भी दिष्डने नमः भी पिङ्गलाय नमः । एते हारे प्रपृत्या वै एसिर्मन्ते ईषध्वज । ॥२॥

थीं चं भूताय नमः। दमन्तु पूज्येक्यथे प्रभूतामलसंज-कम्। घों चं विमलाय नमः घों चं साराय नमः घों चं घाषा-राय नमः घों चं परमपुखाये नमः। इत्याग्नेयादिकोणेषु पूज्या वै विमलादयः॥ ३॥

श्री पद्माय नमः श्रों किषिकाये नमः। मध्ये तु पूज्येद्वद्र ! पूर्वीद्यु तथेव च। दीताद्याः पूज्येद्यध्ये पूज्येत् सर्वतो- मुखीम्। श्रों वां दीतायां नमः श्रों वीं सूच्याये नमः श्रों वृं मद्राये नमः श्रों वें जयाये नमः श्रों वीं विभूत्ये नमः श्रों वं श्रावीराये नमः श्रों वं विद्युताये नमः श्रों वः विजयाये नमः। श्रों सर्वतोस्रस्थे नमः॥ ॥॥

्बी चर्कासनाय नमः ची इतं स्थ्यमूर्त्तवे नमः। एतास्तुः पूज्येयाध्ये द्ववान्त्रान् ऋण यहर !। चौ इं सं खं खखोस्कायः क्षां की सः ख़ाहा। स्थ्यमूर्त्तये नमः। चनेनावाहनं कुर्यात् स्थापनं सिवधानकम्। संवरोधनमन्त्रेण सुक्छीकरणन्त्रशः॥॥॥ सुद्राया दर्शनं बद्र ! मूजमक ण पूजरीत् । तेजोक्षं रज्ञवर्षं सितपद्योपरि स्थितम् । एकचकारथाक्दं दिवाद्वं धतपद्वजम् ॥ ६ ॥ एवं ध्यायेत् सदा सूर्यं मूजमक मुख्य च । भी द्वां द्वीं सः सूर्याय नमः ॥ ७ ॥

वारतयं पश्चसद्रां विस्वसुद्राश्च दर्भयेत्। अभी श्रां इदयाय नमः श्रों श्रकीय श्रिरसे स्वाहा श्रों श्रः सूर्भुवः स्वः ज्वालिनि श्रिखाये वषट् श्रों हुं कवचाय हुं श्रीं भां नेत्राभ्यां वीषट् श्रों वः श्रकाय प्रट् इति ॥ ८॥

बान्नेयामधर्में प्राची नैस्ट लामचेयेतर !।

क्रिट्यादि हि वायव्यासे ब्रह्मान्तः प्रपूक्तयेत् ॥८॥

दिक्तकः पूजयेद्वरः ! सोमन्तः स्वे तवर्णकम् ।

दक्षे पूर्वेऽच्येद्वरः ! सुधं चामीकरप्रभम् ॥१०॥

दक्षिणे पूजयेद्वरः ! पोतवर्णे गुरुं यजेत् ।

पश्चिमे चैव भूतेशं उत्तरे भागंवं सितम् ॥११॥

रक्तमङ्गारकस्वे व बाग्ने ये पूजयेद्वरः !।

यनैसरं क्रव्यावर्णे नैक्ट लां दिश्रि पूजयेत् ॥१२॥

राष्ठं वायव्यदेशे तु नन्धावर्ण्यन्ति ।।

ऐशान्यां घूमवर्णन्तु केतुं संपरिपूजयेत् ॥१३॥

एभिमन्त्रे मंद्वादेव । तक्कृण्यवः च शक्करः !।

वी सी सोसास उत्तरः वी नं

श्री सी सोमाय नमः श्री बुं बुंबाय नमः श्री वे वच्चातवे नमः श्री में भागीवाय नमः श्री श्रं शक्कारकाय नमः श्री श्रं शनै-बहाय नमः श्री रं राष्ट्रवे नमः श्री कं केतवे नमः इति॥१४॥

पादाहीन् मूलमन्त्रेण दत्ता स्ट्यांय यहर ।। नैवेदान्ते वेत्सुद्धां दर्घवेत् साम्क्रोत्तमः ॥१५॥ जवा चारसंस्कृत् तत्त तत्ती संसर्धवेत्। पेयान्यादिषु भूतेयः । तेजयण्डन्तु पूजरित् ।

भी तेजयण्डाय द्व' प्रद् स्वया स्वाद्या नीषद् ।

निर्मास्त्रवापंगेत्तसी द्वाद्यांत्रनी हर । ॥१६॥

तिस्ततण्डुलसंग्रतं रत्नाचन्दनचर्चितम् ।

गन्धोदकेन संमित्रं प्रव्यधूपसमन्तितम् ॥१९॥

स्रत्यादर्धन्तु स्व्याय द्वसन्त्रेण द्वसम्बन्धः ।

द्यादर्धन्तु स्व्याय द्वसन्त्रेण द्वसम्बन् । ॥१८॥

गणं गुरुन् प्रपूच्याय सर्वान् देवान् प्रपूजरित् ।

स्र्वेश कथिता पूजा सत्वेतां विश्वलोकमाक् ॥१८॥

द्रितः गारुड़े सद्वापुराणे कनचलारियोऽध्यायः ॥

#### चलारियोऽध्यायः।

यहर उवाच। माहे खरीच में पूजां वद प्रक्षगदाधर ! । १ ॥
यां ज्ञात्वा मानवाः सिव्धिं गच्छिन्त परंमेखर ! ॥ १ ॥
इतिवाच। ऋषुः माहे खरीं पूजां कथ्यमानां हषध्वज ! ॥
भादी स्नात्वा तथाचम्य द्वासने चोपविष्य च ।
व्यासं क्रत्वा मण्डली वै पूजरीच महे खरम् ॥ २ ॥
मन्ते रैते महे भान । परिवार युतं हरम् ।
भी हां भिवासन देवता भागच्छतः इति ।
भनेनावाह येहुद्र ! देवता भासनस्य याः ॥ ३ ॥
भी हां गणपतये नमः भी हां सरस्रत्ये नमः भी हां
मन्दिने नमः भी हां महाकालाय नमः भी हां गङ्गाये नमः
भी हां स्वकीत्र नमः भी हां भस्ताय नमः इति ।
परी हारे प्रपूच्या वै स्नानगन्यादि भिर्ण्डर ! ॥ ४ ॥

भी हां ब्रह्मणे वास्विधितये नमः । भी हां गुरुखो नमः भी हां प्राथमित्रक्षे नमः भी हां प्रनित्ताय नमः भी हां प्रवास्थिय नमः भी हां प्रवास्थिय नमः भी हां प्रवास्थिय नमः भी हां प्रवीस्थिय नमः भी हां प्रवीस्थित नमः भी हां व्यक्षिय नमः भी हां व्यवस्थित नमः भी हां हि शिवस्थित नमः भी हां व्यवस्थित नमः भी हां व्यव

भी हां सिहैर नमः भी हां ऋहैर नमः भी हां खूताये नमः भी हां खड़ीर नमः भी हां बोधाये नमः भी हां काल्ये नमः भी हां खड़ाये नमः भी हां प्रभाये नमः।

सत्यसाष्टी काला चेयाः पूर्वपूर्वादिषु स्थिताः॥ ६॥

भी हां वासदेवाय नंसः। भी हां रजसे नंसः भी हां रजाये नमः भी हां रत्ये नमः भी हां कन्याये नमः भी हां कामाये नमः भी हां सजन्ये नमः भी हां क्रियाये नमः भी हां हकें नमः भी हां कार्याये नमः भी हां रात्रे नमः भी हां सास्ये नमः भी हां मोहिन्ये नमः भी हां त्वराये नमः।

वामदेवकाजीयास्त्रयोदम व्यवस्त ।॥ ७॥ भी हां तत्पुरुषाय नमः। भी हां वृत्त्ये नमः भी हां प्रतिष्ठाये नमः भी हो विद्याये नमः भी हो प्रान्धे नमः। भ्रेयास्तत्पुरुषस्थैव चतस्रो हत्रसम्बन्।॥ ८॥

भी हां भवीराय नमः। भी हां उमाये नमः भी हां चमाये नमः भी हां निद्राये नमः भी हां व्याध्ये नमः भी हां खुवाये नमः भी हां खुषाये नमः। वालावद्वां हावीरस्य विश्लेयं मेरवं हर । ॥ ८॥

श्री हां देशानाय नमः। श्री हां सिमत्ये नमः श्री हां सङ्गदायै नमः श्री हां लखायै नमः श्री हां मरिचे नमः श्री हां नमः श्री हां नमः श्री हां नमः। देशानस्य कताः पश्च जानीहि हष्म-

भी हां शिवपरिवारेग्यो नमः। भी हां रुद्धाय सुराधि-पत्ये नमः। भी हां भग्नये तेजोऽधिपतये नमः। भी हां यसाय प्रेताधिपतये नमः। भी हां नैस्ट ताय रचोऽधिपतये नमः। भी हां वर्णाय जलाधिपतये नमः। भी हां वायवे प्राणाधिपतये नमः। भी हां सोमाय निवाधिपतये नमः। भी हां भनन्ताय नागाधिपतये नमः। भी हां भनन्ताय नागाधिपतये नमः। भी हां भनन्ताय नागाधिपतये नमः। भी हां अवस्थि

भी हां पूलिचक्के स्वराय नमः इति।
भावाहनं स्वापनकः सिवधानकः ग्रहरः।।
सिवरोधं तथा कुर्यात् सक्वीकरणं तथा।
तत्त्वासकः सुद्राया दर्शनं व्यानमेव च ॥ १२ ॥
पाव्यमाचमनं ह्यक्ट पुष्पाक्षम्यक्रदानकम्।
तत उद्दर्शनं स्वानं सुगन्यक्षानुक्षेपनम्।
वस्त्रावङ्गारकोगांय ह्यक्कन्यासकः पूपकम्।
दीपं क्षेत्रेयदानकः इस्तोद्दर्शनमेव ह्याः।

पाबार्षात्रमनं गन्धं तास्त्रृतं गीतवादनम् ॥ १३ ॥ वृत्तः छत्नादिकरणं सुद्राणां दर्भनं तथा। कृपं ध्वानं जपञ्चाय एकवज्ञाव एव च। सूत्रमन्त्रेण वे कुर्याज्ञवपूजासमर्पणम्। माईवी कथिता पूजा कद्र! पापविनाधिनी ॥१४॥ इति गाक्डे महापुराणे चलारिंघीऽध्याय:।

### एकचत्वारिंशोऽध्यायः।

वासुदेव उवाच। भी विश्वावसुनीम गन्धर्वः कन्यानाम-चिपतिर्त्तभामि ते। कन्यां समुत्याद्य तस्मै विश्वावसवे स्वाडा। स्त्रीनामो मन्त्रन्याच कालरात्रीं वदाम्यहम्॥१॥

भी नमी भगवित ऋचकिथं चतुर्भुजे। जहुँकिशि चिन-यने कालराचि मानुषाणां वसार्विष्मोजने अमुकस्य प्राप्त-कालस्य सत्य प्रदे हुं फट् इन इन दह दह 'मांसर्विष्ठं पच पच ऋचपित साहा। न तिथिन च नचच' नोपवासो विधी-यते॥ २॥

मुची रक्तेन संमार्च्य कारी वाग्यां प्रग्रह्म च। प्रदोषे संज-पेत् खिक्न चामपात्रच्य मार्येत्। भी नमः सर्वतो यन्त्राच्ये-तद् यद्या जचानि मोइनि सर्वश्रत्विदारिणि रच रच्च माम-सुकं सर्वभयोपद्रवेश्यः खाद्या। श्रुक्ते नष्टे मद्यादेव ! वच्चेऽपं दिजपादिष्ठ ॥ ३ ॥

रति गार्ड महापुराषे नानाविद्या समाप्ता एकचलारिंशीऽध्यायः।

# दिचलारिंशोऽध्यायः।

हरिक्वाच । पविवारोहणं वच्ने शिवस्थाशिवनाशमस्

पाचार्यः साधकः कुर्यात् गुन्नकः समयी हर !॥ १॥ संवत्सरक्षतां पूजां विन्ने यो हरतेऽन्यया। भाषादे सावणे माचे कुर्याद् भाद्रपदेऽपि वा॥२॥ सीवर्णरीप्यतास्त्रच स्त्रं कार्पासिकं क्रमात्। च्चेयं कतादी संग्रम्म कन्यया कर्त्तितच्च यत् ॥३॥ विगुणं विगुणीक्तस्य ततः कुर्यात् पविवकम्। प्रन्थयो वामदेवेन सत्येन चालयेच्छिव ! ॥४॥ अघीरेण तु संशोध्य बद्यस्तत्पुरुषाद्भवेत्। भूपयेदीयमन्त्रे ण तन्तुदेवा इति स्नृताः ॥५॥ चौंकारसन्द्रमा विद्ववं द्वा नागः ग्रिखिध्वजः। रविर्विष्युः शिवः प्रोत्तः क्रमात्तंन्तुषु देवताः ॥६॥ अष्टोत्तरमतं कुर्यात् पञ्चामत् पञ्चविंमतिम्। रद्रोऽइन्तमादि विज्ञेयं मानञ्च यत्ययो दय॥ ०॥ चतुरङ्गु लान्तरालाः स्युप्रीत्यनामानि च क्रमात्। प्रक्षतिः पौरुषी वीरा चतुर्थी चापराजिता ॥ ८॥ जया च विजया बद्रा घिजता च सदायिव !। मनोबानी सर्वमुखी दाङ्गुलाङ्गुलतोऽयवा ॥ ८॥ रंक्षयेत् कुङ्गुमाचौत्तु कुर्याद्गस्यैः पविव्रकम्। सप्तस्यां वा व्योदस्यां शक्तपचे तथेतरे॥ १०॥ चीरादिभिय संस्नाप्य लिङ्ग' गन्धादिभियंजेत्। द्याहम्यपवित्रन्तु चालाने ब्रह्मणे हर ! ॥११॥ पुष्पं गन्धयुतं दद्यास्त्रिनेशानगोचरे। पूर्वे च द्ख्वाष्टन्तु उत्तरे चामलकीपलम् ॥१२॥ स्तिकां पिसमे द्याइचिणे भस्नभूतयः। नैक्ट ते ह्याच्छिखामको प मन्त्रवित्। वायव्यां सर्वपं दखात् कवचेन द्वषध्वन ! ॥१३॥

ग्टहं संविध्य सूत्रे ष द्वाइन्धपवित्रकम्। होमं कलाम्बये दस्वा दयाद भूतवर्षि तथा ॥१४॥ भामन्त्रितोऽसि देवेश ! गणैः सार्वं सहेम्बर !। प्रातस्वां पूजियामि चत्र संविष्टिती भव ॥१५॥ निमन्त्रानेन तिष्ठेत् तु कुर्वन् गीतादिवं निश्च। मन्त्रितानि पविवाणि स्थापयेद्देवपार्खतः ॥१६॥ सालादित्यं चतुर्द्भां प्राक् रद्भ प्रपूजयेत्। बबाटसं विखक्षं ध्यातातानं प्रपूचयेत् ॥१०॥ मस्रेष प्रोचितान्येवं द्वद्येनाचितान्ययः। संचितांमन्त्रितान्येव घूपितानि समर्पयेत्॥१८॥ शिवतत्त्वात्मनं चादी विद्यातत्त्वात्मनं ततः। आकातस्वालमां पश्चाहेवकास्यं ततोऽर्चयेत्। भीं ही शिवतत्त्वाय नमः। भीं ही विद्यातत्त्वाय नमः।

भी हां भाकतत्त्वाय नमः ॥१८॥

चीं हां हीं इं चौं सर्वतत्त्वाय नमः। भी कालाकाना लया देव ! यद् हर्ष मामके विधी। कतं क्लिप्टं ससुत्इप्टं इतं गुप्तच यत् कतम्। सर्वात्मनात्मना ग्रमो । पवित्रे च लिद्च्छ्या ।

भी पूरव पूरव मखत्रतं तनियमेखराय सर्वतत्त्वा-मकाय सर्वकार पालिताय भी हां हीं हुं हैं हीं शिवाय नमः ॥ २०॥

पूर्वेरनेन यो द्यात् पवित्राणां चतुष्टयम्। दला वड्डे: पविव्रच गुरवे दिचणां दियेत्। बिंद दस्ता दिजान् भोज्य चर्छं प्रार्च विसर्जरेत् ॥२१॥ इति गावदे सहापुराणे दिचलारियोध्यायः।

### चिचतारिंशोऽध्यायः।

इरिक्वाच । पवित्रारोपणं वच्चे सुतिसुतिप्रदं इरे:।

पुरा देवासुरे युचे ब्रह्माचाः गरणं ययुः। विश्वास तेषां देवानां ध्वजं ग्रैवेयकं ददी॥ १॥ एती दृष्टा विबङ्गन्ति दानवानववीहरि:। विश्यूते म्नजवीनागी वासुकेरनुनस्तदा॥ २॥ हणीत च पवित्राख्यं वरचे दं हमध्वन !। गैवेय' हरिदत्तन्तु मदाचा स्थाति मेसति। दत्यु हो तेन देवांस्तानाचा च तहरं ददी॥ ३॥ पाडद्काले तु ये मर्खा नार्चित्रक्ति पविचंकी:। तेषां सांवत्सरी पूजा विफला च मविष्यति। तसात् सर्वेषु देवेषु पविवारोच्च क्रमात्॥ ४॥ प्रतिपत् पौर्षमास्यान्ता यस या तिथिक्चते। हादम्यां विषावे कार्ये शको कार्योऽयवा इर ! ॥ ५ ॥ व्यतीपातेऽयने चैव चन्द्रस्वयम् श्रिव !। विषावे द्विकार्ये च गुरोरागमने तथा। नित्य' पविव्रसुद्दिष्टं प्राष्ट्रकाचे व्यवस्थकम् ॥ ६ ॥ नौषेयं पहस्त्वं वा कार्पासं चौममेव वा। क्ष्यस्त्रं दिजानां स्वाद्राच्चां कीषेयपष्टकम्॥ ७॥ वैक्यानाञ्चीर्षकं चीमं श्रुद्राणां नववस्कजम्। कार्पासं पद्मजञ्चीव सर्वेषां यस्त्रमीखर । ॥ ८॥ ब्राह्मप्शा वर्त्तितं सूवं विग्रणं विग्रणीकतम्। भीकारोऽय यिवः सोमो च्चान्निर्ज द्वा प्रची रवि: ॥ ८ ॥ विम्ने भी विश्वारित्वे ते स्थितास्तन्तुषु देवताः। ब्रह्मा विष्णुस रुद्रस विस्त्रे देवता स्मृताः॥ १०॥

सीवर्षे राजते तास्त्रे वैग्रदे स्माये त्यसेत्। मह् छेन चतुःषष्टिः ये छं मध्ये तदर्वतः ॥ ११ ॥ तदर्घा तु किनिष्ठा खात् स्वमष्टोत्तरं यतम्। उत्तमं सध्यमचीव कन्यसं पूर्ववत् क्रमात्॥ १२॥ उत्तमोऽङ्ग् हमानेन सध्यमो सध्यमेन तु। कन्यसे च कनिष्ठेन सङ्ख्या ग्रन्थः सृताः। विमाने खिष्डिले चैव एतत् सामान्यसच्यम्॥ १३ ॥ धिवोचतं पविव्रन्तु प्रतिमायाच्य कारयेत्। इनामिक्समानेन जानुभ्यामवल्यिनीः॥ १४ ॥ षष्टोत्तरसङ्खेण चलारी ग्रन्थयः स्मृताः। वट्चिंश्रच चतुर्विश द्वादश यत्ययोऽयवा॥ १५ ॥ उत्तमादिषु विज्ञेयाः पर्वमिर्वा पवित्रकम्। चर्चितं कुहूमेनेव हरिद्राचन्दनेन वा ॥ १६ ॥ सोपवासः पविचन्तुः पाचस्यमधिवासयेत् । चम्बस्यप्रसुटके चष्टदिन् निवेशितम्॥ १०॥ दण्डकाष्ठं कुशाग्रञ्ज पूर्वे सङ्क्ष्णेन तुः। रोचनाकु भूमेनेक प्रयुक्त न तु दिचिये ॥ १८ ॥ युवार्की फलसिवप्रधमनिव्देन पश्चिम । चन्दनं नीसयुक्तञ्च तिसमसाचतं तथा। चान यादिषु कोषेषु त्रियादीनां क्रमात्रसत्॥ १८॥ पवित्र' वास्त्रदेवेन अभिमन्त्र्य सक्तत् सक्तत्। दृष्टा पुनः प्रयूच्याय वस्त्रेयाच्छादा यस्तः ॥ २०॥ देवस्य पुरतः स्थाप्यं प्रतिमामगङ्खस्य वा। पियमे दिविणे चैव एतरे पूर्ववत् क्रामात्॥ २१ ॥ ब्राह्मणादीं संस्थाप्य कलसम्बाय पूजवेत्। प्रकेष संबंध अला नेनेदान संस्थित । CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi Digital by अन् Midation USA

षविवास पविचन्तु विस्त्रेण नवेन वा। वेदिकां वेष्टियत्वा तु चात्मानं कलसं युतम्॥ २३॥ भग्निसुक्ड विमानस मक्ष्यं ग्रहमेव च। स्वमेवन्तु संग्रह्म दबाद् देवस्य सूर्धनि ॥ २४ ॥ दत्ता पठेदिमं मन्त्रं पूजियता महिन्दरम्। भावाहितोऽसि देवेश ! पूजार्थं परमेश्वर !। तत् प्रभातेऽचियामि सामग्राः सिवधीमव ॥ २५ ॥ एकराचं विरावं वा अधिवास्य पविवक्तम्। राची जागरणं कला प्रातः संपूच्य केशवम्॥ २६॥ चारोपयेत् क्रमेग्रैव च्येष्ठसध्यकनीयसम्। भूपयिता पवित्रन्तु मन्त्रे चैवाभिमन्त्रयेत्॥ २७॥ प्रजप्तप्रियकचे व पूज्येत् क्रसमादिमिः। गायस्त्रा चार्चितं तेन देवं संपूज्य दापयेत्॥ १८॥ मम प्रवक्तवादीः स्वपुच्छन्त धारयेत्। विश्वचयत्थिकं रस्यं मद्वापातकनाश्रनम्। सर्वपापचय' देव ! तवाग्रे घारयाम्यं हम् ॥ २८॥ एवं घूपादिनाभ्यर्चे मध्यमादीन् समर्पयेत्। पविव्रं वैश्वावं तेजः सर्वपातवानाश्चनम्। घर्मकामार्थसिद्दार्थं सक्क घारयाम्यद्दम्॥ ३०॥ वनमालां समस्यर्च स्नेन मन्त्रेण दापयेत्। नैवेद्यं विविधं दत्ता क्रमुमादेवीलं इरेत्॥ ३१॥ मनि सन्तप्य तवापि हाद्याङ्ग् खमानतः। अष्टोत्तरंशतेनैव द्यादेकपविचकम्॥ ३२ ॥ बादी दत्तार्घा मादिली तत चैकं पवित्रकम्। विंखक्सीनं ततः प्रार्चे गुक्मर्घादिभिर्द्धर !। देवस्थाग्रे पठेबान्तं जतास्त्रलिपुटस्थितः॥ ३३

ज्ञानतोऽज्ञानतो वापि पूजनादि कर्तं मया। तत् सर्वे पूर्णमेवास्तु त्वत्प्रसादात् सुरेखर !।। ३४॥। मिषविद्वममानाभिमेन्दारकुसुमादिभिः। इयं सांवत्सरी पूजा, तवास्तु गरुड्ध्वजः!।॥ ३५॥: वनसाला यथा देव । कौस्तुमं सततं हृदि। तहत् पवित्रं तन्त्रं नां मालां त्वं हृद्ये घर ॥ २६॥ एवं प्रार्थ दिवान् सोच्य दत्ता तेभ्यस दिवागाम्। विसर्वयेत् तु तेनेव सायाङ्के लपरेऽचितः॥ ३७॥ सांवत्सरीमिमां पूजां सम्याद्य विधिवस्यया। व्रज पविव्रकेदानीं विष्णुचोकं विसर्जितः ॥ ३८ ॥: इति गार्डे महापुराणे विचलारिंग्रोऽध्यायः।

# चतुस्तारियोऽध्यायः।

इरिक्वाच । पूजियला प्रविवादीन द्वा ध्याला इरिर्भवेत् । ब्रह्मध्यानं प्रवस्तामा मायायन्त्रप्रमद्वम् ॥ १ ॥ यच्छेदासनसा प्राज्ञसं यजेत् ज्ञानसाताना। त्रानं सहितः संयच्छे द् य इच्छे द् ज्ञानसात्रानि ॥ २ ॥ देइन्द्रियमनोबुद्धिप्राचाडकारवजितम्। वर्जितं भूतत्वाद्धे गुः पजनायनाहिमिः ॥ ३ ॥ खप्रकाशं निराकारं सदानन्दमनादि यत्। नित्यं युषं बुष्युषं सत्वमानन्दमद्द्यम्॥ ४॥। तुरीयमचरं ब्रह्म पद्मस्म परं पद्म्। घरं ब्रह्मे त्यवस्थानं समाधिरापि गीयते॥ ५॥: बाबानं रिंवनं विवि गरीरं रवमेव तुः। इन्द्रियाचि इयानाचुर्विषयास्ते चुनोचराः ॥ क्षाः पानिहर्यमनीयुक्ती भीतात्वाचुमनीविका CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 33 Foundation USA

यस्त विज्ञानवाच्चीन युत्तीन मनसा सदा । स तु तत्पदमात्रोति स हि भूयो न जायते॥ ७॥ विज्ञानसार्थिर्थस्य सनःप्रयद्ववास्रः। स्वर्षेन्याः पारसामोति तद्विणोः परमं पदम् ॥ ८॥ अहिंसादि यसः प्रोत्तः यौचादि नियसः खुतः। पद्माद्युत्तं आसनञ्च प्राणायामी सर्ज्जयः ॥ ८॥ प्रत्याद्वारो जयः प्रोत्तो ध्यानमी खरचिन्तनम्। मनोष्ट तिर्धारणा स्यात् समाधिव चाणि स्थिति:॥ १०॥ असूत्तीं चेत् ऋणी खात् तु ततो सूर्त्ति विचिन्तयेत्। इत्पद्मकार्थिकामध्ये यङ्गचक्रगदाघरः॥ ११॥ श्रीवत्सकीस्तुमयुती वनमालात्रिया युतः । नित्यः ग्रहो बुचियुक्तः सत्यानन्दाह्मयः परः॥ १२॥ बालाइं परमं ब्रह्म परमञ्चीतिरेव तु । चतुर्वियतिसृत्तिः स यालयासियलास्त्रितः ॥ १३॥ द्वारकादिशिलासंस्थो ध्येयः पूज्योऽपि वा इतिः। मनसोऽभीसितं प्राप्य देवो वैमानिको भवेत्। निष्कामो सुतिमामोति सूत्ति ध्यायन् सुवन् जयन् ॥१॥॥ इति गार्डे महापुराचे चतुसलारिंघोऽध्यायः।

## पञ्चनतारिंशोऽध्यायः।

हरिक्वाच । प्रसङ्गात् कथियथामि शांतपामस्य सचणम् ॥ शासप्रामशिलासर्थात् कोटिजनाधनाधनम् ॥ १ ॥ यष्ठचक्रगदापद्मी केथवाच्यो गदाधरः । सामकौमोदकीचक्रशको नारायणो विसुः॥ २ ॥ः सचक्रशक्षणकादो माधवः स्रीगदाधरः । गदाम्रशक्षचक्री वा गोविन्दोऽस्थी गदाधरः॥ ३ ॥ः

पद्मभङ्गारिगदिने विश्वारूपाय ते नमः। समझाजगदाचक्रांसञ्चलनमूर्त्तये॥ ४॥ नमो गदारिश्रहाजसूर्तिन विक्रमाय च। सारिकीमोदकीपंत्रश्रहवामनमूर्त्तये॥ ५॥ चक्राव्यक्षगदिने नमः श्रीधरमूर्त्तये। च्रवीकेशायाजगंदायिकने चित्रिणे नमः॥ ६॥ साजचक्रगदाशहपद्मनामखक्षि॥ दामोदरमञ्ज्यक्रगदापश्चित्रमोनमः॥ ७॥ सारिशक्वगदानाय वासुदेवाय वे नमः। यक्वाञ्चनकगदिने नमः सक्क्ष्याय च॥ ८॥ सुशक्सगदाकारिष्टते प्रयुक्तमूर्त्तये। नमोऽनिक्चाय गदामझाबारिविधारिषे॥ ८॥ साजग्रहगदाचक्रपुर्वोत्तमसूर्त्ते । नमोऽघोऽचंजक्पाय गदाश्रङ्गारिपञ्चिने ॥१०॥ वृधिंचमूर्त्तये पद्मगदाशकारिधारिये। पंचारियङ्गदिने नमीऽस्वचुतमूर्त्तये ॥११॥ समक्तामगदं जनादनिसिहानये। छपेन्द्र' सगदं सारि पद्मशङ्खिनमो नमः ॥१२॥ सुचक्राजगदायङ्खयुक्ताय इरिसूर्त्तये। सगदाबारिप्रङ्खाय नमः श्रीक्षण्यसूर्त्तये ॥१३॥ यांचयामिश्राचादगतचम्बिचक्रपृक्ष यकामी वासुदेवाख्यः सीऽव्याहः त्रीगदाचरः ॥१४॥ जनविचन्नो रत्तामः पूर्वमागन्तु पद्मसत्। सङ्गर्षणोऽय प्रयुक्तः स्वाचक्रस्त पीतकः ॥१५॥ सदीर्घः सिंगरिकद्रो योऽनिक्षस् वर्तुंचः। नीजो हारि विरेशक प्राथमा प्राथमा प्राथमा प्राथमा प्राथमा (CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New John Williams Ship and USA

मध्ये गदासतीरेखा नामिचको महोनतः। प्रयुवचो नृसिंहो वः कपिलोऽव्यामिविन्दुकः ॥१ औ अथवा पञ्चविन्दुस्तत् पूजनं अञ्चनारिणः। वराइयित्ति बिङ्गोऽव्यादिषमदयचक्रकः॥ १८॥ नीलिखरेखः खूलोऽय कूर्ममूर्त्तः स विन्दुमान्। क्षणः स वर्तुं बावर्तः पातु वो नतप्रष्ठकः ॥ १८॥ त्रीघरः पद्मरेखोऽव्यादनमाली गदाङ्कितः। वामनी वर्त्तुं इस्तो वामचन्नः सुरेखरः ॥ २०॥ वानावर्षीं उनेकसूर्त्तिर्नागभोगी त्वनन्तकः। खूलो दामोदरो नीलो मध्ये जन्नः सुनीलकः॥ २१ ॥ सङ्गीर्थंदारको वाव्यादय ब्रह्मा सुलोहितः। सदीर्घरेखः ग्रुषिर एकचक्राब्वुजः प्रयुः॥ २२॥ प्रयुच्छिद्रः स्थूलचक्रः क्षच्यो विन्दुस विन्दुमत्। चयपीवोऽङ्गुमाकारः पञ्चरेखः सकीस्तुभः॥ २३॥ वैक्षप्ठो मणिरहाम एकचकाम्बुजोऽसितः। मत्यो दीर्घोऽम्बुजाकारो हाररेख्य पातु वः॥ २४-॥ रामचक्रो दचरेखः स्थामो वीऽव्याचिविक्रमः। ्याचप्रामे दारकायां स्थिताय गदिने नसः ॥ २५ ॥ एकदारे चतुस्रक्षं वनमालाविभूषितम्। सर्वारेखाससायुक्त' गोष्यदेन विराजितम्। वदम्बक्कसमाकारं सम्भीवारायणीऽवतु ॥ २६ ॥ एकेन खचितो योऽव्याद्रदाधारी सुदर्भनः। बच्चीनारायणो द्वाम्यां निमर्मूर्त्तेखिविक्रमः॥ २०॥ चतुर्भिय चतुर्व्यूको वास्ट्विय पश्चिमः। प्रयुक्तः षड्भिरेव स्थात् सङ्घर्षण इतस्ततः ॥ २८॥ पुरुषोत्तमोऽष्टाभिः स्थानवस्त्रहो नवास्तितः।

द्यावतारी दयभिरनिक्षीऽवतादय॥ २८॥ द्वादयाका दादयमिरत अद्वर्मनन्तकः। विष्णोर्म् तिमयं स्तोचं यः पठेत् स दिवं व्रजेत्॥ ३०॥ ब्रह्मा चतुर्मुखो दण्ही कमण्डलुयुगान्वितः। मचेखरः पचवन्नो दशबाइर्वृषध्वजः ॥ ३१॥ ययायुषस्तया गौरी चिष्कता च सरस्तती। महालक्षीर्मातर्व पद्महस्तो दिवाकरः॥ ३२॥ गजास्यस गणः स्तन्दः वयमुखोऽनेकधागुणाः। एतेऽचिताः स्वापितास प्रासादे वासुपृजिते। घर्मार्थकाममोचाद्याः प्राप्यन्ते पुरुषेण च॥ ३३॥ इति गार्डे महापुराणे वासुदेवसूर्त्तयः पञ्चचत्वारिंघोऽष्यायः।

षद्चलारिं योऽध्याय:।

इरिक्वाच । वास्तुं संचेपतो वस्त्रे रहादी विम्ननामनम्। र्दयानकोणादारभ्य च्चे कायीतिपदे यजेत्॥१॥ ईयाने च यिरः पादी नैक्ट तेऽम्खनिसे करी। भावासवासवेद्यादी पुरे बामे विणक्षये॥ २॥ प्रासादारामदुर्गेषु देवालयमठेषु च। हाविंत्रत् तु सुरान् वाह्ये तदन्तस चयोदम ॥ ३॥ र्भग्रसे वाय पर्जन्यो जयन्तः क्रुलियायुषः। स्थः सत्यो स्गुसैव पाकामो वासुरेव च॥ ४॥ पूषा च वितयसँव प्रच्चेचयमांतुमी। गन्ववीं चगुराजस्तु सगः पिद्धगणस्तथा ॥ ५ ॥ द्रीवारिकोऽय सुग्रीवः पुष्पदन्तो गणाचिपः। पसुरः श्रेषपादी च रोगोऽच्छिसुख्य एव च ॥ ६॥ मनाट: सोमस्पी च पदितिस दितिस्तरण Foundation USA

विहर्वाविंगहेवे तु तदन्तवतुरः मृणु ॥ ७॥ र्द्रयानादिचतुष्कोणसंस्थितान् पूजयेद् बुघः। भापसे वाथ सावित्रो जयो रुद्रस्तयैव च॥ ८॥ सध्ये नवपदे बच्चा तस्त्राष्टी च समीपगान्। देवानेकोत्तरानेतान् पूर्वादी नामतः ऋषु ॥ ८॥ प्रथमा सविता चैव विवस्तान् विबुधाधियः। मिलोऽय राजयच्या च तथा प्रकीधरः क्रमात्। अष्टमसापवत्सस परितो ब्रह्मणः सृताः ॥ १० ॥ र्द्रमानकोषादारभ्य दुर्गे च वंग्र उच्चते। चान यकोणादारम्य वंशो भवति दुईरः ॥११॥ चिति हिमवन्तच जयन्तच इदं वयम्। नायिका कलिका नाम मन्नाइन्ववंगाः पुनः। वास्तुदेवान् पूजियत्वा ग्रह्मासादक्षद्भवेत् ॥१२॥ सुरेच्यः पुरतः कार्योदिस्थान यां महानसम्। कपिनिर्गमणे येन पूर्वतः सत्रमण्डपम् ॥१३॥ गन्धपुष्पग्रहं वार्थमैयान्यां पहसंयुतम्। भाष्डागारच कीवेथां गोष्ठागारच वायवे ॥१४॥ उदगात्रयं वारुष्यां वातायनसमन्वितम्। समित्कुश्रेन्धनस्थानमायुधानाञ्च नैऋते ॥१५॥ चम्यागतालयं रस्यं समय्यासनपादुकम्। तोयान्निदीपसद्श्रत्यौर्युत्तं दिचणतो भवेत् ॥१६॥ ग्रहान्तराणि सर्वाणि सजलैः कंदलीग्रहैः। पञ्चवर्षेत्र क्रसुमै: योभितानि प्रकल्पयेत् ॥१७॥ प्राकारन्तद्वचिद्यात् पश्चचस्त्रप्रमाणतः। एवं विष्णायमं क्रुव्याद्दनैयोपवनैर्युतम् ॥१८॥ चतुःषष्टिपदी वासुः प्रासादादी प्रपूजितः।

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

सध्ये चतुष्पदो ब्रह्मा दिपदास्वर्थमादयः ॥१८॥ कर्षे चैवाय थिखाद्यास्त्या देवाः प्रकीर्त्तिताः। तेम्यो ह्यु मयतः साद्दीदन्येऽपि द्विपदाः सुराः। चतुःषष्टिपदा देवा इत्येव परिकोर्त्तिताः ॥२०॥ चरकी च विदारी च पूतना पापराचसी। र्द्यानाद्यास्ततो वाच्चे देवाद्या हेतुकादयः॥ २१॥ इतुकस्त्रिपुरान्तस सम्निवेतासकी यसः। प्रिनिज्ञः कालक्ष कराली च्रोकपादकः ॥ २२॥ ऐशान्यां भीमक्पंसु पातासे प्रेतनायकः। षाकाग्रे गन्धमाली स्थात् चेत्रपालांस्ततो यजेत्॥ २३॥ विस्ताराभिष्ठतं दैर्घे राग्निं वास्तोस्तु कारयेत्। कता च वसुमिर्भागं श्रेषच्चैवायमादिशेत्॥ २४॥ युनर्गुषितमष्टामिन्द्रं चमागन्तु भाजयेत्। यच्छे वं तह्रवेद्यं भागेह ला व्ययं भवेत्॥ २५॥ ऋचं चतुर्गुणं क्वता नविभर्गगद्वारितम्। भेषमं यं विजानीयाद् देवलस्य मतं यथा ॥ २६॥ षष्टामिर्गुचितं पिकं षष्टिमिर्मागचारितम्। यच्छे वं तज्ञवेष्जीवं सर्चं भूतचारितम्॥ २७॥ वास्तुक्रोड़े यहं कुर्यात प्रष्ठे मानवः सदा। वासंपार्खेन खपिति नाच कार्या विचारणा॥ २८॥ सिंइकन्यातुलायाच्य द्वारं ग्रहेदयोत्तरम्। एवच व्यकादी स्वात् पूर्वदिचणपश्चिमम् ॥२८॥ हारं दीर्वाईविस्तारं हाराखटी स्नृतानि च ॥३०॥ सतस्य प्रवनीचलं सर्पेण स्त्रमाजनम्। पुत्रहोनन्तु रीद्रेण वीर्थप्तं दिचणे तथा ॥३१॥ वड़ी बन्धव वायी च प्रवासिक प्रतिस्थ है Foundation USA

चनदे नृपपीड़ादं बन्धनं रोगदं जले ॥३२॥
नृपभीतिर्म्धतापत्यं द्यानपत्यस्य वैरिदम्।
स्मर्थदे सार्थहानिस्य दोषदं पुत्रसत्यादुदम्।
द्वाराख्युत्तरसंच्यानि पूर्वहाराणि वच्न्यहम्॥३३॥
स्मानभीतिर्वहुकान्या धनस्यानकं पदम्।
राजन्नं रोगदं पूर्वं फलतो हारमीरितम्॥ ३४॥
ईत्रानादी भवेत् पूर्वमाक्यादी तु द्विणम्।
नैक्ट त्यादी पसिमं स्पाहायव्यादी तु चोत्तरम्।
स्मानो क्रते भागे हाराणास्य फलाफलम्॥ ३५॥
सम्बत्यस्य योधाः पूर्वादी स्वादुहुक्यरः।
यहस्य योभनः प्रोक्त ईत्याने चैव यास्त्रस्थः।
पूर्वितो विन्नहारी स्वात् प्रासादस्य यहस्य च ॥ ३६॥
द्वित महापुराणे गारुहे वास्तुमानस्यणं
प्रद्वत्वारिंग्रोऽध्यायः।

## सप्तचलारिंशोऽध्यायः।

स्त खवाच। प्रासादानां खचणच वच्चे यौनक। तच्छृण।
चतुःष्रष्टिपदं खत्वा दिग्विदिचूपखिन्नतम्॥१॥
चतुष्कोणं चतुर्भिच द्वाराणि सूर्यसंस्थया।
चत्वारियाष्टभिचे व भित्तीनां कस्पना भवेत्॥२॥
सर्वादियारिक्तीणां यकास्त्रिच विष्ठीयते॥३॥
तिस्तारिक्तीणां यकास्त्रिच विष्ठीयते॥३॥
तिस्तारीन कर्त्तव्यः पद्ममागेन वा पुनः।
निर्गमस्तु यकास्त्रेच उच्छायः यिखरार्वगः॥४॥
चतुर्वा यिखरं सत्वा चिमागे वेदिवस्वनम्।
चतुर्वे पुनरस्तेव कण्डमामूखसाधनम्॥५॥

ष्यवापि समं वास्तु कला जोड्यभागिकम्। तस्य मध्ये चतुर्भागमादी गर्भन्तु कारयेत् ॥ ६ ॥ भागद्वादिश्वकां भित्तिं ततस परिकल्पयेत्। चतुर्भागेन भित्तीनासुच्छायः स्थात् प्रमाणतः ॥ ७ ॥ दिगुषः शिखरोच्छायो सिन्धुच्छायाच् मानतः। शिखरार्षस्य जार्षेन विष्रियासु प्रदिच्याः॥ ६ ॥ चतुर्दिच तथा चेयो निर्गमस्त तथा बुधैः। पश्चमागेन संमच्य गर्भमानं विचच्च ॥ ८॥ भागमित्रं रहीत्वा तु निर्गमं कल्पयेत् पुनः। गर्भस्वसमो भागादयतो मुखमण्डपः। एतत् सामान्यसुद्दिष्टं प्रासादस्य हि लच्चणम् ॥ १०॥ चिक्रमानस्यो वच्चे पीठो चिक्रसम्रो भवेत्। द्विगुर्वेन स्वेद् गर्भः समन्ताच्छीनकः। घुवम्। तिविधा च भवेद सित्तिजेसा तिवस्तरार्वगा॥ ११॥ दिगुर्थं शिखरं प्रोक्तं जङ्गायास व शीनक !। पीठगर्भावरं कर्म तयानेन ग्रकाङ्च्रिकाम् ॥ १२॥ निर्गमस्त समास्थातः श्रेषं पूर्ववद्देव तु । बिङ्गमानः स्रातो ह्योव दारमानसम्रोच्यते॥ १३॥ करायं वेदवत् कत्वा द्वारं आगाष्टमं भवेत्। विस्तरेष समाख्यातं हिगुणं खेच्छ्या भनेत्॥ १४॥ दारवत् पीठमध्ये तु श्रेषं श्रुविरकं सवेत्। पादिकं ग्रेषिकं भित्तिर्दारार्देन परिग्रहात्ं॥ १५॥ तिहस्तारसमा जङ्गा शिखरं हिगुणं भवेत्। यकाङ्ब्रः पूर्ववज्ज्ञेया निर्गमोच्छायकं सवेत्। उत्तं मखपमानन्तु सक्पं चाप्रं वद ॥ १६ ॥ चैवेंदं कारयेत् चेचं यत्र तिष्ठन्ति देवताः।

दृष्टं क्वतेन मानेन वाद्धंभागविनिगतम्॥ १७॥ निमिः पादेन विस्तीर्था प्रासादस्य समन्ततः। गर्भन्तु दिगुणं कुर्व्याचे स्था मानं सर्वेदिङ । स एव भित्तेरत्सिधो शिखरी दिगुणी मंतः ॥१८॥ प्रांसादानाञ्च वच्चामि मानं योनिञ्च मानतः। वैराजः पुर्ध्यंकांस्यं स वैदासी मादिकाह्नयः। ब्रिपिष्टपच पच्चेति प्रासीदाः सर्वयोनयः॥ १८॥ प्रथमसतुरस्रो हि दितीयस्तु तदायतः। इती वत्तायतयांन्योऽष्टासंबे ह चं पश्चमः॥ २०॥ एतेम्य एव संस्थूताः प्रांसादाः सुमनोचराः । सर्वप्रस्तिभूतिभ्यसतारिंश्य एव च॥ २१॥ मेर्स मन्दरसैव विमानस तथापरः। भद्रकः सर्वतोभद्रो रचको नन्दनस्तया॥ २२॥ निन्दवर्षनसंज्ञय श्रीवत्संय नवेत्यमी। चतुरसाः समुद्गं तो वैराजादिति गस्यताम् ॥ २३॥ वड्भी रंहराज्य यालारंहच्च मन्दिरम्। विमानस्य तथा ब्रेग्समन्दिरं भवनं तथा। उत्तमं शिविकाविस्म नवति पुष्पकोद्धवाः॥ २४॥ बलयो दुन्दुमिः पद्मी महापद्मस्त्रयापरः। मुकुली चास्य उच्चीयी यहंसं कंलंसस्तया। गुवाहचरायान्यस हत्ताः कीलासंसंभवाः॥ २५॥ गंजीऽयं द्वषमी इंसी गर्डः सिंइनामकः। भूमुखी भूषरचे व त्रीजयः पृथिवीधरः। वत्तायताः संमुद्गूता नवैते मालकाद्वयात्॥ २६॥ वेच चर्त्र तथान्यंच संष्टिकं वस्तु संज्ञितम्। वंकः खिराकंखंडी चं गंदी श्रीष्ठच एव च।

विजयो नामतः खेतस्त्रिपिष्टिपससुद्भवाः ॥ २७ ॥ विकोणं पद्ममर्चेन्दुसतुष्कोणं दिरष्टकम्। यत्र तत्र विघातव्यं संस्थानं मण्डपस्य तु॥ २८॥ राज्यश्व विभवसे व ह्यायुर्वर्षनमेव च। प्रवंशामः स्त्रियः पुष्टिस्तिकोणादिक्रमाद्ववेत् ॥ २८ ॥ कुर्याद् व्यनादिनं स्थाता द्वारि गर्भग्रहं तथा। मक्षपः समसंख्यामिर्गुषितः स्वतस्तथा ॥ ३०॥ मक्दपस्य चतुर्धायाद्वदः कार्यो विजानता । सार्धगवासकोपेतो निर्गवास्त्रीऽयवा भवेत्॥ ३१ ॥ सार्वभित्तिप्रसायीन भित्तिमानेन वा पुनः। मित्ते हैंगुखतो वापि कर्तव्या मण्डपाः क्वचित् ॥ ३२ ॥ पासादे मन्त्ररी कार्या चित्रा विषममूमिका। परिमाणविरोधेन रेखा वैषम्यमूषिता ॥ ३३॥ षाधारस्त चतुर्द्वारसतुर्मेख्वपश्रोमितः। यतमृक्तसमायुक्तो मेदः प्रासाद उत्तमः ॥ ३४ ॥ मख्यास्तस्य कर्त्तव्या भद्रैकिमिरबङ्कताः। गठनाकारसानानां भिदाक्किका भवन्ति ते ॥ ३५॥ कियनो येषु चाघारा निराधारास केचन। प्रतिच्छन्दकमेदेन प्रासादाः समावन्ति ते ॥ २६ ॥ पन्यान्यसंस्कारात्तेषां गठनानामसेदतः। देवतानां विश्रेषाय प्रासादा बहुवः स्नृताः॥ ३७ ॥ प्रासादे नियमो नास्ति देवतानां स्वयशुवाम्। तानेव देवतानाच पूर्वमानेन कार्येत्॥ ३८॥ चतुरसायतास्तव चतुष्कोणसमन्विताः। चन्द्रमाचान्विता कार्या मेरीमिखरसंयुता ॥ ३८॥ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Della Digazza by S3 Foundation USA नाव्यशासा च कर्त्तव्या द्वारदेशसमाश्रया ॥ ४० ॥

प्रासादे देवतानाञ्च कार्य्या दिन्नु विदिच्चिप ।

द्वारपालाञ्च कर्त्तव्या सुख्या गत्वा प्रथक् प्रथक् ॥ ४१ ॥

किञ्चिद्दूरतः कार्य्या मठास्त्रवीपनीविनाम् ।

प्राहता नगती कार्य्या फलपुष्पजलान्विता ॥ ४२ ॥

प्रासादेशु सुरान् स्थाप्यान् पूजािमः पूजयेवरः ।

वासुदेवः सर्वदेवः सर्वभाक् तद्ग्यहादिक्षत् ॥ ४३ ॥

द्वित महापुराणे गाक्डे प्रासादकीर्त्तनं नाम

समचत्वारिंगोऽध्यायः ।

### श्रष्टचत्वारिंशोऽध्यायः।

शिरःसाने तु देवस्य पाचार्थी होममाचरेत्। ऐशान्यां केचिदिच्छन्ति उपलिप्यावनीं समाम् ॥% द्वाराणि चैव चलारि क्वला वै तोरणान्तिके। चमोधोडुम्बुराम्बत्यवैक्वपाकामकादिराः॥ ८॥ तीरणाः पश्च इस्तास वस्त्रपुष्पाद्यसङ्खताः। निखनेषस्तमेको चलारबतुरी दिशः॥ ८॥ पूर्वद्वारे स्रीन्द्रन्तु इयराजन्तु दिच्ये। पिसमे गोपतिनीम सुरमादू समुत्तर ॥ १०॥ चिनमोत्ति मन्त्रे च प्रथमं पूर्वतो न्यसेत्। इंषेले ति च मन्त्रेण दिचाय्यां दितीयकम् ॥११॥ यम्बायाचि मन्त्रेण पश्चिमस्यां व्यतीयकम्। यवीदेवीतिमन्त्रे य उत्तरस्यां चतुर्धकम् ॥१२॥ पूर्वे चम्बुदवत् कार्या चाम्नेयां घूमकपिणी। याग्यां वे जाचाक्या तु नेक्ट त्यां म्यामला सवेत् ॥१३॥ वारुखां पाख्डरा ज्ञेया वायव्यां पीतवर्षिका। उत्तरे रक्तवर्णा तु यक्ते शीच पताकिका। बहुरूपा तथा मध्ये इन्द्रविद्येति पूर्विका ॥१४॥ पिन संसुप्तिमन्त्रेण यमोनागिति दिविणे। पूज्या रचोचनावेति पश्चिमं उत्तरेऽपि च ॥१५॥ वातदत्वभिविचाय पाप्यायस्तित चीत्तर। तमीयानमतस्य व विश्वालीकिति मध्यमे ॥ १६॥ क्रबची तु ततो ही ही निवेखी तोरणान्तिके। वक्रयुक्तसमायुक्तासन्दनावीः खलङ्काताः ॥ १७॥ पुष्पै वितानवेषु सैरादिवर्षां भिमन्त्रताः। दिक्षाबाच ततः पूक्वाः माखहरून कर्मणा ॥१८॥ बातारसिक्सको च चिक्तमूर्वेति चापरे।

चित्रन् हच इतस्वैव प्रचारीति परा स्तृता ॥१८॥ विश्वे द्धातु याचला भिवादेवीति सप्तमी। दमारुद्रेति दिक्पालान् पूजयित्वा विचचणः। होमद्रव्याणि वायव्ये कुर्यात् सीपस्तराणि च ॥२०॥ यञ्चान् यास्त्रोदितान् खेतान् नेत्राभ्यां विन्यसेद् गुरः। पालीकनेन द्रव्यापि यहिं यान्ति न संग्रयः ॥२१॥ इदयादीनि चाङ्गानि व्याह्नतिप्रणवेन च। पदाचीव समस्तानां चासोऽयं सर्वकामिकः ॥२२॥ पचतान् विष्टरचे व पद्मेणैवाभिमन्त्रितान्। विष्टरेण स्प्रीइव्यान् यागमण्डपसंयुतान्। भचतान् विकिरेत् पद्मात् भसपूतान् समन्ततः ॥२३॥ याक्री दिशमधारम्य यावदीशानगीचरम्। भवकीर्याचतान् सर्वान् लेपयेनाष्ड्रपं ततः ॥२४॥ गत्थादीरर्घपाते च मन्त्रपामं न्यसेट् गुरः। तेनाच पावतीयेन पोचयेद् यागमग्डपम् ॥२५॥ प्रतिष्ठा यस्य देवस्य तदाख्यं कलसं न्यसेत्। ऐशान्यां पूजयेद् याग्ये शक्कोशैव च वर्दनीम्। क्रबसं वर्षनीषीव यद्वान् वास्वीव्यतिन्तया॥२६॥ पासने तानि सर्वाणि प्रणवास्यं जपेटु गुरुः। स्वयीवं रव्याभे वस्त्रस्थेन वेष्टितम्। सर्वीषिषि गन्धलिप्तं पूजरेत् कलसं गुरुः ॥२०॥ देवस्तु वाससे पूज्यो वर्षक्या वस्त्रमुत्तमम्। वर्षन्या तु समायुत्तं वालसं स्नामयेदन् ॥२८॥ वर्षनीधारया सिच्चमपती धारयेत्रतः। चम्यर्च वर्षनीं क्रुषं खिक्कि देवमर्चयेत् ॥२८॥ घटचावाद्य वायव्यां गणानान्वे ति सद्वयम्।

देवमीयानकोणे तु जपेदास्तुपति बुधः। वास्त्वोष्यतीतिमन्त्रेष वास्तुदोषोपमान्तये ॥३०॥ कुषाख पूर्वतो भूतं गणदेवं बिं इरेत्। पठेदिति च विद्यास कुथादाक्यम बुधः ॥३१॥ योगे योगिति मन्त्रेष संस्तरन् ज्वलनैः कुगैः। माचार्थ ऋतिजैः सार्वे सानपीठे हरस्तथा ॥३२॥ विविधेर्नमाचीवेश पुष्पाइजयमङ्गलैः। क्तवा ब्रह्मरथे देवं प्रतिष्ठन्ति तती दिजाः ॥३३॥ पेथान्यामानयेत् पीठं सख्डपे विन्यसेद् गुरुः। भद्रं कर्षेत्वय साला स्त्वस्थनजेन तुं। संसाप्य लचणे दारं कुथाद दूरामिवादनै: ॥३४॥ मधुसर्पिःसमायुक्तं कांस्ये वा तास्त्रभाजने। यचिषी चान्त्रयेचास्य सुवर्षस्य यजावया ॥३५॥ अम्बिच्योतीतिम्न्ते य नेत्रोद्वाटन्तु कारयेत्। लचणे क्रियमाणे तु नाम वां स्थापको वदेत् ॥३६॥ इसको गाङ्गमन्त्रेण नेत्रयोः गीतल्तिया। भिम्पूर्वेतिसन्त्रेण दयादत्त्रीकसत्तिकाम् ॥२०॥ विस्वोद्धस्वरमम्बद्धं वटं पालाशमेव च। यज्ञायज्ञेति सन्ते ण द्यात् पञ्चलवायकुम् ॥३८॥ पञ्चगव्यै: सापयेच सच्देव्यादिशिस्ततः। सद्देवी बला चैव यतसूली यतावरी ॥३८॥ कुमारी च गुडूची च सिंही व्याघ्री तथैव च। याचोषधीति सन्त्रेण सानमोषधिसज्जलैः। याः पांचीनीति सन्त्रे य पांचम्रानं विधीयते ॥४०॥ हुपदादिवेति सन्त्रे य कार्यमुद्दर्तनं बुधैः। कारतेषु व विन्यस्य उत्तरादिष्वनुक्रमात्।

रहानि चैव घान्यानि घोषधीं यतप्रध्यकाम ॥४१॥ समुद्रांचे व विन्यस्य चतुरवतुरो दिश:। चीरं दिघ चीरोटख घृतोटखे ति वा प्रनः ॥४२॥ भाष्यायस द्घिकावी या भौषधीरितीति च । तेजोऽसीति च मन्त्रे च कुषाची वाभिमन्त्रयेत्। ससुद्राख्येयतुर्भिय सापर्येत् कलसैः पुनः ॥४३॥ स्नातसीव सुवैश्वस घूपो देयस गुम्गुनुः। भिषिकाय क्रमोषु तत्तत्तीर्थानि विन्यसेत् ॥४४॥ पृथियां यानि तीर्थानि सरितः सागरास्तया । या घोषधीति मन्त्रेण क्ष्याचीवामिमन्त्रयेत्। तेन तोयेन यः सायात् स सुचेत् सर्वपातकैः ॥४५॥ षिभिषिच समुद्रैय चार्षे दद्यात्ततः पुनः। गत्महारिति गत्मच न्यासं वै वेदसन्त्रकः ॥४६॥ स्वयास्त्रविचितैः प्राप्ते रिमं मन्त्रे ति वस्त्रवम् । कविद्वावितिसन्ते य जानयेसक्यं ग्रमम् ॥४०॥ यसवायेति मन्त्रे ए ययायां विनिवेशयेत्। विखतसन्त्रमन्त्रेण कुर्यात् समजनिष्मजम् ॥४८॥ खिला चैव परे तस्वे मन्त्रन्यासन्तु कारयेत्। स्त्रयास्त्रविचितो मन्त्री न्यासस्त्रसिंस्त्रयोदितः ॥४८॥ वस्त्रेषाच्छादयिखा तु पूजनीयः स्त्रभावतः। यथायास्त्रं निवेद्यानि पादमूची तु दापयेत् ॥१०॥ श्रय प्रणवसंयुक्तं वस्त्रयुग्मे न विष्टितम्। कलसं सिहरप्यच शिरःखाने निवेदयेत् ॥५१॥ खिला क्राव्हसमीपेऽय चननेः स्थापनमाचरेत । स्यास्त्रविचित्रेर्मन्ते वेंदोत्तीर्वायवा गुरुः ॥५२॥ त्रीच्नां पावमानच वासं दास्रं सञ्चाजिनम्।

व्याकिपिस मित्रस वहुनः पूर्वती जैपैत् ॥५३॥ र्द्ध पुरुषस्ताच स्रोकाध्यायच सुक्रियः i बंग्नार्णं पिटमैंतस सम्बर्धं देशिय जपेत् ॥५४॥ वेदव्रतं वांमदेर्वं च्येष्ठंसामरवन्तरम्। भेरकानि च सामानि कन्दोगः पश्चिम जपेत् ॥५५॥ ष्यविधिरसंबैवं कुषांस्त्रमधर्वणः । नीलरद्रांस मैंबर्च पंचर्वसोत्तर जपेत् ॥ ५६॥ कुष्डं चास्रेण संप्रोच्यं पाचार्थंस् विशेषतः। ताम्बपात्रे यरावे वां यथांविसवतोऽपि वां। जातवेदं समानीय अग्रतंस्तविवेशयेत्॥५०॥ अस्त्रेण ज्वालयेहिक वावचेन तु वेष्टयेत्। प्रस्तीक्षत्व तं पंचाचन्त्री: सर्वेसं देशिका: ॥५८॥ पात्र रहा कराभ्याच कुर्लं स्नास्य ततः पुनः। वैष्णवेन तु यीगेन परं तेजस्तु निंचिपेत् ॥५८॥ 🖖 दिचिषे स्थापयेदे ब्रह्म प्रणीतास्त्रोत्तरेण तुं। साधारंपीन मन्त्रीय ख्रमास्त्रविद्वितेन वां। दिश्व दिश्व ततो द्यात् परिधि विष्टरै: सह ॥६०॥ ब्रह्मविष्णु हर्रभानीः पूज्योः साधारणेन तुः। दर्भेषु स्थापयेइक्नि दर्भेषं परिवेष्टितम्। दर्भतोयेन संखष्टी मन्बद्दीनोऽपि ग्रुष्यति ॥६१॥ प्रागरीक्दगरीस प्रत्यगरीरखिस्तै:। विततैर्वेष्टिती विक्रिः स्वयं सामिध्यतां व्रजेत् ॥६२॥ पानी सु रचणां यों य यहुं ता वामें मन्त्र वित्। भाचार्थाः केचिदिच्छन्ति जातकर्मादनन्तरम् ॥६३॥ पविचन्तु ततः सत्वा संस्कृतिम्। स्वीं श्रामिक कि स्वापिक कि स्वापिक कि सिम कितम् ॥ ई.४॥ माज्यभागाभिघारान्तमवैचेताज्यसिद्ये। पश्च पञ्चाइतीइ ला बाज्येन तद्नन्तरम् ॥६५॥ गर्भाधानादितस्तावद् यावद् गोदानिकं भवेत्। स्त्रयास्त्रविहितर्मन्त्रे: प्रचतुनाय होसयेत् ॥६६॥ ततः पूर्णाइति दच्चा पूर्णात् पूर्णमनोरशः। एवसुत्पादितो विक्रः सर्वनर्भसु सिबिदः ॥६०॥ मूजयित्वा ततो विक्रं कुष्हेषु विहरित्तया। इन्द्रादीनां ख्रमन्त्रे स तथा हित्यतं यतम् ॥६८॥ पूर्णां इति यतस्यान्ते सर्वेषाचे व होसयेत्। स्वामाइतिम्याच्येषु होता तलालसे न्यसेत् ॥६८॥ . देवतास् व मन्त्रांस तथैव जातवेदसम्। चातानमेकतः क्रता ततः पूर्णां प्रदापयेत् ॥७०॥ निष्क य विद्याचार्यो दिक्पालानां विलं हरेत्। भूतानाचे व देवादां नागानाच प्रयोगतः ॥७१॥ तिलास समिधसैव होमद्रव्यं दयं स्नृतम्। षाच्यं तयोः सद्दकारि तत्प्रदानं यदद्वयोः ॥ ७२ ॥ पुरुषस्ता' पूर्वेषीव सद्भीव तु द्चिये। ज्येष्ठसाम च भीक्ष्डं तवयामीति पश्चिमे ॥ ७३ ॥ नीलक्ट्रो सहामकः कुसास्त्रमधर्वणः। इता सहस्रमेकैकं देवं शिरसि क्लायेत्॥ ७४॥ एवं मध्ये तथा पादे पूर्णाइत्या तथा पुनः। शिरःखानेषु जुडुयादाविशेच चनुक्रमात्॥ ७५॥ देवानासादिसन्ते वी सन्तेवी प्रथवा पुनः। खग्रास्त्रविहितैर्वापि गायस्त्रा वाथ ते हिला:। गायस्मा वाथवा चार्यो व्याह्मतिप्रणवेन तु ॥ ७६ ॥ स्वं होमविधं कला न्यसेयन्तांस्त देशिकः।

चरवाव्यविमीचे तु ईषेत्वो गुल्फयोः खिताः ॥ ७०॥ भनमायाहि जहु हे यहोदेवीति जानुनी। व्रह्रवन्तरे जरू छद्रेषातिको न्यसेत् ॥ ७५॥ दीर्घायुद्धाय इदये श्रीय ते गलके न्यसित्। त्रातारमिन्द्र' वचे च नेत्राभ्यान्तु तियुग्मकम्। मूर्वीमव तथा सूबि पालमाचीममाचरेत्॥ ७८ ॥ जलापयेत् ततो देवसुत्तिष्ठ ब्रह्मणः पते !! वैदपुष्याद्यम् प्रासादानां प्रदिचयम् ॥ ८०॥ पिण्डिकाल्मनं कला देवस्वलेति मन्त्रवित्। दिक्पालान् सह रहे य धातूनी व्रध्यस्तवा। सीचवीनानि सिंदानि पश्चाद् देवन्तु विन्यसेत्॥ ८१॥ न गर्में खापयेद देवं न गर्सन्त परित्यज्ञेत्। र्षवसध्यं परित्वक्य ततो होषापनन्तु तत्॥ ५२॥ तिचस्य तु समावन्तु उत्तरं विश्विदानवित्। भी खिरो भव शिवो भव प्रजास्यस नमी नमः ॥८३ ॥ देवस्य ता सवितुर्वः षड्ग्यो वै विन्यसेद् गुराः। तत्त्ववर्षकामात्रं प्रजानि सुवनात्मजे॥ ८४॥ मह्म्यो विन्यस्य सिवार्थं भ्रुवार्थेरिममन्त्रवेत्। सम्पात्वसमेनेव सापयेत् सुप्रतिष्ठितम् ॥ ८५ ॥ दीपघूपस्गसीस नैवेदौस प्रपूजसेत्। मर्घे दत्ता नमस्तृत्य ततो देवं चमापायेत्॥ ८६॥ प्राव व्यव्युगं कृतं तथा दिव्याङ्ग् रीयक्म्। ऋित्रगुख्य प्रदातव्या दिवाणा चैत्र यक्तितः ॥ ८० ॥ चतुर्घी चहुयात् प्रसाद् यजमानः समाहितः। बाइतीनां यतं इत्वा ततः पूर्वां प्रदापयेत् ॥ ५८ ॥ निव्क्रम्य विश्वाचार्यो दिक्पालानां विश्वं हरेत्।

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

यागान्ते कपितां द्वादाचार्याय च चामरम्।

मुकुटं कुष्हलं छत्रं केयूरं किटस्त्रकम्।

ख्वनं गामवस्तादीन् सोपस्तारं समग्छलम् ॥ ८० ॥

भोजनस्र महत् कुर्यात् कतकत्यम्र जायते।

यजमानो विमुत्तः स्वात् स्वापकस्य प्रसादतः॥ ८१ ॥

इति महापुराषे गाक्डे प्रतिष्ठाप्रकर्यम्

जनपञ्चागद्घायः।

व्रक्रीवाच । सर्गादिकद्वरियेव पूज्यः खायसुवादिभिः। विप्रादी: खेन धर्मेष तहमें व्यास ! वै शृष् ॥ १ ॥ यजनं याजनं दावं ब्राह्मणस्य प्रतियदः। अध्यापनवाध्ययनं षद्वर्माणि दिनोत्तमे ॥ २॥ दानसध्ययनं यन्नो घर्मः चन्नियवैश्ययोः। दक्कसाथा चित्रयस्य क्षिविवयस्य मस्तते॥३॥ गुत्र वैव दिजातीनां श्रुद्राणां धर्मसाधनम्। कार्कर्म तथा जीवोऽपाकयचोऽपि धर्मतः ॥ ४ ॥ भिचाचथाय ग्रम् वा गुरी: खाध्याय एव च। सम्रासक्रमीनिकार्येच घर्मीऽयं ब्रह्मचारिषः ॥ ५॥ मर्वेषामात्रमाणाच द्वैविधन्तु चतुर्विधम्। ब्रह्मचार्युपकुर्वाची नैष्ठिको ब्रह्मतत्पर ॥ ६ ॥ योऽघीत्य विधिवहेदान् यहस्यात्रममावर्जेत्। उपकुर्वायको जेयो नैष्ठिको सर्वान्तिकः ॥ ७॥ अम्बयोऽतिथिश्वयूषा यत्रो दानं सुरार्चनम् । ग्रहस्त्रस्य समासेन घर्मीऽयं द्विजसत्त्रम् । ॥ ८ ॥

उदासीनः साधकां ग्रहस्थो हिविधी भवेत्। कुट्रम्बमर्थे युक्तः साधकोऽसी ग्रही भवेत्॥ ८॥ ऋणानि वीष्यपास्य त्यज्ञा भार्याधनादिकम्। एकाको यसु विचरेदुदासीनः स मौचिकः॥ १०॥ भूमी मूलफलाशिलं खाध्यायस्तप एव च । संविभागी यथान्यायं धर्मीऽयं वनवासिनः ॥११॥ तपस्तप्यति योऽरखो यजेदेवान् जुंडोति च। साध्याये चैव निरतो वनस्त्रसापसीत्रमः ॥१२॥ तपसा वर्षितोऽत्यर्थं यसु ध्यानपरो भवेत्। सत्रासी स हि विचेयो वानप्रसायमे स्थित: ॥१३॥ योगाभ्यासरतो नित्यमावव चुर्जितेन्द्रिय:। जानाय वर्त्तते सिद्धः प्रोचिते पारमिष्ठिकः ॥११॥ यस्वामरतिरेव स्वाचित्वहमो महासुनिः। सम्यक् चन्दनसम्पनः स योगी भिन्नरचते ॥१५ भेकां श्रुतक्व मौनित्व' तपो ध्यानं विशेषतः। सम्यक् च ज्ञानवैराग्यं धर्मीऽयं भिच्चके मतः ॥१६॥ ज्ञानसंत्रासिनः वैचिद् वेदसत्रासिनोऽपरे। कर्मस्थासिनः केचिन्निविधः पारमेष्ठिकः ॥१०॥ योगी च चिविधी चेयो भीतिकः चच एव च। द्वतीयोऽन्वात्रमी प्रोत्तो योगमूर्त्तिसमात्रितः ॥१ प्रथमा भावना पूर्वे मोचे दुष्करभावना। छतीचे चान्तिमा प्रोत्तो मावना पारमेखरी ॥१८॥ भर्मात् संजायते मोची च्चर्यात् कामोऽभिजायते। प्रवृत्तिय निवृत्तिय दिविधं कर्म वैदिकम्। ज्ञानपूर्वे निवत्तं स्थात् प्रवत्तवानिदेवकत् ॥२०॥ चमा दमो दया राजमलीभाग्यास एवं च।

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

भार्जवसानस्या च तीर्थातसरणन्तया ॥२१॥ सत्यं सन्तोष पास्तिकां तथा चेन्द्रियनियन्तः। देवताभ्यर्जनं पूजा ब्राह्मणानां विश्रेषतः ॥२२॥ पहिंचा प्रियवादित्वमपैग्रन्यमक्चता। एते पात्रमिका घर्माचातुर्वर्षः व्रवीस्थतः ॥२३॥ प्राजापत्यं ब्राह्मणानां स्मृतं स्थानं क्रियावताम् । स्थानमेन्द्र' चित्रयाणां संयामेष्वपसायिनाम् ॥२४॥ वैश्वानां मार्तं सानं स्वधममनुवंत्तताम्। गान्ववें शूद्रजातीनां परिचारे चं वर्त्तताम् ॥२५॥ षष्टाशीतिसद्दसाणाच्वीणामूद्ग रतसाम्। स्रुतं तेषान्तु यत् स्थानं तदेव गुरुवासिनाम् ॥२६॥ सप्तर्षीणान्तु यत् स्थानं स्थानं तद्दे वनीकसाम्। यतीनां यतचित्तानां न्यासिनामूड् रतसाम्। मानन्दं ब्रम्म तत् खानं यसाचावर्त्तते सुनिः ॥२०॥ योगिनामसतस्थानं व्योमास्यं परमाचरम्। मानन्दमेखरं यसान्युक्ती ना वर्तते नरः ॥२८॥ सुत्तिरष्टाङ्गविज्ञानात् संविपात्तद्दे युषु । यमाः पञ्चलिद्विसाचा प्रश्विसा प्राच्यद्विसनम् ॥२८॥ सत्यं भूतद्वितं वाकामस्ते यं स्वापदं परम्। पमेयुनं ब्रह्मचर्ये सर्वत्यागीऽपरिपदः ॥३०॥ नियमाः पञ्च सत्याद्या वाश्चमाभ्यन्तरं दिधा। यीचं सत्यच सन्तोषस्तपचे न्द्रियनियदः॥३१॥ स्राध्यायः स्थायन्त्रजापः प्रशिष्ठानं इर्रयेजिः। चासनं पद्मकाद्मक्तं प्राचायासी सक्कंयः ॥३२॥ मन्बञ्चानयुती गर्भी विपरीती च्रागर्भकः। एवं हिधा विधायुत्तं पूरणात् पूरतः स च।

कुभको नियलताच रचनाद्रेचकिया ॥ इ३॥ बघुर्दादयमानः स्याचतुर्वियतिकः परः। वट्चिंग्रकात्रिकः ये ष्ठः प्रत्याष्ट्रारक रोधनम् ॥३४॥ ब्रह्माक्षचिन्ता ध्यानं स्वाहारणा सनसो धृति:। पहं ब्रह्म त्यवस्थानं समाधिव द्वापः स्थितिः ॥३५॥ पहमाला परं ब्रह्म सत्यं ज्ञानमनन्तवम्। ब्रम्भविज्ञानमानन्दः स तत्त्वमसि केवलम् ॥३६॥ चर्च ब्रह्मास्मार्च ब्रह्म समरीरसनिन्द्रियम्। पदं मनोबु विमद्ददक्षारादिवर्जितम् ॥३०॥ जायत्स्त्रप्रषुखादियुक्तच्योतिस्तदीयकम्। नित्वं ग्रदं बुहियुक्तं सत्यमानन्दमह्यम् ॥३८॥ योऽसावादित्यपुरुषः सोऽसावहमखिकतम्। इति ध्वायन् विसुचित ब्राह्मची भववन्धनात् ॥३८॥ इति महापुराणे गार्ड भटाक्योग जनपञ्चायदध्यायः।

# पञ्चायद्थायः।

बच्चोवाचं। पदन्यद्दनि यः कुर्यात् क्रियां स चान्माम् यात्। बाचा सङ्गतें चोत्याय धर्ममर्थस चिन्तयेत्॥ १॥ चिन्तवेषुदिपश्चमानन्दमजरं इरिम्। जमःकाले तु संप्राप्ते जला चावध्यकं बुधः। बायाबदीतु यहासु भीचं कत्वा यथाविति ॥ र ॥ प्रातः सांनेन यूयन्ते बेऽपि पापंकती जनाः । तसात् सर्वप्रयत्ने न प्रातः सानं समाचरेत्॥ ३॥ पातः सानं प्रशंसन्ति दृष्टादृष्टकरं हि तत्। रवात् समञ्ज सततं बाबाद्याः संसवन्ति हि । पतो नेवाचरेत् वामां स्थाला जानमादितः । Surfaction USA

प्रबच्धीः वाजवर्षी च दुःसप्तं दुर्विचिन्तितम्। प्रात:स्नानेन पापानि धूयन्ते नात्र संशयः ॥ ५ ॥ न च स्नानं विना पुंचां प्रायस्यं कर्म संस्मृतम्। होमे जप्ये विशेषेण तसात् सानं समाचरेत्॥ ६॥ शशक्ताविशरस्त्रन्तु स्नानमस्य विधीयते। चार्द्रेण वाससा वापि मार्जनं कायिकं स्मृतम्॥ ७॥ ब्राह्ममाग्ने यमुद्दिष्टं वायव्यं दिव्यमेव च। वाक्षं यौगिकं तहत् षड्झं स्नानमाचरेत्॥ ८॥ ब्राह्मन्तु सार्जनं सन्द्रै: कुग्रै: सोदकविन्दुभि:। भाग य' ससना पादमस्तकाद् देश्धूननम् ॥ ८ ॥ गवां दि रजसा प्रोत्तं वायव्यं स्नानसत्तमम्। यत् तु सातपवर्षेण सानं तिह्व्यसुचिते॥ १०॥ वांक्यञ्चावगाद्य मानसं त्वासवेदनस्। यौगिकं स्नानमास्थातं योगेन इरिचिन्तनम्। षातारीर्धमिति ख्यातं सेवितं ब्रह्मवादिभिः॥ ११॥ चीरहचससुद्भूतं मालतीसक्यवं ग्रमम्। श्रपामार्गञ्च विव्यञ्च करवीरञ्च धारणम् ॥ १२ ॥ **उद्युखः** प्रास् ु खो वा कुर्यात्तु दन्तधावनम् । प्रचास्य सुन्ना तज्जद्वाच्छ् चौ देशे संसाहितः॥ १३॥ स्रात्वा सन्तर्पयेद् देवातृषीन् पित्रग्यांस्त्या । भाचन्य विधिवित्रत्यं पुनराचन्य वाग्यतः॥ १४॥ संमार्च्य मन्द्रौरालानं कुग्रै: सोदकविन्दुसि:। भागोचिष्ठाव्याद्वतिभिः साविव्रा वास्यैः श्रमैः ॥ १५॥ घोकारव्याच्चतियुतां गायचीं वेदमातरम्। जमा जलाचलिं द्याद् भास्तरं प्रति तसानाः ॥ १६ ॥ पातःकाची ततः खिला दर्भेषु सुसमाहितः।

प्राणायामं ततः कला ध्यार्थेत् सन्धामिति स्रुतिः॥ १७॥ या सन्धा सा जगत्स्तिर्मायातीता हि निष्कता ऐखरो नेवला यतिस्तस्ववयससुद्रवा॥ १८॥ ध्यात्वा रक्तां सितां क्षणां गायचीं वै जपेद बुधः। प्राच्नु खः सततं विप्रः सन्ध्योपासनमाचरेत्॥ १८॥ सन्बाहीनोऽश्चिनित्वमनर्हः सर्वकर्मसु । यदन्यत् क्षचते किञ्चित्र तस्य फलमाग् भवेत्॥ २०॥ चनन्यचेतसः सन्तो ब्राम्बांचा वेदपारगाः। उपाख विधिवत् सन्धां प्राप्ताः पूर्वपरां गतिम् ॥ २१॥ योऽन्यव क्षरते यवं धर्मकार्ये दिजोत्तमः। विचाय सन्याप्रणतिं स याति नरकायुतम्॥ २२॥ तस्मात् सर्वप्रयक्षे न संस्थोपासनमाचरेत्। उपासितो भवेत्तेन देवो योगतनः परः ॥ २३ ॥ सङ्खपरमां नित्यां शतमध्यां द्यायराम्। गायची वै जपेदिदान् प्रास्तुखः प्रयतः श्रचिः॥ २४॥ षयोपतिष्ठेदादित्यसुदयस्यं समाहितः। मन्त्रे स्तु विविधैः सारैः ऋग्यज्ञःसामसंज्ञितैः ॥ २५॥ उपस्थाय मंचायोगं देवदेवं दिवाकरम्। क्विति प्रवितं भूमी सूर्वानमिमन्वितः॥ २६॥ भी खनोल्काय यान्ताय कारणव्यहेतवे। निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानकपिये॥ २७॥ लमेव बद्धा परममापोच्योतीरसोऽस्तम्। मुर्भुवः सस्वमोद्धारः सर्वो बद्रः सनातनः॥ २८॥ एतइ स्या इदये जम्रा स्वनस्त्रमम्। भातःकाचे च स्थाइ नमस्तुर्थाहिवाकरम्॥ २८॥ याग्रस रहें विष्य समाच्य यथाविष्टि। CC-0. Prof. Satya Vrai Shastri Collection, New Delhi. Dignized by S3 Foundation USA

प्रकास्य विद्वा विधिवक्त द्वयाकातवेदसम् ॥३०॥ ऋितन् पुंचीऽय पत्नी वा शिष्यो वापि सहोदरः। प्राप्यानुजां विशेषेण जुडुयाहा यथाविधि। विना सन्द्रेण यत् कर्म नांसुत्रे च फलप्रदम् ॥३ १॥ दैवतानि नमस्तुर्थादुपद्वाराविवेद्यंत्। गुंबचे वाप्य पासीत हित्वांस समाचरेत् ॥३२॥ वेदाभ्यासं ततः क्रुर्यात् प्रयताच्छितितो हिनः। जपेदध्यापयेच्छिषान् घारयेहे विचारयेत् ॥३३॥ भवेचत च शास्त्राणि धर्मादीनि हिजोत्तम ।। वैदिकां से व निगमान् वेदाङ्गानि च सर्वभः ॥३४॥ उपेयादीम्बरचे व योगचेमप्रसिच्छे। साधयेदिविधानर्थान् कुटुम्बार्थं ततो दिजः ॥३५॥ ततो सध्याक्रसमये स्नानार्थं सदमाहरेत्। पुष्पाचतान् तिलक्षमान् गोमयं ग्रहमेव च ॥३६॥ नदीषु देवखातेषु तड़ागेषु सरःसु च। सानं समाचरेन्द्रैव परकीये कदाचना पञ्च पिण्डाननुषृत्य सानं दुष्यन्ति नित्ययः ॥३०॥ सदैकया थिरः चास्वं द्वाभ्यां नाभेस्तथोपरि। अवसं तिस्थाः चासं पादी षड्भिस्तयैव च ॥३८॥ स्तिकां च समुद्दिष्टा द्वहामसक्तमाविका। गोमयस्य प्रमाणन्तु तेनाङ्ग' लेपयेत्ततः। प्रचाखाचम्य विधिवत्ततः स्नायात् समाहितः ॥३८॥ चेपयित्वा तु तीरस्थस्तिक रेव मन्त्रतः। श्रीमन्त्र जलं मन्त्र रालिङ्ग वीक्षे: श्रमे:। स्नानकाली स्मरेडिश्रुमायो नारायणी यत: ॥४०॥ प्रेच घोंकारमादित्यं निर्निमक जलायये।

भाचानाः पुनराचामियम्बे यानेन मन्द्रवित् ॥४ ६॥ धन्तबरिस भूतेषु गुष्टायां विश्वतो सुखम्। वं यज्ञस्वं वषट्कार शापी च्योतीरसोऽस्तम् ॥४२॥ द्वपदां वा चिरम्यस्य द व्याच्चतिप्रणवान्विताम्। सावित्रीं वा जपिद्विद्यांस्त्याचैवाघमर्षणम् ॥४३॥ ततः संमार्जनं कुर्यादापोच्चिष्ठामयो सुवः। द्दमापः प्रवत्तत व्याद्वतिभिस्तवैव च। ततोऽभिमन्त्रितं तोयमापोच्छिद्यसन्त्रकः ॥४४॥ अन्तर्जनसवागनी जपेक्रिरवंसर्षणम्। द्वपदां वाय साविचीं तिच्चिः परसं पदम्। षावर्त्तयेहा प्रणवं देवदेवं स्मरेहरिम् ॥४५॥ भापः पाणी समादाय जम्रा वै मार्जने क्वते। विन्यस्य मूप्ति तत्तीयं सुच्यते सर्वपातकै: ॥४६॥ सम्बासुपास्त्र चाचस्य संसारिवलमीम्बरीम्। भयोपतिष्ठेदादित्यसूर्वं पुष्पान्विताञ्ज्ञिः ॥४०॥ प्रचिप्याचीक्येहे वसुद्यस्य न शक्यते। **उदुत्व' चित्रमित्वेव तचचुरिति मन्त्रत: ॥४८॥** इंसः युचिः सदेतेन साविच्या च वियोवतः। मन्दैः सीरैवेदिकेस गायन्तीस ततो जपेत् ॥४८॥ मन्त्रांस विविधान् पसात् प्राक् कुले च कुशासने। तिष्ठं वीकामाणोऽकी जयं कुर्यात् समाहितः ॥५०॥ स्तिवाबाचरद्राचैः पुत्रक्षीवससुद्भवैः। कर्तव्या लचमाला स्थादन्तरा तच सा स्मृता ॥५१॥ यदि स्नात् क्लिचवासा वै वारिमध्यगतसरेत्। पन्यवा च ग्रची भूग्यां दर्भेषु च समाहितः ॥५२॥ प्रदिचिषं समाद्यस्य नमस्तु व्यात्ततः चिती। CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

माचम्य च ययांशास्त्रं शक्त्या स्वाध्यायमांचरित् ॥१३॥ ततः सन्तर्यदे देवाच्छीन् पिढगणांस्तथा । भादावीकारमुचार्यं नंमोऽन्ते तर्पयामि च ॥५४॥ देवान् ब्रह्मऋषींसैव तर्पयेटचतोदनैः। पितृन् देवान् सुनीन् भक्त्या खस्त्रोक्तविधानेतः । देववीं स्तर्पयेंचीमानुद्काञ्जलिमिः पितृन् ॥५५॥ यत्त्रीपवीती देवानां निवीती ऋषितपेषा । प्राचीनावीती पिचेत्र तुं तेनं तीर्थेनं भारतं ॥५६॥ नियोद्य स्नानवस्तं वे समाचस्य च वाग्यतः। स्वैर्मन्त्रे रचियेद् देवान् पुर्यः पत्ने स्तथास्त्रभः ॥ ५७ ॥ ब्रह्माणं प्राक्षरं सूर्यं तथैव सञ्चर्तम्। भन्यां यामिमतान् देवान् सत्त्वा चाक्रीघनी हर ! ॥ ५८॥ प्रद्याद्वाय प्रयादि स्तोन पुरुषेण तु। भापो वा दैवताः सर्वस्ते न सम्यक् समर्चिताः ॥ ५६ ॥ ध्यात्वा प्रणवपूर्व वै देवं परिसंमाहितः। नमस्कारेष पुष्पाषि विन्यसेही प्रथक् प्रथक् ॥ ६०॥ नर्ते द्वाराधनां पुख्यं विद्यते कर्म वैदिक्षम्। तसात्तवादिमध्यान्ते चेतसा धारवैद्यरिम् ॥ ६१ ॥ तिविचीरिति सन्द्रेण स्तीन पुरुषेण तु। निवेदयेच आक्रानं विषावेऽमस्तेजसे ॥ ६२ ॥ तद्धातमनाः यान्तस्तिक्षोरिति मन्दितः। देवयत्रं भूतयत्रं पिढयत्रं तथैव च । मानुषं ब्रह्मयज्ञेष पर्व यज्ञान् समाचरेत्॥ ६३ ॥ यदि स्थात्तर्पणादर्वाक् ब्रह्मयत्रं कुतो भवेत्। क्षता मनुष्यमं वै ततः साध्यायमाचरेत्॥ ६४॥ वैश्वदेवस्तु कर्त्तव्यी देवयज्ञः स तुं स्मृतः।

भूतयज्ञः स वै जेयो भूतेभ्यो यस्वयं बितः॥ ६५॥ ख्रस्य ख्रपचेश्यस पतितादिश्य एवं च। दबाद् भूमी बहिस्तवं पिचभ्यस दिजोत्तमः॥ ६६॥ एकन्तु भोजयेदिप्र' पितृतुद्दिश्य सत्तमः। नित्युत्राचं तदुह्य्य पिढयची गतिप्रदः॥ ६०॥ उद्देख वा यथायति किञ्चिद्वं समाहितः। वेदतत्त्वार्धविदुषे हिनायैवीपपादयेत्॥ ६८॥ पूजयेदतियिं नित्यं नमस्ये दर्चयेद दिजम्। मनोवाक्सभिः यान्तं खागतैः खरु ततः॥ ६८॥ भिचामाइर्पासमावमद' तस्य चतुर्गु पम्। पुष्तवं इस्तमात्नतु तचतुर्गुणसुचते ॥ ७०॥ गोदोक्सावकालो वै प्रतीचेदतिथिः स्वयम्। चम्यागतान् यथायति पूजवेदतिथिं तथा ॥ ७१ ॥ भिचां वै भिचवे ददाहिधिवद् ब्रह्मचारिणे। द्याद्वं यथाश्रक्ति श्रंथिंग्यो लोभवर्जितः। मुद्भीत बस्तुभि: सार्धे वाग्यतोऽचमकुत्सयन् ॥ ७२॥ पक्तता तु दिनः पच सहायद्वान् दिजोत्तमः। सुद्धते चेत् स मूढ़ाला तिर्थंग्योनिञ्च गच्छति॥ ७३॥ वेदाभ्यासोऽन्वहं यत्र्या महायन्नत्रियाच्माः। नाग्ययन्त्वाश पापानि देवानामर्चनं तथा॥ ७४॥ यो मोहादयवालस्यादक्षता देवतार्चनम्। सुक्तो स याति नरकान् श्कारादेव जायते॥ ७५॥ पयोचं संप्रवद्यामि षश्चिः पातको सदा। प्रशीचं चैव संसर्गाच्छ चि: संसर्गवर्जनात्॥ ७६॥ दमाइं प्राइरामीचं सर्वे विप्रा विपिसतः। स्तेषु वाय जातेषु बाद्याणानां द्विजोत्तम् अश्वितिका USA

मादन्तजननात् सद्य भाचूड्रादेकराव्रकम् । विराव्यमीपनयनाइमराचमतः परम् ॥ ७८ ॥ चित्रयो द्वादमाहेन दम्पाः पच्चमिर्विमः । ग्रंथ्येचासेन वै सूद्रो यतीनां नास्ति पातकम् । राचिमिर्मासतुत्वाभिर्गर्भसावेषु शीचकम् ॥ ७८ ॥ द्वति सद्वापुराणे गारुड्डे पञ्चामत्तमोऽध्यायः ।

#### एकपञ्चाशद्धायः।

ब्रह्मोवाच । षयातः संप्रवच्यामि दानधर्ममनुत्तमम् । श्रयीनास्चिते पाचे श्रवया प्रतिपादनम्॥१॥ दानन्तु विधतं तज्ज्ञैर्भृतिस्तिप्रक्षपदम्। न्यायेनोपार्जयेदित्तं दानभोगपालच्य तत्॥ २॥ श्रधापनं याजनञ्ज हत्तमाहुः प्रतिग्रहम्। क्षषीदं क्षषिवाणिच्यं चचहक्तीऽयवार्जयेत् ॥ ३॥ यद्दीयते तु पात्रेभ्यस्तद्दानं सात्त्विकं विदुः। नित्यं नैमित्तिनं काम्यं विमलं दानमीरितम् ॥ ४ ॥ श्रहन्यहनि यत्किश्विदीयतेऽनुपकारिणे। अनुहिश्य फर्ल तस्नाद् बाह्मणाय तु नित्यशः ॥ ५॥ यत्तुः पापोपशान्वे च दीयते विदुषां करे। नैमित्तिकं तदुद्दिष्टं दानं सिंद्ररनुष्ठितम् ॥ ६ ॥ चपत्यविजयैषांर्यसर्गार्थं यत् प्रदीयते। दानं तत् काम्यमाख्यातस्विभिर्धर्मचिन्तकैः॥ ७॥ ईखरप्रीणनार्थाय ब्रह्मवित्सु प्रदीयते। चेतसा सत्त्वयुत्तेन दानं तिहसखं शिवम्॥ ८॥ इच्चिस: सन्ततां भूमिं यवगोधूमणालिनीम् । ददाति वेदविदुषे स न भूयोऽभिनायते।

भूमिदानात् परं हानं न भूतं न भविष्ति॥ ८॥ विद्यां दत्ता बाह्मणाय ब्रह्मलोके महीयवे। द्वादहरहस्ताम्तु अवया ब्रह्मचारिषे । सर्वपापविनिर्मुको, ब्रह्मस्थानमवाषु यात्॥१०॥ वैशास्त्रां पौर्णमास्त्रान्तु बाह्याचान् सप्तपञ्च च । छपोबाभ्यक्येदिदान् सधना तिलपिष्टकैः। गन्धादिमिः समस्यर्चं वाचयेद्वा स्वयं वदेत् ॥ ११ ॥ ग्रीयतां धर्मवाचाभिस्तथा मनसि वर्त्तते। यावच्चीवं क्षतं यापं तत्च्यादेव नम्सति॥ १२॥ क्षणाजिने तिलान् कत्वा चिर्णामध्यपिषा। ददाति यस्तु विप्राय सर्वे तरित दुष्कृतम् ॥ १३ ॥ प्टतानसुद्वाचे व वैशाख्याच विशेषत:। निर्दिश्य धर्मराजाय विप्रेश्यो सुखते सयात्॥ १४॥ हाद्यामर्चयेहियासुयोषाघप्रयाश्रनम्। सर्वेपापविनिर्मुक्तो नरी भवति निश्चितम्॥ १५॥ यो हि यां देवतामिच्छे त् समाराधिवतुं नरः। ब्राह्मणान् पूजयेद् यद्वाद्वीजयेद् योषितः सुरान् ॥ १६॥ सन्तानकामः सततं पूजयेङ् वै पुरव्हरम्। . ब्रह्मवर्षसकामस्तु ब्राह्मश्चन् ब्रह्मनिस्थात् ॥ १७॥ यारोग्यकामोऽय रविं धनकासो चुतायनस्। कमें चां सिचिकात्मस्तु पृज्येद् वे विनायकम् ॥ १८॥ मोगकामी हि ग्रिजनं बलकामः समीरणम्। सुसुद्धः सर्वसंसारात् प्रयत्ने वार्चयेद्वरिम्। भकाम: सर्वकामी वा पुजयेत् तु गदाचस्म्॥ १८॥ वारिटसृतिमात्रोति सुखसचयमबदः। तिलपदः प्रवासिष्टां दीपद्यचुरत्तमम् ॥ २०॥

मूमिदः सर्वमाप्रोति दीर्घमायुर्हिरखदः। ग्रंहदीऽयराणि विश्वानि रूपदो रूपमत्तमम् ॥ २१ ॥ भासीद्यन्द्रसालोक्यमिक्यसालोक्यमम्बदः। त्मनबुद्दः त्रियं पुष्टां गोदो ब्रम्नस्य पिष्टपम् ॥ २२ ॥ यानग्रयाप्रदो मार्यामैखय सभयपदः । वान्यदः याखतं सौख्यं ब्रह्मदो ब्रह्मयाखतम् ॥ २३ ॥ विद्वित्य ददन्त्रानं खर्गचोके महीयते। ज्ञवां घासप्रदानेन सर्वपापैः प्रसुच्चते। इन्धनानां प्रदानेन दीप्तास्निर्जायते नरः ॥ २४ ॥ श्रीवधं से हमाहारं रोगिरोगप्रशान्तरे। द्दानो रोगरहितः सुखी दीर्घायुरेव च ॥ २५ ॥ असिपचवनं सागें चुरधारसमन्वितम्। तीच्यातपञ्च तरित छत्रीपानतुपदानतः ॥ २६ ॥ यद् यदिष्टतमं खोके यचास्य द्यितं ग्रहे। तत्तद् गुणवते देयं तदेवाचयमिच्छता ॥ २७ ॥ चयने विष्वे चैव यहणे चन्द्रसूर्ययोः। संक्रान्यादिषु काखेषु दत्तं भवति चाचयम्॥ २८॥ प्रयागादिषु तीर्थेषु गयायाच्य विशेषतः। दानधर्मात् परो धर्मी भूतानां नेह विद्यते ॥ २८ ॥ सर्गादच्यतिकामेन दानं पापीपभान्तये। दीयमानन्तु यो मोहाद्विप्रानिष्वध्वरेष च। निवारयति पापाला तिर्थ्यग्योनिं व्रजेवरः ॥ ३० ॥ यस्तु दुर्भिचवेलायामदादां न प्रयच्छति। व्यियमार्थेषु विप्रेषु ब्रह्महा सन्तु गर्हितः ॥ ३१ ॥ द्ति महापुराचे मार्डे दानवर्मः एकपञ्चायत्तमोऽध्यायः।

# दिपञ्चायत्तमोऽव्यावः।

ब्रह्मोवाच । अतःपरं प्रवस्तामि प्रायसित्तविधि विजाः ।। ब्रह्महा च सुराएसं स्तेयी च गुक्तल्याः। पच पातिकार्य ते तत्संयोगी च पच्याः। उपपापानि गोइत्याप्रस्तीनि सुरा जगुः ॥ १॥ ब्रह्महा दादगान्दानि कुटी कता वने वसेत्। कुर्यादनयनं वाय सगीः पतनमेव च। ज्यसन्तं वा विश्वेदिनिं जलं वा प्रविश्वेत् स्वयम् ॥ २॥ ब्राह्मणार्थे गवार्थे वा सम्यक् प्राचान् परित्यजीत्। दला चान्स विदुषे ब्रह्महत्वां व्यपोहति॥ ३॥ पम्बनिधावस्थवे साला वा सुच्हे दिजः। सर्वसं वा वेदविदे ब्राम्मणाय प्रदापसेत् ॥ ४ ॥ सरस्रत्यासरक्रियाः सङ्गमे सोकविश्वते। यहे विस्वनसातस्विराचीपीषिती दिनः॥ ५ ॥ सेतुवन्धे नरः साला मुखते ब्रह्महत्यया। कपालमोचन साला वाराण्यां तथैव च ॥ ६॥ सुरापसु सुरां पीला समिवर्थां दिजीत्तमः। पयो इतं वा ग्रोमूचं तसात् पापात् प्रसुचते ॥ ७॥ सुवर्षस्तेयी सुक्तः स्थासुवर्षेन हतो नृपै: चीरवासा दिजोऽरखे चरेट ब्रह्माइनव्रतम्॥ ८॥ गुरुमार्थी समार्ख बाह्मणः कामसोहितः। भवग्रहेत् स्त्रियं तहां दीहां कार्षायसीं कताम् ॥ ८ ॥ गुर्वेद्वनागामिन्य चरेयुर्वेद्वाहा व्रतम्। जान्द्रायमानि वा कुर्यात् पञ्च चलारि वा पुनः ॥ १०॥ पतितेन च संसमें कुर्ते यस्त वे दिन: ।

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

स तत्पापापनीदार्धं तस्त्रैव व्रतमाचरेत् ॥ ११॥ तप्तकाच्छे चरेहाय संवत्सरमतन्द्रतः। सर्वेखदानं विधिवत् सर्वपापविशोधनम् ॥ १२ ॥ चान्द्रायणञ्च विधिना सर्तं चैवातिसञ्चलम्। पुष्यचेत्रे गयादी च गसनं पापनायनम्॥ १३॥ चमावस्यां तिथिं प्राप्य यः समाराध्येद्ववम् । बाचाणान् भोजयित्वा तु सर्वपापैः प्रमुचते ॥ १४ ॥ उपोषितसतुर्देश्यां क्रब्यपचे समाहितः। यमाय घर्मराजाय चत्यवे चान्तवाय च। वैवस्तताय कासाय सर्वभूतत्त्रयाय च ॥ १५ ॥ प्रत्ये कं तिलसंयुक्तान् द्यात् सम जलाञ्चलीन्। बात्वा नद्यान्तु पूर्वाच्चे सुचिते सर्वपातकैः ॥ १६ ॥ ब्रह्मचर्थंमधः प्रथासुपवासद्विजार्चनम् । व्रतेष्वे तेषु क्रवीत यान्तः संयतमानसः ॥ १७॥ षष्ठ्यासुपोषितो देवं श्रुक्षपचे समाहितः। समस्यामचेयेज्ञानुं सुचति सर्वपातकः ॥ १८ ॥ एकाद्य्यां निराहारः समस्यर्थं जनाद्देनम्। दादम्यां यक्तपचस्य सहापापैः प्रसुच्चते ॥ १८ ॥ ततो ज्ञपंस्तीर्श्वेसवा देवबाद्मार्यपूजनम्। प्रह्यादिषु कालेषु सहापातकनाथनम्॥ २०॥ यः सर्वपापयुक्तीऽपि युक्ततीर्थेषु मानवः। नियमेन त्यजेत् प्राचान् मुचाते सर्वपातकैः ॥ २१ ॥ ब्रश्लाष्ट्र' वा क्रतंत्र' वा सङ्गणातकदूषितम्। मर्त्तारसुदरेवारी प्रविष्टा सच पावकम् ॥ २२ ॥ पतिवता तु या नारी भर्त्तुः ग्रन्नूषणीत्सका । न तस्त्रा विद्यते पापमित्र सोने परव्र च ॥ २१ ॥

यथा रामस्य सुभगा सीता त्रे बोक्यविश्वता। पत्नी दागरधेरेंवी विजिन्ये राचसेम्बरम् ॥ २८ ॥ मन्गुतीर्घादिषु स्नातः सर्वाचारपालं लमेत्। दलाइ भगवान् विषाः पुरा सम यतव्रताः ! ॥२५॥ इति सन्नापुराणे गार्डे प्रायित्तं नाम दिपञ्चा-यत्तमोऽध्यायः ।

# चिपञ्चायत्तमोऽध्यायः।

सत जवाच। एवं ब्रह्माब्दीच्युत्वा इरेरप्टनिचीस्तया ॥ १॥ तत्र पद्ममञ्चापद्मी तथा मकरकच्छपी । सुकुन्दनन्दी नीलय यहुसैवापरी निधिः। सत्याहनी अवन्ये ते सक्पं नाययास्यहम्॥ २ ॥ पद्मेन बित्रवैव साखिको जायते नरः। दाचिष्यसारः पुरुषः सुवर्षादिकसंप्रहम्। क्ष्यादि कुर्याह्यातु यतिदेवादियच्चनाम् ॥ ३ ॥ महापद्माकितो द्यादनायं घार्मिकाय च निधी पद्मसद्यापद्मी सास्तिकी पुरुषी स्मृती॥ १॥ मकरेपान्तितः खन्नवापक्षकादिसंग्रही। द्याच्छ्ताय मैत्रीच याति नित्यच राजिभः ॥ ५ ॥ द्रव्याणां शत्रुणां नाशं संग्रामे चापि संत्रजेत्। मकरः कच्छपसेव तामसी तु निधी स्मृती ॥ ६ ॥ नच्छपी विश्वसेचे व न सङ्तो न ददाति च। निवानमूर्थी कुरुते निविः सोऽप्ये कपूर्वः॥ छ ॥ राजसेन सुकुन्देन खचितो राज्यसंग्रही । सुत्रमीमी गायनेस्यो दवाहेम्बादिकास च ॥ ८॥ रवदमो महानन्दी-पाचारः स्मृत् कुरुद्ध च ।: CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

स्ततः प्रीतो भवति वै बहुभार्या भवन्ति च ।

पूर्वमित्रेषु प्रैविस्यं प्रीतिमन्दैः करोति च ॥ ८ ॥

नीसेन चाह्नितः सस्वतेनसा संग्रतो भवेत् ।

वस्त्रधान्यादिसंप्राही तङ्गगादि करोति च ।

विप्रौक्षो निधिसैव भान्यारामादि कारयेत् ॥ ११ ॥

एकस्य स्वाविधिः यङ्गः स्वयं भुक्तो धनान्तकम् ।

क्षरमभुक् परिजनो न च ग्रोभनवस्त्रध्व् ॥ ११ ॥

स्वपोषणपरः ग्रही द्यात् परनरे द्ववा ।

मिन्नावसोकनान्तिन्ते सभावफलदायिनः ॥ १२ ॥

क्षिनां रूपसृक्तन्तु हरिणापि हरादिने ।

हरिर्मुवनकोषादि यथोवाच तथा वदे ॥ १३ ॥

दति महापुराणे गावहे विपद्यागत्तमोऽध्यायः ।

#### े चतु:पञ्चायत्तमोऽध्याय:।

हरिद्वाच। यग्निप्रयाग्निवाह्य वप्रयान् युतिमांस्तया।

मेघा मेघातिथिर्भव्यः यवतः पुद्ध एव च।

च्योतियान् दयमो जातः पुद्धाः द्वेते प्रियव्रतात्॥ १॥

मेघाग्निवाहुपुद्धास्तु व्रयो योगपराययाः।

जातिस्तरा महाभागा न राज्याय मनो दष्ठः।

विभव्य सप्तद्दीपानि सप्तानां प्रदृदी तृपः॥ २॥

योजनानां प्रमाणेन पश्चायकोटिराष्ट्रता।

चत्वोपरि मही याता नीरिवास्ते सरिज्ञते॥ ३॥

चत्वापरि मही याता नीरिवास्ते सरिज्ञते॥ ३॥

चत्वापरि सप्तीद्वाद्या यातः पुष्करवैव सप्तमः॥ ४॥

एते हीपाः समुद्रैल् सप्त सप्तिमरावृताः।

चवणेश्वसुरासर्पर्देविदुग्धज्ञान्तवाः॥ ५॥

दीपात् तु दिगुणी दीपः ससुद्रस त्रवध्वन !। जम्बद्दीपे ख़ितो मेर्बंचयोजनविख्ताः ॥ ६॥ चतुरमीतिसाइसे योजनैरस चोच्छ्यः। प्रविष्टः बोड्याघद्वाद् दाविंययूप्ति विस्तृतः॥ ७॥ पदः पोड्यसाच्यः वर्णिकांकारसंखितः। हिमवान् हेमकूट्य निषध्यास्य दिख्ये। नीसः म्बेतस मुङ्की च उत्तरे वर्षपर्वताः॥ ८॥ प्रचादिए नरा बद्र ! ये वसन्ति सनातनाः । यक्रर ! हि न तेष्वस्ति युगावस्या कथञ्चन ॥ ८॥ जब्बुद्दीपेखरात् पुत्रा च्चानिन्नादभवन्त । नाभिः किंपुरुषस्वेव हरिवर्षे द्रसाहतः ॥ १०॥ रस्यो हिरखान् षष्ठयः कुर्भद्राम्ब एव च। केतुमाको नृपद्येभ्यस्तत्संज्ञान् खण्डकान् ददी॥ ११॥ नामेस् मेबदेव्यान्तु पुच्नोऽभूदवमी हर !। तत्पुची भरतो नाम याखगामे स्थितो व्रती ॥ १२॥ युमतिर्भरतस्याभूत्तत्युत्रस्तेजसीऽभवत्। इन्द्रबुच्च तत्पुत्रः परमेष्ठी ततः स्नृतः॥ १३॥ प्रतीचारच तत्युवः प्रतिचर्ता तदावानः। सुतस्तकादयो जातः प्रस्तारस्तत्सुती विसुः ॥ १४॥ प्युव तत्त्तो नत्तो नत्तस्यापि गयः स्मृतः। नरी गयस्य तनयस्तत्युत्री बुधिराट् ततः॥ १५॥ ततो घीमान् महातेजा भीवनस्तस्य चालजः। लष्टाः लष्ट्य विरना रजस्तस्राप्यभूत् सृतः। मतिबद्भस्य विम्बग्च्योतिः स्तः सृतः ॥ १६॥ इति महापुराणे गावड़े चतुःपश्चायत्तमोऽध्यायः।

#### पञ्चपञ्चायत्तमोऽध्यायः।

इरिक्वाच । मध्ये लिखाइती वर्षो भद्राम्बः पूर्वती भवेत् । पूर्वदिचिषतो वर्षो हिरखान् हषभध्वज !॥ १॥ ततः किम्पुरुषो वर्षो मेरोर्देचियतः स्नृतः। भारतो दिचिण प्रोक्तो इरिर्देचिणपश्चिमे। पश्चिम केतुमालश्च रम्यकः पश्चिमोत्तरे॥ २॥ उत्तरे च कुरोर्दर्षः कत्यद्वचसमाद्यतः। सिंदिः खाभाविकी रुद्र ! वर्जियित्वा तु भारतम्॥ ३॥ इन्द्रद्वीपः कथेवसांस्तास्त्रवर्णी गसस्तिमान्। नागद्वीपः कटाइस सिंह्लो वारुपस्तथा। भयन्त नवमस्तेषां द्वीपः सागरसंहतः ॥ ४ ॥ पूर्वे किरातास्तस्यास्ते पश्चिमे यवनाः स्थिताः। प्रमा दिच्यतो बद्र ! तुरष्कास्वपि चोत्तरे । ब्राह्मणाः चित्रया वैद्याः शुद्रासान्तरवासिनः ॥ ५ ॥ महेन्द्रो मलयः सञ्चः यतिमान्चपर्वतः। विन्ध्यस पारिभद्रस सप्तात कुलपर्वताः ॥ ६॥ वेदस्मृतिनैभैदा च वरदा सुरसा शिवा। तापी पंथोच्यी सरयू कावेरी गोमती तथा॥ । । गोदावरी भीमरथी ख्रुषावर्षा महानदी। केतुमाचा तास्वपर्णी चन्द्रमागा खरखती॥ ८॥ ऋषिकुच्या च कावेरी स्तगङ्गा पयस्तिनी। विदर्भा च मतद्वय नदाः पापचराः ग्रभाः। पासां पिवन्ति सलिलं सध्यदेशादयो जनाः ॥ ८ ॥ पाचालाः कुर्वो सद्या यीचेयाः सपटचराः । कुन्तयः युरसेनाय सध्यदेयजनाः सृताः ॥ १०॥

द्वषधन । जनाः पाचाः स्तमागवचेदयः। काषायास विदेशस पूर्वस्यां की ग्रलास्तया॥ ११॥ मलिक्रवक्रपुष्ड्राक्षा वैदर्भा भूलकास्त्रया। विन्धान्तर्निसया देशाः पूर्वदिचियतः स्मृताः ॥ १२॥ यु जिन्दास्मकं जीमूतनयराष्ट्रनिवासिनः। कार्षाटाः काब्बोना घाटा दिचणापथवासिनः॥ १३॥ पम्बष्टद्रविड़ा खाटाः क्योजा स्त्रीसुखाः यकाः। भानर्त्तवासिनसैव न्नेया दिच्चपियिमे ॥ १४॥ स्रीराच्याः सैन्धवा सोच्छा नास्तिका यवनास्तथा। .पिबनिन च विज्ञेया माथुरा नैषधै: सह ॥१५॥ माख्याय तुषाराय मृलिकाय मूषाः खयाः। महानेया महानादा देशास्त्रत्रपश्चिमे ॥ १६॥ सम्बकास्तननागास माद्रगान्वारवाश्विकाः। हिमाचनानया केच्छा उदीची दिश्मात्रिता:॥ विगर्तनीसकीसामब्रद्धापुत्राः सटङ्कराः। मभीवाद्याः सकाद्मीरा उदक्पूर्वेण कीर्त्तिताः ॥१८॥ इति महापुराची गारुड पञ्चपञ्चायत्तमीऽध्यायः।

## षट्पञ्चायत्तमोऽध्यायः।

इरिक्वाचं। सप्त मेघातिथे: युक्ताः अचहीपेखरस्यं च। च्येष्ठः शान्तभवो नाम शिशिरस्तदनन्तरः॥१॥ सुबोदयस्तथा नन्दः शिवः चेमक एव च। भुवय सप्तमस्तेषां प्रचहीपेखरा हि ते॥ २॥ गोमेद्बैव चन्द्रस नारदो दुन्दुमिस्तथा। सोसकः सुमनाः ग्रेसी वैद्याजसात्र सप्तमः ॥ ३ ॥ परताता शिकी चैव विपाशा तिदिवा न्नासः L CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S. Foundation USA

भसता सकता चैवं सप्तेतास्तवं निक्रगाः ॥ ४ ॥ वपुषानं यासालस्येयस्तत्स्ता वर्षनासकाः। श्वेतोऽयं इरितसैव जीसूतो रोहितस्तया। वैद्यंतो मानसबैवं सप्रभंयापि सप्तमः॥ ५ ॥ क्षसुद्योवतो द्रोणी महिषोऽय वलाहकः। क्रीचः ककुद्मान् भ्रोते वै गिरयः सरितस्विमाः ॥ ६ ॥ थीनिस्तीया विद्या च चन्द्रा शक्ता विमोचनी। विष्टतिः सप्तमी तासां सृताः पापप्रशान्तिदाः॥ ७॥ ज्योतिषतः क्रमहोपे सप्त पुत्राः मृणव तान्। छित्रदो वेखमांसैव हैरे स्वा संबंनी छिति:। प्रभाकरोऽय कपिलस्तवामा वर्षपद्यतिः ॥ प्रम विद्वमो हेमगैलय द्युतिमान् पुष्पमांस्तथा। क्रीग्रयो हरिसेव सप्तमी मन्द्राचलः ॥ ८॥ घूतपापा शिवा चैव पवित्रा सम्मतिस्तथा। वियुद्धा मंद्री कामा सर्वपायचराखियाः॥ १० ॥ क्रीच्डीपे बुतिमतः पुचाः सप्त महासनः। ... क्षप्रली सन्दग्योषाः पीवरीऽधान्धकारकः। सुनिय दुन्दुभियेव समेते तत्सुता घर ।॥ ११॥ क्रीच्य वामनस व द्वतीयश्वान्यकारकः। देवावच महायैंको दुन्दुभिः पुरुद्धरीकवान् ॥ १३ ॥ गीरी कुसुद्दती चैव सन्या राविर्मनोजवा। स्थातिस पुर्खरीका च सप्तेता वर्षनिस्त्रगाः॥ १३॥ यावदीपेकराइव्यात् सप्त पुत्राः प्रवित्रिरे। जलद्य कुमार्य सुकुमारो मधीवकः। क्रमोदः समोदार्किः सप्तमस महाद्वमः ॥ १४ ॥ सुकुमारी कुमारी च निसनी घेनुका च या।

रच्च वेखना चैव गमसी समी तथा ॥ १५॥
यवलात् पुष्करियाच महावीरस घातिकः ।
प्रमुद्दवंदयचे व मानसोत्तरपर्वतः ॥ १६॥
योजनानां सहसाणि सर्द्वी प्रचायदुच्छितः ।
तावचे व च विस्तीर्थः सर्वतः परिमण्डलः ॥ १०॥
सादूदवेनोद्दिना पुष्करः परिवृष्टितः ।
सादूदवंद्य पुरती द्रम्यते लोकसंस्थितः ॥ १८॥
दिगुणा वाचनी भूमिः सर्वजन्तुविवर्जिता ॥ १८॥
लोकालोकस्ततः ग्रेलो योजनायुत्तविस्तृतः ।
तमसा पर्वतो व्याप्तस्मीऽप्यण्डकटाहतः ॥ २०॥
दिति महापुराणे गाव्हे षट्पद्यायत्तसीऽध्यायः ।

# स्तप्रव्यायत्तमोऽध्यायः।

इरिक्वाच । सप्ततिस्तु सहस्राणि भूरयुच्छायोऽपि कायते ।
दयसाहस्रमिकेकं पातालं हस्माच्च । ॥ १ ॥
स्रतलं वितलक्षे व नितलक्ष गमस्तिमत् ।
महान्यं स्तलक्षागंत्र पातालक्षापि सप्तमम् ॥ २ ॥
स्रवाय स्ताक्षां पीता मक्ता मैलकाक्षाः ॥ ३ ॥
स्रवायक्षां देतेया वसन्ति च भुजक्षमाः ॥ ३ ॥
रीद्रे तु प्रव्यादीपे नरकाः सन्ति तान् मृण्य ।
रीरवः मूकरो बोधस्तालो विमसनस्त्र्या ॥ ४ ॥
महान्यालस्त्रप्तक्रभो लवणोऽम्न विमोहितः ।
स्विरोऽम्न वैतरणी क्रमिमः क्रमिमोजनः ॥ ५ ॥
स्रिपत्रवनः क्रणो नानाभक्षम् दाक्षः ।
तथा प्रवहः पापो विक्रव्यालोक्षवोऽभिवः ॥ ४॥
संदंगः क्रणास्त्रम् तमकावीचिरेव च ।

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

खभीवनीऽयाप्रतिष्ठीखवीचिर्नरकाः स्नृताः । पापिनस्तेषु पचन्ते विषयस्त्राव्निदायिनः ॥ ७ ॥ डपर्स्युपरि वे सोका रुद्र । भूतादयः स्थिताः ॥ ८ ॥ वारिवक्ष्यनिस्ताकाग्रे इतं भूतादिना च तत् । तदण्डं सहता रुद्र । प्रधानेन च वेष्टितम् । भण्डं दयगुणं व्याप्तं व्याप्य नारायणः स्थितः ॥ ८ ॥ दति सहापुराणे गारुङ्गे सप्तपश्चायत्तमोऽध्यायः ।

अष्टपन्दायत्तमोऽध्यायः।

इरिक्वाच । वच्चे प्रमाणसंखाने सूर्यादीनां शख्य में। योजनानां सहसाणि भास्तरस्य रथो नव ॥ १॥ र्रमाद्वस्ययेवास्य द्विगुणी इषभध्वन !। साईकोटिस्तथा सप्तनियुतान्यधिकानि च । योजनानान्तु तस्याचस्तव चक्रं प्रतिष्ठितम्॥२॥ विनामिसतिपचारे प्रश्नेमिन्यच्यास्ते। संवत्सरमये सत्सं कालचन प्रतिष्ठितम् ॥ २ ॥ चलारिंगत्सहसामि द्वितीयोऽची विवस्नतः। पद्मान्यानि तु सार्द्दीन खन्दनस्य द्वष्ट्यन !॥ ४॥ अचप्रमाणसुभयोः प्रमाणन्तु युगार्षयोः। इस्रोऽचस्तद्युगार्चेन म् वाधारे रयस् वै। दितीयें व तचकं संखितं मानसाचले ॥ ॥॥ गायसी सष्टस्य चिग्जगती बिष्ट्वेव च। भनुष्टुप् पक्तिरित्यु क्रान्कन्दांसि चरयो रवे: ॥ ६ ॥ धाता क्रतुख्वा चैव पुनस्य वासुकिस्तया। रवक्षद्यामगीर्हेतिस्तुम्बुरश्चेत्रमासके ॥ ७॥ अर्थमा पुरुष्येव रथीजाः पुष्तिकासना।

प्रहेतिः कच्छनीरस नारदसैव माधवे ॥ ८॥ मिनोऽनिस्तचनो रचः पौर्षयोऽय मेनना । हाहा रयसनस्रेव च्येष्ठे भानी रथे स्थितः॥ ८ ॥ वर्षो वशिष्ठो स्मा सङ्जन्या सुंडुर्बुघः। रयचित्रस्या ग्रंजी वसंख्याबाद्संजिते॥ १०॥ इन्द्री विश्वावसुः स्रोत एलापनस्तथाङ्गिराः। प्रस्तीचा च नमस्रेते सर्पायांकों तु सन्ति वै॥ ११॥ विवस्तानुप्रसेन्स स्गुरापूरणस्वा । भनुस्तीचा यहपाली व्यात्री भाद्रपदे तथा ॥ १३॥ पूषा च सुरुचिर्घाता गीतमोऽय घनस्त्रयः। सुवेगोऽन्यो प्रताची च वसन्याम्बयुक्त रवी ॥ १३॥ विखावसुर्भरद्वाजः पर्जन्यैरावृती तदा । विम्बाची सेनजिज्ञायः कार्त्तिके चाधिकारियः॥ १४॥ भंगः काख्यपसार्वेस महापद्मसंयोर्वेभी। चित्रसेनस्तया विद्युसार्गयीर्षाधिकारियाः ॥ १६ क्रतुर्भर्भस्योणीयुः स्मृजीः वाकीटवास्त्रथा। यरिष्टनेमियैवान्या पूर्वचित्तिर्वरायराः। यीषमासे वसन्त्येते सप्त मास्करमण्डले ॥ १६ ॥ लष्टाय जमदिनिय नम्बबोध्य तिबोत्तमा । ब्रह्मापेतोऽयं ऋतजिद् ष्टत्राष्ट्रस सप्तमः। सावमासे वसन्त्रे ते सप्तं भास्त्ररमण्डले ॥ १०॥ विषारखतरो रक्षा सूर्यवर्षाय सत्यजित्। विकासिवस्तथा रची यजापेती हि फाल्गुने ॥ १८ ॥ सवितुर्भेष्डले ब्रह्मन् ! विश्वासत्त्र्यदंहिताः। स्तुवन्ति सुनयः सूर्यं नन्धवैगीयते पुरः ॥ २०॥ रत्यां प्रसी याति स्थेयान नियानात on USA

वहिंदा पन्नगा यचैः क्रियवेऽभीषुसंग्रहः। बालिखिलास्त्रवैवैनं परिवार्थ समासते ॥ ३१ ॥ रवित्रकाः सीमस्य कुन्दामास्तस्य वाजिनः। क्षामद्भिष्तो युक्ता दश तेन चरत्यसी ॥ २२ ॥ वायुम्बद्रव्यसभातो रथसन्द्रसतस्य च। पिषक्षेस्तुरगैर्युक्तः सोऽष्टाभिवीयुवेगिभिः ॥ २३ ॥ सवक्यः सानुकाष्ट्री युक्तोभूमिभवैर्धयैः। सीपासङ्गपताकृत्तु गुक्रस्यापि रश्रो सङ्गन् ॥ ३४ ॥ रयो सूमिसुतस्यापि तप्तकास्त्रनसन्तिभः। अष्टाम्बः काञ्चनः स्रीमान् भीमखापि रयो महान्। पन्तागाव्येरमी: संयुक्ती विक्रिसमानी: ॥ २५ ॥ अष्टाभिः पार्करैर्युज्ञैर्वाजिभिः काञ्चने रधे। तिष्ठं स्तिष्ठति वर्षे वे राग्री राग्री हच्छतिः ॥ २६ ॥ श्राकाशसम्बदेखेः श्रवतः स्वन्दनं युतम् । समार्श्व ग्नैर्याति मन्दगामी ग्नैयर ॥ २०॥ स्वर्भानोस्तुरगा च्चष्टी सङ्गामा धूसरं रथम्। सक्षद्युक्तास्तु भूतेय । वहन्यविरतं सदा ॥ २८ ॥ तथा केतुरयसामा पट्टी ते वातरं इसः। पबाबधूमवर्णामा बाचारसनिमार्णाः॥ २८ ॥ दीपनबद्धादन्वन्ती सुवनानि हरेखतुः॥ ३०॥ दति सद्दापुरापी गार्ड सुवनकोषः षष्ट्रपञ्चायत्तमोऽध्यायः।

#### जनषष्टितमोऽध्यायः।

स्त खवाच । ज्योतियक्तं सुवी मानसुद्धा प्रोवाच विश्ववः । चतुर्वयं ज्योतिष्य सारं रुद्राय सर्वदः ॥ १ ॥ इरिरुवाच । क्रिकास्वम्बिदेवत्या रोहिस्सो ब्रह्मणः स्नृताः ।

इसला; सोमदैवत्या रीट्रं चार्द्रसुद्राह्नतम् ॥ २॥ पुनर्वसुसाधादित्यस्तिस्य मुरुदैवतः। शक्षेषाः संपदेवत्या मघास पिखदेवताः ॥ ३॥ भाग्यास पूर्वफल्गुखः अर्थमा च तथीत्तरः। साविवस तथा इस्ता चिवा लष्टा प्रकीतितः॥ ४॥ साती च वायुदैवत्या नचन परिकीर्तितम्। इन्द्राम्निदेवता प्रीता विशाखा व्रवंसध्वेज ! ॥ ५॥ सैनस्चमतुराधा च्येष्ठा याक्रं प्रकीतितम्। तया निक्ट तिदैवत्यो मूलस्तन् जैवदाह्नतः॥ ६॥ पाप्यास्वाषादपूर्वासु उत्तरा वैम्बदेवताः। ब्राह्मसेवाभिनित् प्रोत्तः स्रवणा वैष्यवः स्रतः॥ ७॥ वासवस्तु तथा ऋचं धनिष्ठा प्रोच्यते बुधै:। तथा शतिभवां प्रोक्षं नचनं वाक्षं शिव ! । द ॥ पाज्यकाद्रपदा पूर्वी पश्चिम्ना तथोत्तरा। पौचाचं देवती ऋचमखयुक् चाम्बदैवतम्। भर्व्यय तथा याच्यं प्रोक्तास्ते ऋचदेवताः ॥ ८॥ ब्रह्माची संस्थिता पूर्वे प्रतिपन्नवसीतिथी। माइम्बरी चोत्तर च दितीयादममीतिया ॥१०॥ पचम्याच् वयोदम्यां वाराची दिच्णे स्थिता। प्रष्ठां व वतुर्दम्यामिन्द्राणी पश्चिमे स्थिता ॥ ११॥ स्ययां पौर्णमास्याच चामुख्या ब्रायुगीचरे। चष्टममावास्त्रयोगे महाससीयसोचरं॥ १२॥ एकाद्यां व्यतीयायामणिकाणे तु वैचावी। कादम्याच् चतुर्थाम् कौमारी नैक्ट ते तथा। योगिनीसम् खे नेद गमनादि प्रकारयेत्॥ १३॥ श्रीकिनोसंबरेवत्वी सगस्ता युनर्वसः

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

पुषा हस्ता तथा च्येष्ठा प्रस्थानश्रेष्ठमुच्यते ॥ १४ ॥ हस्तादि पश्च स्ट्वाणि उत्तरावयमेव च। चिषा प्रथा धनिष्ठा च पुनर्वसः। वस्त्रावर्षे येष्ठो नचनाणां नणः स्नृतः॥ १५॥ ं क्षंतिका भरखक्षे या मचा सूलविशाखयोः। बीणि पूर्वी तथा चैव अधीवज्ञाः प्रवीर्त्तिताः ॥१६॥ एव वापीतड़ागादिकूपभूमिखणानि च। देवागारस्य खननं निघानंखननं तथा ॥ १७॥ गणितं च्योतिषारमां खनिविलप्रविश्वनम्। कुर्यादघीगतान्येव अन्यानि च व्रषञ्ज !॥ १८॥ रेवती चाश्विनी चित्रा स्नाती इस्ता पुनर्वसः। अनुराधा खनी च्येष्ठा एवे पार्खसुखाः न्युताः ॥ १८॥ गजोष्ट्राध्ववशीवदेदमनं संस्थितं च। वीजानां वपनं कुर्खाद् गमनागमनादिकम् ॥२०॥ चक्रयंन्त्ररवानाच नावादीनां प्रवाहणम्। गवां दसनमार्शीष कुर्यादिवेषु तान्यपि ॥२१॥ रोडिखाद्रां तथा पुत्रा धनिष्ठा चीत्तराचयम्। वार्षं अवण्डीव नव चोड्ड मुखाः स्नृताः ॥२२॥ एव राज्यामिषेकञ्च पष्टवत्यञ्च कारयेत्। जह मुख्यान्यु श्रितानि सर्वाष्ये तेषु कारयेत् ॥२१॥ चतुर्थी चारमा वही घष्टमी नवमी तथा। यमावास्त्रा पूर्णिमा च हाद्यी च चतुर्देयी॥ २४ ॥ भग्रक्षा प्रतिपत् चेष्ठा द्वितीया चन्द्रस्तुना। हतीया मूमिपुचेष चतुर्थी च मनैसरै ॥ २५ ॥ गुरौ ग्रमा पञ्जमी स्थात् वष्टीमङ्गलग्रक्तयोः। सप्तमो सोमपुत्रेष घष्टमी कुजमास्त्ररी॥ २६॥

नवंसी चन्द्रवारेण दशमी तु गुरी शमा। एकादमां गुरः यदी हादम्बाध पुनर्बुधः ॥ २७ ॥ वयोदयी यक्रमीमी यनी बेहा चतुर्दयी। पीर्षमाखयमावास्या त्रेष्ठा स्वाच वृष्टसती ॥ २८ ॥ बादभीं दहते भानुः ग्रंभी चैकादभीं दहेत्। कुको रहेच दशमीं नवमीच बुधो दहेत्॥ २८॥ षष्टमीं दहते जीवः सप्तमीं भार्मवी दहित्। स्र्यंपुची दहत् षष्टी गमनाबास नास्ति वै॥ ३०॥ प्रतिपद्मवमीष्वेव चतुर्दम्बष्टमीषु च। बुधवारि च प्रस्थानं दूरतः परिवर्जयेत् ॥ ३१॥ मेषे कर्वटके षष्ठी कन्यायां मिथुनेऽष्टमी। हर्षे कुर्यो चतुर्थी च हादमी मनरे तुले ॥ ३२ ॥ दममी हिंबने सिंह घनुमीने चतुर्दभी। एता दुखा न गन्तव्यं विश्व जीवादिमानवै: ॥ ३३ ॥ विशाखावयमाहित्ये पूर्वावादावये शशी। धनिष्ठावितयं भीमे बुधेवै रेवतीवयम् ॥ ३४ ॥ रोहिस्वादिवयं जीवे सन्ने पुष्पावयं मिव !! यनिवारे वर्जयेच उत्तरापान् नीवयम्। एव भौत्पातिको योमो सत्यु रोगादिकं भवेत्॥ ३५ म मूबीऽर्कः अवणे चन्द्रः ग्रोष्ठपयुत्तरे कुनः। क्रतिकासु बुधसैव गुरी बद्र ! पुनर्वसुः ॥ २६ ॥ पूर्वफल्गुनी गुक्रे च खातिसैव मनैसरे। एते चास्तयोगाः सुः सर्वकार्यप्रसाधकाः ॥ ३७ ॥ विष्काची घटिकाः पद्म शूखे सप्त प्रकीर्त्तिताः। षड्गण्डे चातिगण्डे च नव व्याचातवच्चयी: ॥ ३८ ॥ व्यतीपाते परीचे च वैश्वते च दिने दिने !

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

एते खेल युता छोषु सर्वमाणि वर्जयेत्॥ ३८॥ 'इस्ते । ज्ये युद्धा यु

#### षष्टितमोऽध्यायः।

प्रिंचिताच । षड़ादित्ये दया ज्ञे या सीमे पञ्चदय स्नृताः ।

प्रश्निव वित्र चेत बुधे सप्तदय स्नृताः ॥ १ ॥

प्रनेवरे दय ज्ञेया गुरोरेकोनविंगतिः ।

राष्टीर्वादयवर्षाण एकविंगति सार्गवे ॥ २ ॥

रवेदेया दुःखदा स्नादुदेगन्नपनामक्षत् ।

विभूतिदा सोमदया दुखिमष्टाबदा तथा ॥ ३ ॥

दुःखपदा क्राजदया राज्यादेः स्नाद्विनािंगनी ।

दिव्यस्तीदा बुधदया राज्यदा कोषष्ठविदा ॥ ४ ॥

प्रनेदेशा राज्यनामवस्रुदुःखकरी भवेत् ।

गुरोईग्री राज्यदा स्वात् सुखंधमीदिदायिनी। राष्ट्रीदेशा राज्यनाश्रयाधिदा दुःखदा भवेत्॥ ५ ॥ इस्बमदा ग्रमद्या राज्यस्तीलामदा भवेत् ॥ ६ ॥ मेषसङ्गारकचितं छषं ग्रजस्य कीर्त्तितम्। मियुनस्य बुधी त्रेयः सीमः वर्कटंकस्य च ॥ ७ ॥ सूर्यवेचं भवेत् सिष्ठः कन्याचेवं वुधस्य च। भार्गवस्य तुलाचेचं वृश्विकोऽङ्गारकस्य च ॥ ८ ॥ धनुः सरगरीयैव यनेर्मनरक्षभनी। मीन: सुरगुरी श्वेव यहचेत्रं प्रकीर्त्तितम् ॥ ८॥ पौर्षमास्वाद्यं यत्र पूर्वाषादाद्यं भवेत्। हिरावादः स विजेयो विष्युः स्विपित वर्कटे ॥ १०॥ पिबनी रेवती चित्रा धनिष्ठा स्वादलङ्कृती ॥ ११ ॥ स्गाहिकपिमार्जारखानः शूकरपिचणः। नकुलो मूषिकसैव यात्रायां दिख्ये ग्रमः॥ १२॥ विप्रकत्या यवा रुद्र ! यङ्गभेरीवसन्धराः । विख्कीपूर्णकुमानां यात्रायां दर्भनं श्रमम्। जब्बूकोष्ट्रखराखास यात्रायां वासके सभाः॥ १३॥ कार्पाशीषधितेलच्च पकाङ्गारमंजङ्गाः। मुत्तवेथीं रत्तमास्यं नमायश्वमसीचितम्॥ १४॥ हिकाया खच्च वच्चे समित् पूर्वे सहाफलम्। भाग्नेथे योकसन्तापी दिखणे द्वानिमाप्नुयात्॥ १५॥ नैक्ट त्ये योकसन्तापी मिष्टावस्य व पश्चिमे। पर्यं पाप्नोति वायव्ये उत्तरे कलहो भवेत्। र्द्याने सर्वं प्रोतं हिकायाय फलाफलम् ॥ १६॥ विजिल्य रविचक्रन्तु भास्त्ररो नरसिन्धः। यसिन्दे वसेजानुसदादि वीषि सस्तके ॥ १० ॥

स्यं वक्को प्रदातव्यमेनीकं स्कन्धयोर्चित्।
एनीकं बाइयुग्धे तु एनीकं इस्तयोद्देयोः॥१८॥
इदये पश्च ऋचाणि एकं नामौ प्रदापयेत्।
ऋचीकं न्यसेद् गुन्धे एनीकं जानुके न्यसेत्॥१८॥
नचनाणि च येषाणि रिवपादे नियोजयेत्।
चरणस्थेन ऋषेण अस्यायुर्जायते नरः॥२०॥
विदेशगमनं जानौ गुन्धस्थे परदारवान्।
नामिस्थेनास्यसन्तुष्टो इत्स्थेन स्वाचाहेष्वरः॥२१॥
पाणिस्थेन भवेषीरः स्थानभ्वष्टो भवेद्गुजे।
स्कन्धस्थिते धनपतिर्मुखे मिष्टाबमाप्नुयात्।
मस्तके पष्टवस्तन्तु नचत्रं स्थाद् यदि स्थितम्॥२२॥
इति महापुराणे गारुक् षष्टितमोऽध्यायः।

#### एकषष्टितमोऽध्यायः।

हरिक्वाच । सप्तमोपचयाद्यस्य स्टः सर्वच ग्रोभनः ।

ग्रह्मपचे दितीयस्तु पद्ममो नवमस्तथा ।

संपूज्यमानो लोकेस्तु गुरुवद् दृश्यते ग्रग्री ॥ १ ॥

चन्द्रस्य द्वाद्यावस्था भवन्ति सृषु ता ग्रपि ।

विषु चिषु च ऋषेषु ग्रस्तिन्यादि वदाम्यद्वम् ॥ २ ॥

प्रवासस्यं पुनर्नष्टं स्तावस्यं जयावद्वम् ।

चास्रावस्यं ज्रीड़ावस्यं प्रमोदावस्यमेव च ।

विषादावस्यभोगस्ये च्वरावस्यं व्यवस्थितम् ।

ग्रम्पावस्यं स्वस्थावस्यं द्वाद्यावस्यगं भवेत् ॥३॥

प्रवासो द्वानिर्मत्यु चयो द्वासो रतिः स्वम् ।

ग्रोको भोगो च्वरः कम्पः स्वस्थावस्या क्रमात् फलम् ॥४॥

जन्मस्यः कुक्ते तृष्टिं दितीये नास्ति निर्वतिः ।

हतीये राजसमानं चतुर्थे कलहागमः॥ ५॥ पच्चमेन खगाङ्केण स्त्रीलाओं वे तथा भवेत्। धनधान्यायमः षष्ठे रतिः पूजा च सप्तमे ! षष्टमे प्राणसन्देही नवमे कोषस्चयः ॥ ६॥ दशमे कार्यमियत्तिर्भुवमेकादशे जयः। दादशैन ग्रभाद्गेन सत्यु रेव न संग्रयः॥ ७॥ क्रतिवादी च पूर्वेष सप्तर्जाणि च वै वजेत्। मघादी दिचिय गच्छेदनुराधादि पश्चिमे॥ प॥ प्रयस्ता चोत्तरे याचा धनिष्ठादि च सप्तस्र ॥ ८॥ श्रीखनी रेवती चित्रा धनिष्ठा समलङ्कती। सगामितिवापुषास मूला इस्ता ग्रमाः सदा। कन्याप्रदावे यात्रायां प्रतिष्ठादिषु कर्मसु॥ १०॥ ग्रमचन्द्री जबाखी ग्रमदी च'हितीयने। ग्रिश्च शक्त जीवास रागी चाथ हतीयंके ॥ ११ ॥ भ्रीममन्द्रयशाङ्गार्का बुघः श्रेष्ठसतुर्यके । यक्रजीवी पश्चमी च चन्द्रकेतुसमाहिती॥ १२॥ मन्दाकी च कुजः षष्टे गुरुचन्द्री च सप्तमे। त्रश्रकावष्टमे खेडी नवसंख्यो गुकः श्रमः ॥ १३ ॥ अर्कार्किचन्द्रा द्रभमे एकाद्मीऽखिला ग्रहाः। बुधोऽय द्वादशे चैव भार्गव: सुखदो भवेत्॥ १४॥ सिंइन सकरः श्रेष्ठः कन्यया सेव उत्तमः। तुखया सह मीनस्तुं क्षाचीन सह कर्कटः॥ १५॥ चनुषा हष्रभं: खेष्ठो मिथुनेन च हसिकः। एतत् षड्छकं प्रीत्ये भवत्ये व न संज्ञ्यः ॥ १६ ॥ दित महापुराणे गार्ड एकषष्टितमोऽध्यायः।

#### दिषष्टितमोऽध्यायः।

इरिडवाचं । छंदयात् तु समारम्य रांगी मानुः खिती इरं !। खराम्बाबीव जिंदक्कि षड्मि: षड्मिस्तया निमाम् ॥१॥ मीने मेषे च पद्म खुबतसी हवकुषयी:। संबार सिंघुने तिसं: पंच चापे च वर्कटै॥ २॥ सिंहें च हिस्की षद् च सप्त कन्यातु के तथा। पता चन्नप्रमाणन घटिकाः परिकीत्तिताः ॥ ३ ॥ रसपूर्वावसानेषु रसाब्धिव्वरिसीगराः। लक्कीदयाचि तद्देत् तुं संग्ना मेवादयीऽयवा ॥ ४ ॥ मेषलम्बे सर्वेद बन्धा हुई सर्वति कासिनी । सिंधुने सुभंगा कंन्या वेंग्या भवति कंकेटे ॥ ५ ४ सिंहे चैवांखपुचा च कन्यार्या क्रपसंयुता। तुलायां क्पमेंखय्ये हिसकी कर्क्या भवेत ॥ ६ ॥ सीमार्थं घनुषि स्थास मकर नीचगामिनी। क्षंची चैवाब्यपुत्रा स्थानीने वैराग्यसंयुता ॥ ७॥ तुलावर्कट्की मेघो सक्तरबैव राग्यः। चरकार्याणि क्रयांच स्थिरकार्याणि चैव हि॥ द ॥ पद्माननी हवः संस्थी हिसकः स्तः स्थिराणि हि। कचा धतुब मीनब मियुनं दिख्यावतः ॥ ८ ॥ दिसमावानि कर्माणि कुर्यादेषु विचचणः। थाचा चरेण वार्त्तव्या प्रवेष्टव्यं स्थिरेण तु। देवस्थापनवैवाद्धं दिस्तमावेन कारयेत्॥ १०॥ प्रतिपद्माय षष्ठी च नन्दा चैकादभी स्मृता। दितीया सप्तमी भद्रा दाद्यी व्यमध्वन ! ॥ ११ ॥ जयाष्ट्रमी हतीया च स्नृता बद्र ! वयोद्यी ।

चतुर्थी ववसी दिला सा वर्चाय चतुर्दथी।

पद्मिनी द्रथमी पूर्ण पूर्णिमा च ग्रुमाः स्नृताः ॥ १२॥

चरः सीस्यो गुरः चिप्रो सदुः ग्रुक्तो रिवर्षुवः।

ग्रानस दारुणो ज्ञेयो सीम चयः ग्रंभी समः॥ १३॥

चरचिप्रेः प्रयातव्यं प्रवेष्टव्यं सदुष्ठुवैः।

दारुणोग्रेस योषव्यं चित्रयेर्जयवाक्षिमः।

द्रपामिषेकोऽन्निकार्यस्य सोमवार प्रश्रस्वते॥ १४॥

सोम तुसे प्रमाणस् कुर्व्याचे व स्ट्रहादिकम्।

सेनापत्यं ग्रीर्थयुष्टं ग्रस्तान्यासः कुर्जे स्नृतः॥ १५॥

सिविवार्यस्य मन्त्रस यात्रा चैव बुधे स्नृता।

पठनं देवपूजा च वस्ताद्यासर्थं ग्रुरी॥ १६॥

क्रान्यादानं गनारोष्टः ग्रुक्ते स्वात् समयः स्त्रियाः।

स्राप्यं स्ट्रप्रवेशस्य मजबन्धः ग्रनी ग्रुमः॥ १७॥

इति सन्नापुराणे गारुई दिवष्टितमोऽध्यायः।

### विषष्टितमोऽध्यायः।

इतिवाच। वरस्रोबच्चणं वस्त्रे संवेपाच्छृणं ग्रङ्गर ।।

श्रवेदिनी संदुत्रकी कमकोदरसविभी ॥ १ ॥

श्रिष्टाङ्गुकी ताल्लनकी सुगुक्षी श्रिरयोक्किती ।

श्रमींवती च चरणी स्वातां तृपवरस्र हि ॥ २ ॥

श्रिकचपाण्डरनकी वल्लाचे विश्वास्त्रम् ।

श्र्णींकारी च चरणी संश्रक्ती चरणाङ्गुकी ।

दु:खदारिद्रादी स्वातां नाल कार्या विचारणा ॥ ३ ॥

श्राव्यरोमग्रता श्रेष्ठा जङ्गा इस्तिकरोपमा ।

रोमेकेकं कृपके स्वाद् भूपानान्तु महालनाम् ॥ ४ ॥

है हे रोमे पिक्डतानां सोलीयाणां तथेव च ।

रोमवयं दरिद्राणां रोगी निर्मासजानुकः ॥ ५ ॥ अल्पलिङ्गे च धनवान् स्थाच पुचादिवर्जित:। स्यूबिक्को दरिद्रः स्थात् दुःस्थेकंडषणी भवेत्॥ ६॥ विषमे स्तीचक्ती वै तृप: स्नाहुवणे समे। प्रस्वव्यव्योऽस्यायुः निर्द्रव्यः कुमणिर्भवेत्। पार्खरैर्मिलनेथेव मणिभिस सुखी न्र: ॥ ७॥ नि:इस मन्दसूताः सुर्वे पा नि:मन्द्धारयः। भोगाच्याः समजठरा निःखाः खुर्घटसविभाः ॥ ८ ॥ सर्पोदरा दरिद्राः खू रेखाभियायुक्चते। ललाटे यख दृष्यन्ते तिस्रो रेखाः समाहिताः। सुखीं पुचसमायुक्तः स षष्टिं जीवते नरः॥ ८॥ चलारिंश्च वर्षाणि हिरेखाद्रश्रेनाद्वरः। विंधत्यव्दमेकरेखा चाकर्णान्ता गतायुष:। चाकर्णान्तरिता रेखास्त्रिस्य सुः यतायुषः॥१०॥ सप्तत्वायुर्दिरेखा तु षष्ट्यायुर्सिस्मिर्भवेत्। व्यक्ताव्यक्तामी रेखामिविंगत्यायुर्भवेनरः॥ ११॥ चलारिंग्रच वर्षाणि हीनरेखस्त जीवति। भिनाभियेव रेखाभिरपस्त्यु नरस्य हि॥ १२॥ बिम्लं पष्टिमं वापि ललाटे यस्य हस्ति। धनपुत्रसमायुक्तः स जीवेच्छरदः शतम्॥ १३॥ तर्जन्यामध्यमाङ्ख्या यायुरेखा तु मध्यतः। संप्राप्ता या भवेहुद्र ! स जीवेच्छरदः शतम् ॥ १४ ॥ प्रथमा जानरेखा तु झङ्गुष्ठादनुवर्त्तते। मध्यमामूलगा रेखा चायूरेखा चतःपरम्॥ १५॥ कनिष्ठायां समाश्रित्व बायुरेखा समाविभेत्। अक्टिका वा विसता वा संजीवे करहें: शतम्॥ १६॥ यस प्राचितने रेखा पायुक्तस्य प्रकाययेत्। यतवर्षाण जीवेस भोगी रुद्र ! न संययः ॥ १७ ॥ कानिष्ठिकां समास्थित्य मध्यमायासपागता । ब्रष्टिवर्षायुक्तं कुर्योदायूरेखा तु मानवः ॥ १८ ॥ इति सहापुराणे गार्के विष्ठष्टितमोऽध्यायः ।

#### चतुःषष्टितमोऽध्यायः।

करित्रवाच। यसास्तु कुचिताः केमा सुखच परिमक्डलम्। नाभिय द्ज्ञिणावृत्ती सा कृत्या कुखवर्षिनी ॥ १॥ या च काचनवर्णाभा रक्षच्यसरीव्हा । सच्सापान्तु नारीयां भन्नेत् सापि पतिवृता ॥ २ ॥ वक्रविशा च या कन्या मण्डलाची च या भवेत्। अर्त्ता च विवते तस्या नियतं दु:सभागिनी ॥ ३ ॥" पूर्णचन्द्रसुखी कन्या वाक्सूर्व्यसमप्रभा। वियासनेता विस्केष्ठी सा कन्या समृते सुख्म ॥ ४ ॥ रेखामिबंडुमिः लोगं खलामिधंन्डीन्ता । रताभिः सुख्माप्रोति क्राचाभिः प्रेचतां व्रजित्॥ ५॥ कार्बेऽपि मन्त्री पत्नी स्वात् सखी स्वात् करपेषु च। से हें भार्या माता साद वेस्ता च श्यने श्रमा । ६ । पहुशं मण्डलं चक्रं यखाः पाणितले भवेत्। पुन्नः प्रस्यवे नारी नरेन्द्र' ज्ञाते पतिम् ॥ ७॥ यसास्तु रोमयौ पार्मी रोमयौ च पयोधरौ। उनती चावरोष्टी च चित्रं मार्यते पतिम्॥ ८॥ यसाः पाचितचे रेखा प्राकारं तोरणं भवेत्। पि दासकुचे जाता राष्ट्रीलसुपगच्छति॥ ८ ॥ , हबुता क्रिया यखा रोमराजी निरन्तरम्।

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

अपि राजकुषी जाता दासीलसुपगच्छित ॥ १०॥

यस्या भनामिकाङुष्ठी प्रविक्यां नैव तिष्ठतः।

पतिं मारवते चिप्रं स्वेच्छाचारेष वर्चते॥ ११॥

यस्या गमनमाचेष भूमिकम्यः प्रजायते।

पतिं मारवते चिप्रं स्वेच्छाचारेष वर्तते॥ १२॥

वसः से इन सौभाग्यं दन्तस्व हेन मोजनम्।

त्वयः से इन प्रव्याच पादस्व हेन वाहनस्॥ १३॥

सिम्धोवती तास्त्रनखी नार्व्याच चरणी ग्रमी।

मत्स्वाङुपाछचिक्री च चक्रखाङ्गखबचिती।

ग्रसेदिनी सदुतशी प्रश्रसी चरणी स्वियाः॥ १४॥

ग्रमे जङ्गे विरोमे च कर्क हस्तिकरोपमी।

ग्रमे अङ्गे विरोमे च कर्क हस्तिकरोपमी।

ग्रमे अर्था गन्भीरा दिच्यावर्त्तिका ग्रमा।

गरोमा विवसी नार्या इत्स्तनी रोमवर्जिती॥ १६॥

इति महापुराणे गारु चतुःषष्टितमीऽध्यायः।

#### पञ्चषष्टितसोऽध्यायः।

हरिवाच। समुद्रोत्तं प्रविद्यामि नरस्तीलचणं ग्रमम्।
येन विज्ञातमात्रेण जतीतानागतात्रमाः ॥ १ ॥
जस्तेदिनौ ऋदुतली कमलोदरसिवमी।
सिष्टाङ्गुली ताम्ननखी पादानुणी भिरोन्मिती।
कूर्मोवती गृदगुल्पौ सुपार्णी चप्रतेः स्नृती॥ २ ॥
ग्रूपांकारी विकची च वक्री पादी भिरालकी।
संग्रुष्की पाण्डरनखी निःसस्य विरलाङ्गुली॥ ३ ॥
मार्गायोत्कटकी पादी कषायसहसी तथा।
विच्छिदी चैव वंसस्य ब्रह्मन्नी सङ्गुसिन्नमी॥ ४ ॥

युगस्रायतने तुष्या जङ्गा विरत्तरोमिका। ऋद्रोमा समा जङ्गा तथा क्रारिकरप्रभा। करवो जानवसुक्या नृपखोपचिताः स्नृताः ॥ ५ ॥ निःख्य युगालज्ङ्या रोमैकैकच कूपके। हृपाणां ऋोतियाणाच हे हे त्रिये च घीमताम्। ब्रावीनि:स्ना मानवाः खुद्धै:खभाजस निन्दिताः ॥ ६ ॥ केशास व कुचितास प्रवासे स्वियते नरः। निर्मासनातुः सीमाम्यमस्य निस्त रत स्वियाः। विकटैंब द्रिहाः खुः समसिः राज्यमेव च ॥ ७॥ महद्भिरायुराख्यातं च्राव्यविङ्गो धनी नरः। प्रपत्यरहितस्रैव स्यू बिल्को धनोव्यातः ॥ इ ॥ मेड्रे वासनते चैव सुतार्थरिहतो भवेत्। वक्री उन्यक्षा पुत्रवान् स्थाद्दारिद्रंग्र विनते त्वधः ॥ ८ ॥ . अब्बे तु तनयो विङ्गे शिराबेऽय सुखी नरः। स्यू वयन्यियुते विङ्गे भनेत् पुचादिसंयुतः॥ १०॥ कोषगृद्धे चपो दीवैंभुंक स धनवर्जित:। बलवान् युच्यीलस् लघुश्रेमः स एव च ॥ ११॥ दुवैजस्वे कहम्सो विषमास्याञ्चलस्त्रियः। समास्यां चितिपः प्रोत्तः प्रवस्थेन यताब्दवान्॥ १२॥ जर्ह हाम्यां ब्रह्मायूक्चैर्मणिमिरीखरः। पाष्करैमीयमिनिःस्ता स्विनैः सुख्यागिनः ॥ १३॥ समन्तिःमन्त्रम् सार्दिरदास मानवाः। एकदिविज्तुःपञ्चवड्मिर्धारामिरेव च ॥ १४॥ द्विषावर्त्तंचितस्वामिषं दृपाः सृताः। विकीर्षमूता नि:खास प्रधानसुखदायिकाः॥ १५॥ एक्ष्याराख् वनिताः सिन्धं मीणिमिव्यतैः।

समै: स्त्रीरबंधनिनी संध्ये निस्त्रै सं कंग्येका: ॥ १६॥ यक्र निःस्वा विश्वव्यवे दुर्भगाय प्रकीत्तिताः। पुष्पगन्धे सृपाः ग्रुक्ते संधुगन्धे धनं बहु ॥ १०॥ पुंबाः यंत्रो सत्स्वगन्धे तन्नं युक्री च कंन्यकाः। महाभीगी मासगन्धे यंन्वा स्वासदगन्धिन ॥ १८॥ दरिद्रः चारगन्धे चं दीर्घांषुः शीव्रमेथुनी। भयो विमेयुन्यस्यायुः स्थूलस्मिक् स्थावनोन्मितः॥ १८॥ मांसलस्मिन् सुखी स्थाच सिंहस्मिन् मूपतिः सृतः। भवेत् सिंचवंटी राजा निःसः कपिकटिनरः॥ २०॥ सर्पोदरा दंरिद्राः खुं: पिठरिय घटै: समा:। घनिनी विपुंबी पार्विनि:स्ता रत्ती च निस्तरी: ॥ २१ ॥ समक्रवासं भोगाच्या निक्वतंत्रा धनीनिकताः। र्रिपासीसतिकचाः स्युजिद्धा विषमकचिकाः॥ २२॥ मत्स्रोदरा बहुवना नामिभिः सुखिनः सृताः। विस्तीणी भिवेषुका भिनिकासिः क्षे यमागिनः ॥ २३॥ विसमध्येगती नांसिः शूलवार्या वारोति हि। वामावत्त्रीय साध्यं वे मेघा दिख्यतस्त्रया॥ २४॥ पांचीयता चिरायुः स्वादं भूपरिष्टांद्वनेखरः। भयो गवाकां कुर्व्याचं देपलं पंचेतिर्थिता ॥ २५ ॥ पॅक्वंबंबिं: ग्रंतांयुं: खांत् श्रीमोगी दिवलि: स्नृत:। विवंशिः साप याचार्यं ऋजुभिवंशिमः सुखी। चगन्यागामी जिच्नवितः भूपाः पार्धेव मांसलैः ॥ २६ ॥ चहुमिः ससमैयैव दिख्णावर्त्तरोमिः। विपरीतैः परप्रेचा निर्द्रकाः सुखवर्जिताः॥ २०॥ भंतुदतेयुचुवीयं भवन्ति सुभंगा नराः। निर्धना विषमेदीर्चैः पीतीपचितकौर्नरैः॥ ३८॥

समोबतच इदयमवस्यं मांसलं पृष्ठु । वृपाणामधमानाच खररोमंश्रिराजकम्॥ २८॥ पर्ववान् समवचाः स्वात् पीनैवंचीमिक्जितः। वचीमिर्विवमैनिकाः यसेष निधनास्तया ॥ ३०॥ विषमैर्जेबुर्भिनिसा प्रस्थिनदेस मानवाः। उन्तरेभोगिनो निन्ने निःसाः पीनैर्धनान्विताः ॥ ३१ ॥ नि:सिंसिपिटक्षण्ठः स्वाच्छिराग्रव्कागतः सुखी। **युरः साम**िषयीवः यास्त्रान्तो स्गवर्कतः ॥३२३ वानुपीवस रूपतिर्लम्बक्षकोऽतिभचकः। चरोमयासुम्बष्ट धमञ्जायममन्यथा॥ ३३॥ कचाम्बलदला येष्ठा सुगन्धिर्मगरोभिका। भन्यया लर्घहीनानां दारिद्रास्य च कारणम्॥ ३४॥ समांसी चैव सुमास्यी सिष्टी च विपुत्ती समी। पानानुबक्तिती बाह्न हत्ती पीनी नृपेश्वरे। नि:सानां रोसभी इस्ती येष्ठी करिकरप्रभी ॥ ३५ ॥ इसाङ्ख्य एव खुर्वायुद्धारनिसाः श्रुसाः। मेषाविनाच स्काः सुर्खेलानां चिपिटाः सृताः । खूबाहुबीमिनिःखाः खुनिताः खुः सुक्रमेखदा ॥३६॥ कपितुक्यकरा निःस्वा व्यात्रतुक्यकरैर्वज्ञम्। पिढिवित्तविनाथस निकात् करतलाक्राः॥ ३७ ॥ मिष्वमीर्नेगूदैस सुन्निष्टैः युमगेनिसिः। कृपा होनाः करच्छेदैः समब्दैर्धनवर्जिताः ॥३८॥ संहतेचेव निक्वे स घनिनः परिकीत्तिताः। प्रोत्तानकरदातारो विषमैविषमा नरा: ॥ ३८ # करै: करतलैसैव लाचामैरीखरस्तनै: । परदाररताः पीतेक्चेनिःसा नरा सत्तरः ॥॥ ॥

तुषतुष्यनखाः स्तीवाः कुटिनैः स्स्टितैर्नराः। नि:सास ज्ञनखेस्तददिवर्णै: परतर्वका: ॥ ४१ ॥ ताब्बेर्भूपा घनाच्यास सङ्घ सयवैस्तया। भङ्गुष्ठसूबजैः पुन्नी स्याद्दीर्घाङ्गुलिपर्वकाः ॥४२॥ दीर्घायुः ग्रमगर्वेव निर्धनो विरलाङ्गुलि:। घनाङ्ग्लिय सधनस्तिसी रेखाय यस वै। न्द्रपतेः करतत्त्वगा मिषवन्धात् समुखिताः॥ ४३॥ युगसीनाङ्कितनरी भवेत् सचपदी नरः। वचाकारास धनिनां सद्यपुच्छनिसा बुधे॥ ४४॥ यङ्गातपत्रशिविकागजपद्मीपमा स्रेपे। क्षिकाङ्ग्यपताकासा ख्याखासा निघीम्बरे॥ ४५॥ दासासास गवाच्यानां सिस्तिकामा नृपेखरे। चक्रासितोस्रघनुर्दन्तामा नृपतेः करे ॥ ४६ ॥ **उद्रुखसांभा यज्ञाच्या वेदीमाज्ञानिज्ञीत्रिणि।** वापोदेवकुखामाय विकोणामाय धार्मिके॥ ४७॥ षङ्ग्हसूलगा रेखाः पुत्रास सुखदायकाः। प्रदेशिनीगता रेखा कनिष्ठामूबगामिनी। चतायुषच कुर्ते किनया तर्तो सयम्॥ ४८॥ निःखास बहुरेखाः खुनिर्द्रेव्यासितुनैः क्रशैः। भांसलैस घनोपेता भारतीरघरैर्नृपाः ॥ ४८ ॥ विक्वोपमैस स्मुटितैरोष्टेकचेस खिकते। विषमेर्घनहीनास दन्ताः सिन्धा घनाः समाः ॥५०॥ तीच्या दन्ताः समा येष्ठा जिल्ला रता समाः ग्रमाः। ञ्चरणा दीर्घा च विज्ञेया तालुः खेतो धनज्ये ॥५१॥ क्षणा च पर्वा वक्षं समे सीम्यस संवतम्। भूपानाममलं सन्त्यं विपरीतच दुःखिनाम् ॥ ५२॥

महादुः खं दुर्भगायां स्त्रीसुखं प्रचमाप्रयात्। प्राकानां वर्त्तुलं वक्कः निर्द्रव्याणाच्य दीर्घकम्॥५३॥ मीक्वकाः पापकर्मा धूर्त्तानाञ्चतुरस्रकम्। निमं वज्ञमपुत्राणां क्षपणानाच इस्वकम् ॥५४॥ सम्पूर्ण मोगिनां कान्तं समञ्ज सिन्धं ग्रमं सदु । संइतवास्मुटितायं रत्त्रसम्बद्ध चीरकः। रत्तालपर्वसंत्रः कर्णाः खुः पापस्त्ववः ॥ ५५॥ निर्मासैसिपिटैर्भीगाः क्षपणा इस्वकर्षकाः। यकुकर्षांच राजानो रोमकर्षा गतायुषः॥ ५६॥ व्हत्तर्णांच घनिनो राजानः परिकीर्त्तिताः। कर्णैः सिम्धेरनदेश व्यासम्बर्भांससेनृपाः॥ ५०॥ भोगी वै निद्मगण्डः स्वाचन्त्री सम्पूर्णगण्डकः। युक्तनासः सुखी स्थाच युष्कनासीऽतिजीवनः ॥ ५६ ॥ क्षित्राप्रकृपनासः स्वादगस्यागमने रतः। दीर्घनासे च सीमायं चीरबाकुश्वितेन्द्रिय: ॥५८॥ चल्यु विपिटनासः स्थादीनमायवतां भवेत्। स्वयिक्द्रा सुपुटा च अवक्रा च तृपेश्वरे । ६०॥ जूरे दिचयवका स्थाद बिलनाच चुतं सकत्। स्वाहिनिव्यिष्डितं च्चादी सानुनादच जीवक्षत्॥ ६१॥ वकान्तैः पद्मपत्राभैर्जीचनैः सुखभागिनः । मार्जारकोचनैः पासा दुराका मेष्ठपिङ्गकैः॥ ६२॥ क्रुराः वेकरनेवास इरिताचाः सकस्मवाः। , जिद्धीय लोचनैः शूराः सेनान्यों गजलोचनाः ॥ ६३॥ गशीराचा ईखराः सुमैन्त्रिणः स्मूलचत्तुवः। नीचोत्पचाचा विद्वांसः सीमान्यं स्थामचचुवाम्॥ ६४॥ स्रात् क्षणतारकाचाणामक्षासुत्पाटनं किल।

मख्डलाचाय पापाः खुर्नि:खाः खुर्दीनलोचनाः॥ ६५॥ लक् सिन्धा विपुत्ता भोगा चलायुर्नामिक्वता ॥ ६६ ॥ वियाखोदताः सुखिनो दरिद्रा विषयस्तुवः। धनी दीर्घासंसक्तस्त्र्वांसेन्द्र्वतसुभ् वः॥ ६०॥ षाको नि:स्त खण्डम् मध्ये च विनतस् वः। स्तीष्वगम्यास्तासन्नाः स्युः सुतार्थे परिवर्जिताः॥ ६व ॥ उनतैर्विपुलैः गङ्गैर्जनाटैर्विषमैस्तथा। निर्धना धनवन्तस सर्वेन्दुसहर्येर्नराः ॥ ६८॥ चाचार्याः गुतिविधालैः थिरालैः पापकारिणः। उद्यतासि: शिराभिश्च खिस्तकानिर्धनेश्वरा:॥ ७०॥ निन्ने र्वनाटैबंधार्चीः क्रूरकर्मरतास्तथा। संवतेय जलाटेय क्रपणा उन्नतेर्नु पाः ॥ ७१ ॥ भनशुक्तियवदितमदीनमशुभं नृणाम्। प्रचुरस्रेदिनं कर्चं रुदितश्च सुखावहम्॥ ७२॥ भक्तम्य' इसितं श्रेष्ठं निमीसितमघावइम् । यसक्रवसितं दुष्टं सोन्मादस्य ह्यानेकघा ॥ ७३ ॥ बबाटोपस्तास्तिसो रेखाः स्यः यतवर्षिणाम्। रुपत्वं स्थाचतस्वितायुः पचनवत्वंय ॥ ७४ ॥ अरेखेनायुर्नवतिविच्छिन्नामिस पुंसलाः। कियान्तोपगताभिय प्रयोत्यायुर्नरो भवेत्॥ ७५॥ पश्वभिः सप्तभिः षड्भिः पञ्चाश्रदद्वभिस्तथा। चलारियच रत्ताभिस्तिंयद्भ्यू सनगामिभिः। विंयतिर्वामवक्रामिरायुः चुद्रामिरस्यकम्॥ ७६॥ इवाकारै: शिरोभिस्तु रूप: शिवमयो धनी। चिपिटैस पितुर्ऋत्युर्धनाच्यः परिमण्डलैः। घटमूर्वा पापरिचर्धनायीः परिवर्जितः॥ ७०॥

अर्थेराकुचितेः वेशैः सिन्धे रेवेकस्थवैः। प्रभिवाग्रैय सदुभिर्न चातिबहुभिर्न पाः॥ ७८॥ बहुमू लैस विषमे: खूलाग्रे: कपिलैस्त्या। निम्ने सेवातिकाटिले धेनैरसितमूर्चजै: ॥ ७८ ॥ यद्यद्गातं महाक्चं यिरालं मांसवर्जितम्। तत्तत् स्वादश्वमं सर्वे श्वमं सर्वे ततोऽन्यथा ॥ ५०॥ विपुलिख गसीरो दीर्घः स्वाय पञ्चसु । षडुकतसंतुक्र स्वो रक्तः सप्तः समो रूपः ॥ द१॥ नाभिः खरस बुहिस वयं गसीरमीरितम्। पुंसः स्वादितिविस्तीर्थं ससाटं वदनम् खरः ॥ पर ॥ चत्रुः कचदन्तनासाः षट् सुरुषक्षकाटिकाः। उन्तानि च इसानि जङ्गा यीवा च लिङ्गकम्॥ द३॥ पृष्ठच्यारि रज्ञानि करतास्वधरा नखाः। नेवान्तपादिजिङ्गीष्ठाः पञ्चस्याणि संन्ति वै॥ दश ॥ दयनाङ्गुलिपर्वाणि नखकेयत्वचः युभाः। दीर्घाः स्तनान्तरं बाह्रदन्तलोचननासिकाः ॥ दथ् ॥ नराणां खचणं प्रोत्तां वदामि स्त्रीषु खचणम्। राज्याः चिन्धी समी पादी तखी तासी नखी तथा। श्विष्ठाष्ट्रची चोचतायी तां प्राप्य तृपतिर्भवेत् ॥ ८६ ॥ निगृद्गुल्फोपचिती पन्नकान्तितली मुभी। पसंदिनी सदुतसी मत्साङ्ग्यधनाश्चिती। वचाजचलिक्की च राज्याः पादी ततोऽन्यया ॥ ८७॥ जह च रोमरिइते सुडत्ते विशिरे भुमे। भनुक्वयं सन्विदेशं समं जानुद्वयं गुमम्॥ ८८॥ सक विदिवराकारावरोमी च समी गुमी। भवत्यपत्रसङ्गं विपुर्लं गुष्ट्रसुत्तमम् ॥ ६८ ॥

श्रीणीललाटकं स्त्रीणां उरः कूर्मावतं ग्रमम्। ं भूढ़ो मणिय गुभदो नितंम्बय गुक्: गुभ: ॥ ८० ॥ विस्तीर्था मांसीपचिता गश्रीरा विपुता शुभा। नामिः प्रदिचियावर्त्ता मध्यं विविचियोमितम् ॥ ८१ ॥ बरोम्भी खनी पीनी घनावविषमी शुमी। कठिना रोमया यस्ता सदुगीवा च कस्बुमा ॥ ८२ ॥ चारक्तावधरी श्रेष्ठी मांससं वर्त्तुलं सुखम्। कुन्दपुष्पसमा दन्ता भाषितं कोवित्वासमम् ॥ ८३॥ दाचिष्ययुक्तमथठं ईसथव्दसुखावहम्। नासा समा समपुटा चीषान्त विचरा गुमा ॥ ८४ ॥ नीखोत्पलनिमं चच्चनांसलम्नं शुभावच्याः। न प्रयू बालेन्दुनिम भ् वी चाय बलाटकम् । युभमर्चेन्दुसंस्थानमतुङ्गं स्थादलोमकम्॥ ८५॥ अमांसर्वं कर्षयुग्मं समं ऋदु समाहितम्। सिन्धनीलास सदवो सूर्वजाः सुचिताः गुमाः ॥८६॥ स्त्रीणां समं थिरः श्रेष्ठं पादे पाषितलेऽस्या । वाजिकुद्धरश्रीहचयूपेषुयवतोमरै: ॥ ८० ॥ ष्वंजचामरमालाभिः ग्रैलकुण्डलवेदिभिः। यङ्गातपचपद्मेश्व मद्यसस्तिकसद्रथैः। जचपरहुमाचीय स्त्रियः स्त्रूराजवत्त्रभाः ॥ ८वं ॥ निगूढ़मिबन्धी च पद्मगर्भोपमी करी। न निम्नं नोवतं स्रीणां भवेत् करतसं ग्रमंम्। रेखान्वितां व्यविधवां कुर्यात् संभोगिनीं स्त्रियंम् ॥ ८८ ॥ रेखा या मणिबन्धीया गता मध्याङ्गुलीकरे। गता पाणितचे या च यो पपाइतचे स्थिता। बीयां पुंसां तथा सा साहाज्याय च सुखाय च ॥१००॥

वंनिष्ठिकामूलभवा रेखा कुर्याच्छतायुषम्। प्रदेशिनीमध्यमाभ्यामन्तराख्यता सती॥ १०१॥ जना जनायुषं कुंखाद्रे खी चाकुष्ठमूलगा। हेड्खः पुत्रास्ताः चीयाः प्रमदाः परिकीर्त्तिताः ॥ १६२ ॥ संबंग्युषी बहुच्छिना दीर्घाच्छिना महायुषः। यमन्तु जचणं स्तीयां प्रीतन्त्वयर्ममन्यया॥ १०३॥ किनिष्ठिकाने। सिकी वा यस्या न स्ट्रयते संहीम्। चक्छं वा गतातील तर्जनी क्वांटा च सा॥ १०४॥ जह दायां पिक्सियायां जह चातिश्रिरासकी। रीमश्रे चातिमांसे च कुआकॉरं तथीदरम्। वामावर्ते निषमस्यं दुःखितानाच गुद्धांकम्॥ १६५॥ श्रीवया इस्तया निःस्ता दीर्घया च कुसच्यः। रेयुंबर्या प्रचिक्तां स्त्रियः स्त्रुनितं संग्रयः ॥ १०६ ॥ केकरे पिङ्गसे नेवे स्वामे सोसेचणासती। चिति कूपे गण्डयोस सा भुवं व्यभिचारियी॥ १००॥ प्रविद्यानी बबाटे तुं देवरं इन्ति चाङ्गना। छद्दे खग्रं इन्ति पति इन्ति स्किचोईयो:॥ १०८॥ था तु रोमोत्तरीष्ठी स्नात् न श्रमा मर्तुरेव हि। स्तनी सरीमावश्मी कर्यों च विषमी तथा॥ १०८॥ कराचा विषमा दन्ताः क्रो याय च भवन्तिं ते। चीर्याय क्रमांसास दीर्घा मर्त्तुस स्त्यवे॥ १६०॥ ज्ञव्यादक्पैइंस्तैय व्यवनावादिस्विमै:। थिराजैविषमे: शुष्कैवित्ति हीना भवन्ति हि। संसुवतोत्तरीष्ठी या कलहैकचमाविची॥ १११॥ स्तीषु दोषा विक्पासु यवाकारी गुंबास्ततः। नर्स्तीलंच्यं प्रोतं वच्चे तु ज्ञानदायकम् ॥ ११२॥

#### द्ति मुचापुराचे गावड़े नरस्तीलचर्च नाम प्रचुवष्टित्रमोऽध्यायः।

#### षद्षष्टितमोऽष्यायः।

इरिक्ताच । निर्वेच्या युमा स्थाच चृत्रान्वित्रिवार्चमात्। बादी सुदर्भनी सूर्तिर्श्वस्थीनारायणः परः ॥ १ ॥ निचक्रोऽसावचुतः स्वाचतुच्क्राचतुर्भुजः। वासुदेवस प्रयुक्तस्ततः सङ्ग्रदेशः स्रृतः ॥ २॥ . युरुषोत्तमसाष्टमः स्वात् नव्यूहो द्यात्मकः। पकाद्योऽनिक्दः ख्राहादमो हादमास्तः॥ ३॥ अत जड्ड मनन्तः खाइको रेखादिकैः क्रमात्। सुदर्भना बिन्तास पूजिताः सर्वकाम्दाः॥ ४ ॥ याख्याम्यिखा यच देवी द्वारवतीमवः। डमयोः सङ्गमो यव तव सुत्तिन संश्यः ॥ ५ ॥ याखपासी द्वारका च नैसिषं पुष्करं गया। वाराणसी प्रयागच कुरुचेन्च गूकरम्॥ ६ ॥ गङ्गा च नर्भदा चैव चन्द्रभागा सरस्ती। पुरवीत्तमी मञ्चाकाल्सीर्थान्येतानि महर !। सर्वपाप इरास्त्रे व भुक्तिसुक्तिपद्ानि वै॥ ७॥ प्रभवी विभवः श्रुतः प्रमोदीऽय प्रजापितः। अक्रिराः त्रीमुखी मावः पूषा वाता तथैव च ॥ ६॥ र्इमारी वृद्धवान्यस् प्रमाधी विक्रमी विद्धः। ्चित्रभातुः स्नर्भातुष् द्राच्यः प्रार्थिवो व्ययः ॥ ८ ॥ सर्वजित् सर्वधारी च विरोधी विक्ततः खरः। नन्दनो विजयसैव जयो सन्मयदुर्मुखी॥ १०॥ हेमसस्बो विसम्बस विकारः गर्वरी प्रवः।

ग्रमकच्छीमंनः क्रोघो विम्हावसः यहामवः ॥ ११ ॥ म्रवङ्गः कीलकः सीस्यः साधारव्यविरोधकृत् । परिवारी प्रमादी च भानन्दी राजसी नकः ॥ १२ ॥ पिङ्गचः कालसिंबार्थी दुर्मितिः सुमितस्तवा । दुन्दुभी रिवरोद्वारी रत्नाचः क्रीवनोऽचयः। श्रोभनाश्रोमना चेया नामेवैते हि वत्सराः ॥ १३॥ जालं वच्यामि संसिद्धी रुद्र ! पञ्चलरोदयात्। राजा साजा खदासा चु पोड़ा सत्यु खवैव च ॥ १४ ॥ मा ई ज ऐ यो स्रापि च लिखेत् पचानिकोष्ठके। जह तिथामते रखेः षड्वज्ञिक्तसमागतः ॥ १५॥ तिथी एकाम्निकोष्ठेषु वयो राजाश्र साजयाः। उदासपीड़ास्त्यु स कुजः सोसस्तः क्रमात्॥ १६॥ गुरुशकामनेसरा रविचन्द्री यथोदितम्। रेवत्यादिशिवान्तास ऋचे च प्रथमा कला॥ १०॥ पञ्चपञ्चान्यनभानि चैताब उदयस्तथा। बादमाहोदिमासैय नाम बादाचरं तथा ॥ १८॥ नवालिका च या तिष्ठेत् पञ्चमस्तस्य वै स्तिः। कला तिशिस्तमा वारो नचत्रं मासमेव च। नामोदयस पूर्वेच तथा मवति नान्यशा ॥ १८ ॥ श्री चौ शिवाय नमः। चामाचङ्कश्चिवामीचा विषयद्वमतिर्देश । वैलोक्यमोहनं वीनं नृसिंहस्य तु पश्चगम्॥ २०॥ चलुचयो गयो लच्छी रोचनाबैस् लेखितः। भूजें तु घारिताः काक बाही चेति जयादिदाः ॥ २१ ॥ इति महापुराणे गावड़े षट्षष्टितमीऽध्यायः। ज्योतिः यास्तं समाप्तम् ।

#### सप्तषष्टितमोऽध्यायः।

स्त ख्वाच। इरे: शुला इरो गौरी देइस्रं ज्ञानमझवीत् ॥१॥ जुजो वङ्गी रवि: पृथ्वी यौरिराप: प्रकोत्ति त:। वायुसंखाः खितो राहुदंचरन्यावमासकः॥ २॥ गुकः ग्रंत्रस्तथा सीम्यसन्द्रसैव चतुर्धकः। वामनाद्यान्तु मध्यस्थान् कारयेदाव्यनस्त्या ॥ ३ यदाचार द्रड़ायुक्तस्तदा कर्म समाचरेत्। स्थानसेवां तथा ध्यानं बाणिच्यं राजदर्भनम्। भन्यानि श्रभकर्माणि कारयेत प्रयव्रतः॥ ४॥ दचनाड़ीप्रवाहे तु यनिमौंसस सेंहिकः। इनसैव तथाप्येव पापानासुद्यो सवेत्॥ ५॥ यमाग्रमविवेको हि जायते तु खरोदयात्। देइसध्ये खिता नाष्ट्री बहुक्याः सुविस्तराः॥ ६॥ नामेरधस्ताद् यस्तन्दः बङ्करास्तव निर्गताः। दिसप्ततिसच्छाणि नामिम्धे व्यवस्थिताः। चक्रवच खितास्तास्तु सर्वाः प्रायच्याः सृताः॥ ०॥ तासां मध्ये त्रयः सेष्ठा वामदिच्चिमध्यमाः॥ ८॥ वामा सोमाब्मिका प्रोत्ता दिच्या रविसिन्नमा। मध्यमा च भवेदिनः फलतां कालकपिणी। वामा च्रयतक्या च जगदाप्यायने स्थिता ॥ ८॥ 'दिचिषा रौद्रभागेन जगच्छोषयते सदा। इयोर्वा तु सत्यु: स्वात् सर्वकार्यविनाशिनी। निर्गमे तु भवेद्वामा प्रवेशे दिख्या स्मृता॥ १०॥ ईड़ाचारे तथा सीम्यं चन्द्रस्यीनतस्तथा। कारयेत् क्रूरकर्माणि प्राणे पिक्र खर्वस्थिते ॥ ११॥

यात्रायां सर्वकार्योषु विषापचरणे इड़ा। भोजने मैंयुने युद्धे पिष्क्रसा सिविदायिका ॥ १२॥ उद्याटमारणाचीषु कार्मस्रेतेषु पिङ्गबा। मैयुनै चैव संवामे भोजने सिचिदायिका ॥ १३॥ श्रीभनेषु च कार्येषु याचार्या विषक्तर्भणि। यान्तिसुत्रवर्धसिचैत्र च ईड़ा योच्या नराधियै: ॥ १८ ॥ दाम्याचे व प्रवाहे च क्रूरसीम्यविवर्जने। विषुवं तन्तु जानीयात् संसारेत् तु विचच्चणः॥ १५॥ सीम्यादिश्रमंकार्योषु सामादिजयजीविते। ममनानमने चैव वामा सर्वच पूजिता॥ १६॥ बुदादिमोजने घाते स्त्रीणार्चे व तु सङ्गमे। प्रयस्ता दिचिया नाड़ी प्रवेश चुद्रकर्मीय ॥ १७॥ यमायमानि कार्याचि बामानामी जयाजयी। जीवी जीवाय यत् एच्छेत् न सिध्यति च सध्यसा । वामाचारिज्यवा दचे प्रत्यये यत्र नायवा: ॥ १८॥ तनुखः प्रच्छते यस्तु तत्र सिविन संग्रयः । वै च्छन्दो वामदेवस्तु यदा वहति चासनि। तत्र मार्ग स्थितः एच्छेत् सिविर्भवति निकासा ॥ १८ ॥ वामे वा दिच्चे वापि यत्र संक्रमते शिवा। घोरे घोराणि कार्याणि सौस्ये वै मध्यमानि च . प्रस्थिते भागतो इंसे हाभ्यां वै सर्ववाहिनि ॥ २०॥ तदा सत्युं विजानीयाद् योगी योगवियारदः। यत यत्र स्थितः प्रच्छेद्वामद्चिषसंमुखः ॥२१॥ ्तच तत्र समं दिम्साद्वातस्योदयनं सदा। अवतो वामिका चेष्ठा एष्ठतो दिल्ला समा। वासेन वामिका प्रोत्ता दिल्यो दिल्या समा ॥२२॥

जीवो जीवति जीवेन यच्छून्य' तत् सरो भवेत्। यत् विचित् वार्यमुद्दिष्टं जयादिश्रमलच्चणम् ॥२३॥ तत्सर्वं पूर्णनाद्यान्तु जायते निर्विकत्यतः। भन्यनाचादिपर्यन्तं पचत्रयसुदाहृतम् ॥२४॥ यावत् षष्ठीन्तु प्रच्छायां पूर्णायां प्रथमो जयेत्। रिज्ञायान्तु दितीयस्तु कथयेत्तदमङ्कितः॥ २५॥ वासाचारसमी वायुर्जायते कर्मसिविदः। प्रवत्ते दिचये मार्गे विषमे विषमाचरम् ॥२६॥ सन्यव वासवाहे तु नास वै विषसाचरम्। तदासी जयमाप्नोति योषः संग्राममध्यतः ॥२०॥ दचवातप्रवाहे तु यदि नाम समाचरम्। जायते नाच सन्देही नाड़ीसध्ये तु सचयेत्॥२८॥ पिक्रलान्तर्गते प्राचे ममनीयाद्ववस्त्रयेत्। यावनां चोदयं चारकां दिशं यावदापयेत् ॥२८॥ न दातुं जायते सोऽपि नात्र कार्या विचारणा। भय संपासमध्ये तु यत नाड़ी सदा वहेत्॥ ३०॥ सा दिया जयमाप्रोति यूचे मर्फ विनिर्दिशेत्। जातचारे जयं विद्यान्सतके सतमादिशेत। जयं पराजयं चैव यो जानाति स पण्डितः॥ ३१॥ वामे वा दिच्चे वापि यत सञ्चरते शिवम्। बला तत् पादमाप्रोति याचा सन्ततयोभना ॥ ३२ ॥ ग्रिस्य प्रवाहे तु सति युवं समाचरेत्। तत्रसः प्रच्छते यस्तु स साधुर्जयते घुवम् ॥ ३३ ॥ यां दिशं वहते वायुक्तां दिशं यावदाजयेत्। जायते नाव सन्देह इन्द्री यद्ययतः स्थितः ॥ ३४॥ मियाचा दय या नाची दिच्या वामसंस्थिताः।

चरिखरिइमार्गे तास्ताह्ये ताह्यः क्रमात्॥ ३५॥ निर्गमे निर्गमं याति संघर्षे संघर्षं विदुः। प्रच्छतस्य वचः श्रुत्वा घण्टाकारेण लच्चयेत्॥ ३६॥ वामे वा दच्चिणे वापि पञ्चतत्त्वस्थितः थिवे। जहाँ अनिरध सापस तिर्थ्यक्संस्थः प्रभक्षनः। मध्ये तु प्रथिवी न्नेया नमः सर्वत्र सर्वदा॥ ३०॥ जहाँ मृत्युरधः ग्रान्तिस्तिर्थ्यक् चोचाटयेत् सुधीः। मध्ये स्तसं विजानीयासोचः सर्वत्र सर्वग्री॥ ३८॥ दति महापुराणे गारुष् पवनविजयादिः सम्बष्टितमोऽध्यायः।

# श्रष्टबष्टितमोऽन्यायः।

स्त डवाच । परीचां वच्मि रक्षानां बली नामास्रोऽभवत् ।
इन्हाबा निर्जितास्तेन निर्जेतं तैन प्रकाते ॥ १ ॥
वरव्याजेन प्रमुतां याचितः स सुरैमंखे ।
बलो दही स्वप्रमुतामतिसको मखे इतः ॥ २ ॥
प्रवत् प्रविश्वत् सुन्धे स्ववाक्याश्चनियक्तिः ।
बलो लोकोपकाराय देवानां हितकास्वया ॥ ३ ॥
तस्य सत्त्वविश्वस्य विश्वनेन च कर्मणा ।
कायस्रावयवाः सर्वे रक्षकीजल्बमाययुः ॥ ४ ॥
देवानाम् यचाणां सिद्धानां पवनाश्चिनाम् ॥
रक्षवीजमयं याद्यः सम्हान्तभवत्तदा ॥ ५ ॥
तेषान्तु प्रततां वेगादिसानेन विहायसा ।
यद् यत् प्रपात रक्षानां वीजं क्षचन किञ्चन ॥ ६ ॥
महोदवी सरिति वा पर्वते काननेऽपि वा ।
तत्तदाकरतां यातं स्थान्माधेयगीरवात् ॥ ७ ॥

तेषु रची विषयालयाधिन्नान्यघद्दानि च। पादुर्भवन्ति रहानि तथैव विगुणानि च॥ ८॥ वष्यसुत्ता तु सण्यः सपद्मरागाः समरकताः प्रोत्ताः। भपि चेन्द्रनीलमणिवरवैदूर्याच पुष्परागाच ॥ ८ ॥ क्रवेतनं सपुलकं रुधिराख्यसमन्वितं तथा स्कटिकम्। विद्वसमिषिस यहादुहिष्टं संग्रहे तज्ज्ञै:॥ १०॥ आकारवर्षी प्रथमं गुणदोषी तत्फलं परीच्य च। मूलाच रत्नकुमलैर्विचेयं सर्वभाष्त्राणाम्॥ ११॥ कुलान मूपजायन्ते यानि चोपहतेऽहनि। दोषैस्तानुपयुज्यन्ते हीयन्ते गुणसम्पदा ॥ १२॥ परीचापरिश्वानां रक्षानां प्रश्रिवीसुजां। धारणं संबद्घी वापि कार्यः त्रियंसभी सता ॥ १३॥ यासन्नाः कुमबासापि रत्नभानः परीचनाः। त एव मूख्यमात्राया वैत्तारः परिकीर्त्तिताः ॥ १४ ॥ महाप्रभावं विवुधैर्यसाद्यमुदाद्वतम्। वच्चपूर्वा परीचेयं ततोऽसाभिः प्रकीर्च्यते ॥ १५ ॥ तस्यास्थितियो निपपात येषु भुवः प्रदेशेषु कथित्वदेव। वचाणि वचायुधनिर्जिगीषोर्भवन्ति नानाक्षतिमन्ति तेषु ॥१६॥ हैममातङ्गसौराष्ट्राः पौख्युकालिङ्गंकोयलाः। वेखातटाः ससीवीरा वचस्याष्ट्रविद्वारकाः ॥ १७॥ बातामा हिमग्रेलनास ग्रिमा वेखातटीयाः स्नृतः सौवीरे व्यसितासमेघसहयास्तास्त्रास् सौराष्ट्रजाः। · वाखिङ्गाः वनकावदातक्चिराः पीतप्रभाः कोश्रले खासाः पुरुषुभवा सतक्षविषये नात्यन्तपीतप्रभाः ॥१८॥ः चल्यें चघुवर्षतय गुणवत् पार्खेषु सन्यक् सम रेखाविन्दुक्कक्षक्षवावापद्ववासादिभिवेजितम् । CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA सोकेऽसिन् प्रमाणमात्रमपि यहचं कचिद् दृश्यते तसिन् देवसमात्रयो श्ववितयन्तीस्थापधारं यदि ॥१८॥ वचे षु वर्णयुत्तया देवानामपि विपष्टः प्रोत्तः । वर्णस्यस् विभागः कार्यो वर्णात्रयादेव ॥ २०॥ हरित्योतपीतपिङ्ग्यामतान्ताः समावतो रुचिराः ॥ हरिव्याग्रक्रहृतवद्वपिद्वपतिम्यतां सका वर्णाः ॥२१॥

विप्रस्य यष्टक्सस्टस्सिटिकावदातः
स्थात् चित्रयस्य ग्र्भवस्नुविकोचनामः ॥
वैश्वस्य कान्तकद्बीद्बसिक्कमागः
गूद्रस्य धीतकर्वालसमानदीक्षः॥ २२॥

ही वव्यवर्णी प्रथिवीपतीनां सिहः प्रदिष्टी न तु सार्वजन्यी। यः स्त्राव्यवाविद्वसमङ्ग्रीणी यो वा इरिद्रारसस्त्रिकामः ॥२१॥

र्र्मातात् सर्ववर्णानां गुणवत् सार्ववर्णिकम् । कामतो धारयेद्राजा न त्वन्योऽन्यः वयञ्चन ॥ २४ ॥ ष्रधरोत्तरष्ठत्तो हि याद्वत् स्याद्वर्णमङ्गरः । ततः कष्टतरो वच्ची वर्णावां मङ्गरो सतः ॥ २५ ॥ न च मार्गविमागमाष्ठ्रस्था विदुषा वच्चपरिग्रहो विधेयः।

् गुषवद् गुणसम्पदां विभूतिर्विपरीतो व्यसनोदयस्य हेतुः ॥२६॥ एकमपि यस्य श्रुष्टं विदंशितमवलोकाते विभीणं वा।

गुणवद्धि तत्र घार्थे खेथोऽधिकिर्भवने ॥ २७॥

स्कृटिताम्निविधीर्थयुद्धरेशं मलवर्थेः एवतेव्यं पेतमध्यम् । व हि वचस्तोऽपि वचसाग्र त्रियमन्यात्र्यकास्तरां न सुर्व्यात्

यसेकदेशः चतजावसासो यद्दा सबैक्षोडितवर्षचित्रम्। न तत्र कुर्याद ज्ञियसाणसाथ खच्छन्दस्त्योरपि जीवितान्तम् र

CC-0. Prof. Satya Wat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by \$3 Foundation USA

उत्तुष्ट्रसमतीस्थाया वक्षसाकरता गुणाः ॥ ३० ॥

बद्कोटिग्रह्मममलं स्कुटतीस्थायारं

वर्णान्तितं लघु सुपार्श्वमपेतदोषम् ।

दृन्द्रायुषांग्रविद्यतिच्छुरितान्तरीचभवंविषं भुवि भवेत् सुलभं न वक्षम् ॥ ३१ ॥

तीस्थायं विमलमपेतसर्वदोषं

धत्ते यः प्रयतततुः सदैव वक्षम् ।

हिस्तं प्रतिदिनमेति यावदायुः
स्त्रीसम्पत्सुतधनधान्यगोपश्चाम् ॥ ३२ ॥

व्याखविद्यविष्याद्रतस्तराखुभयानि च ।
दूरात्तस्य निवत्तं न्ते कर्मान्यायवंणानि च ॥ ३३ ॥
यदि वच्चमपेतसर्वदोषं विश्वयात्तग्छुलविंगतिं गुरुले ।
मणिशास्त्रविदो वदन्ति तस्य दिगुणं रूपलच्चममप्रमूख्यम् ॥३४॥
चिभागद्दीनाद्देतपेषं व्योद्यं निंगदतोऽर्द्वभागाः ।
बग्नीतिभागोऽय ग्रतांग्रभागः सद्यसमागोऽस्पसमानयोगः ॥३५॥
यत्तग्छुलेद्दिग्रिभः क्षतस्य वच्चस्य मूखं प्रथमं प्रदिष्टम् ।
द्वास्यां क्रमाद्दानिसुपागतस्य त्वेकावसानस्य विनिश्वयोऽयम्॥३६

न चापि तख्डुलैरेव वचाणां घारणक्रमः।

श्रष्टाभिः सर्वपैगैरिरेस्तण्डुलं परिकार्ययेत्॥ ३०॥

यत्तु सर्वगुणैर्युत्तं वचं तरित वारिणि।

रक्षवर्गं समस्तेऽपि तस्य घारणमिष्यते॥ ३८॥

श्रस्य नापि हि दोषेण लच्चालच्चेण दूषितम्।

सम्खाद्यमं भागं वचं समित मानवः॥ ३८॥

प्रकटानेकदोषस्य सल्यस्य महतोऽपि वा।

सम्खाच्चत्यो भागो वचस्य न विधीयते॥ ४०॥

सप्टदोत्रमलङ्गारे वचं यद्यपि दृख्यते।

रक्षानां परिकलार्थं मूखं तस्त्र भवेश्व ॥ ४१ ॥
प्रथमं गुणसम्पदाम्बुपेतं प्रतिबद्धं ससुपैति यद्य दोषम् ।
चलमाभरणेन तस्त्र राज्ञो गुणहीनोऽपि मणिनं भूषणाय ॥४२॥
नार्या वलमघार्थं गुणवद्पि सुतप्रस्तिमिच्छन्या ।
चन्यत्र दीर्घचिपिटक्रसाद् गुणैर्विसुताद्य ॥ ४३ ॥

भयसा पुष्परागेष तथा गोमेदकेन च। वैदूर्यस्मिटिकाम्याच्य काचैकापि प्रथिवधैः ॥ ४६ ॥ प्रतिक्पाणि क्वर्वन्ति वच्चस्य क्रुप्रका जनाः। परीचा तेषु कर्त्तव्या विद्वतिः सुपरीचकैः। चारीक्वे खनगासामिस्ते वां कार्यं परीचणम् ॥ ४५ ॥ पृष्टियां यानि रहानि ये चान्ये लोहधातवः। सर्वाणि विक्किद्व तक तैने विकित्यते॥ ४६ ॥ गुक्ता सर्वरतानां गीरवाधारकारणम्। वचे तां वैपरीत्सेन सूर्यः परिकचते॥ ४०॥ जातिरजातिं विश्विखन्ति वजुकुर्वविन्दाः। वर्ज वेजुं विश्विद्धति नान्येन विश्विद्धते वजुम्। ४८ ॥ वजाि मुक्तामणयो ये च केचन जातयः। न तेषां प्रतिबद्धानां भा सवत्य हु गामिनी ॥ ४८ ॥ तिर्थम्बतलात् नेपाचित् कयचिद् यदि द्यते। तिर्खेगाबिख्यमानानां स पार्खेषु विद्वन्यते॥ ५० ॥ यद्यपि विशीर्षकोटिः स विन्दुरेखान्वितो विवर्षी वा । तदपि घनधान्यं प्रसान् करोति सेन्द्रायुद्धो वजुः ॥५१॥ सीदामिनीविस्मुरितामिरामं राजा यथोत्तं कुलिगं दधानः। यराज्ञमाकाक्तपरप्रतापः समस्तसामन्तभुवं भुनत्ति ॥५२॥ इति महापुराचे गाचड़े वजुपरीचा नामः

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

### जनसप्ततितमोऽध्यायः।

#### स्त खवाच।

हिपेन्द्रजीसूतवराच्यङ्गसत्स्याचिश्रस्यु द्वववेशुजानि । सुतापालानि प्रथितानि लोके तेषाच ग्रत्यु इवमेव सूरि ॥१॥ तत्वेव चैकस्य हि सूसमाचा निविश्यते रत्नपरस्य जातु। विध्यन्तु ग्रुत्युद्भवमेव तेषां श्रेषाख्यविध्यानि वदन्ति तज्ञाः ॥२॥ त्वक्सारनागेन्द्रतिसिप्रस्तं यच्छक्कं यच वराहजातम्। प्रायोविसुक्तानि सवन्ति सासा यस्तानि साङ्गच्यतया तथापि॥३॥ या मौतिकानामिइ जातयोऽष्टी प्रकीत्तिता रद्वविनिश्चयक्तेः। कब्बूइवन्तेष्वधमं प्रदिष्टमुत्पद्यते यच गजेन्द्रकुशात्॥ ४॥ खयोनिस्थ ऋवितुव्यवर्षं ग्राहं वहत्वोषपलप्रमाणम्। उत्पद्यते वारणकुक्समध्यादापीतवर्णं प्रभया विस्नीनम् ॥५॥ ये कुखवः शार्ङ्मसुखावमर्वपीतस्य शङ्कप्रवरस्य गीते। मतङ्गजासापि विश्ववंश्वास्ते मीतिकानां प्रभवाः प्रदिष्टाः। उत्पद्यते सीक्षिकमेषु इत्तमापीतवर्षं प्रभया विद्वीनम् ॥६॥ पाठीनपृष्ठस्य समानवर्षे मीनात् सृहत्तं लघु चातिस्द्मम्। उत्पद्धते वारिचराननेषु मत्स्यात्र ते मध्यचराः पयोधेः ॥आ वराइदंष्ट्राप्रसवं प्रदिष्टं तस्त्रैव दंष्ट्राङ्करतुस्ववर्षम्। कचित् कथिक्त् स सुवः प्रदेशे प्रजायते शूकरवद्विशिष्टः ॥८॥ वर्षीपनानां समवर्षश्रीमं त्वन्सारपर्वप्रभवं प्रदिष्टम्। ते वेखवो अव्यजनोपभोग्ये स्थाने प्ररोहन्ति न सार्वजन्ये ॥८॥ भीजङ्गमं मीनविश्ववृत्तं संखानतीऽत्यु ज्वलवर्णभोभम्। नितान्तधीतप्रविकाष्यमाननिष्ठिंयधारासमवर्षकान्ति ॥१०॥ प्राप्यातिरद्वानि महाप्रभाषि राज्यं त्रियं वा महतीं दुरापान्। रेजोऽन्विताः पुष्यक्ततो भवन्ति सुज्ञाफलस्यादिशिरोभवस्य ११%

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

जिज्ञासया रक्षधनं विधिज्ञैः श्रमे सुझर्त्ते प्रयतैः प्रयक्षात्। रचाविधानं सुमइदिधाय इस्योपरिष्ठं क्रियते यदा तत्॥१२॥ तदा महादुन्दुभिमन्द्रघोषैर्विद्युक्षताविष्क् रितान्तराखै:। पयोधराक्रान्तिविलस्विनस्त्रेष्ट्रनेराव्रियतेऽन्तरीचम् ॥१३॥ न तं भुजङ्गा न तु यातुषाना न व्याधयो नाप्यु पसर्गदोषाः। चिंसन्ति यस्या चि श्रिरःससुद्धं सुज्ञाफलं तिष्ठति कोषसध्ये॥१८॥ नाभ्येति मेचप्रभवं धरिची वियत्रतं तदिवुधा चरन्ति। चर्चि:प्रभानाष्ट्रतदिग्विभागमादित्यवदृदुःखःविभाव्यविग्वम्॥१५॥ वेजिस्तिरस्त्रत्य इतायनेन्दुनचवताराप्रभवं समयम्। दिवा यथा दीप्तिकरन्तथैव तमोऽवगाढ़ास्त्रपि तिम्यासु ॥१६॥ विचित्ररत्वयुतिचाक्तीया चतुःससुद्रा सवनामिरामा। मूखं न वा खादिति निखयों में क्षत्सा मही तस्य सुवर्णपूर्णा

े हीनोऽपि यस्तक्षमते कदाचिहिपाकयोगासहतः ग्रमस्य। . सापबादीनां स महीं समग्रां भुनति तत् तिष्ठति यावदेव ॥१८॥ न नेवलं तच्छुमक्षन्त्रपस्य भाग्यैः प्रजानामपि तस्य जस। तद् योजनानां परितः सच्छः सर्वाननर्थान् विसुखीकरोति॥१८ नचत्रमाचेव दिवो विश्रीर्णा दन्तावसी तस्य महासुरस्य। विचिववर्षेषु विशुष्टवर्षा पयःसु पत्युः पयसां पपात ॥२०॥ सम्पूर्णचन्द्रांशुक्तलापकान्तेमी प्रवेकस्य महागुणस्य। तच्छुतिमत्सु स्थितिमाप वीजमासन् पुराऽप्यन्यमवानि यानि

यिक्रन् प्रदेशेऽम्बुनिघी पपात सुचारुसुक्तामिरस्वीजम्। 113 511 तिकान् पयस्तीयधरावकी ये शती स्थितं मीतिकतामवाप ॥२२॥ सैंइलिक पारजीकिक सीराष्ट्रिकतास्वपर्यपारयवाः। विर्पाष्ट्राहाटकहमना इत्याक्ताच्य्यपार्यवाः । CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 38 Foundation USA

युत्तव् इवं नाति निक्रष्टवर्षे प्रसाणसंख्यानगुणप्रभासिः। इत्यदाते वर्षनपारसीकपाताललोकान्तरसिंहलेषु ॥ २४ ॥ चिन्छा न तस्त्राकरजा विशेषा रूपे प्रमाणे च यतेत विद्वान्। न च व्यवस्थास्ति गुणागुणेषु सर्वेच सर्वाक्ततयो भवन्ति ॥२५॥ एकस्य ग्रितिप्रभवस्य मुज्ञाफलस्य ग्रापेन समुन्मितस्य। मूखं सहस्राणि तु रूपकाणां विभिः भतैरप्यधिकानि पञ्च ॥२६ यसाषकार्देन ततो विहीनं तत्पश्वभागदयहीनमूल्यम्। यसाषकांस्त्रीन् विस्यात् सहस्रे हे तस्य मूखं परमं प्रदिष्टम्२७ पर्हाधिकी ही वहतोऽस्य सूर्व्य व्रिभिः यतैरम्यधिकं सहस्रम्। द्विमावकोत्रापितगौरवस्य यतानि चाष्टी कथितानि मूखम्॥२८ चर्चाचिकं सावकस्यितस्य सपच्चविंचत् वितयं चतानाम्। गुन्नाय पड्घारयतः यते हे सूखं परं तस्य वदन्ति तज्जाः। प्रध्ववसुवापक्षतं यतं स्वाचूत्वं गुचैस्तस्य समन्वितस्य ॥२८॥ यदि षोड्यभिभवेदनूनं घरणं तत् प्रवदिन्त दार्विकास्यम्। षिवं दशिम: शतस मूखं समाप्रोत्विप वालिशस चस्तात् १० द्विगुर्वेद्यभिभेवेदनूनं धरणं तज्ञवकं वदन्ति तज्जाः। नवसप्ततिमाभुयात् स्वमूखं यदि न स्याद् गुणसम्पदा विचीनम्

विंत्रता घरणं पूर्णं शिकान्तस्थेति की स्विते ।

चलारिंगद्भवेत् तस्थाः परो मूल्यो विनिश्चयः ॥ ३२ ॥ ः

चलारिंगद् भवेष्टिक्यो विंग्रसूल्यं सभेत सा ।

पिंटिर्निकरमीर्षे स्थात्तस्य मूल्यं चतुर्दम ॥ ३३ ॥

प्रमीतिर्नवित्यैव कूप्ये ति परिकीर्त्तिता ।

एकादम स्थानव च तयोर्मूस्थमनुक्रमात् ॥ ३४ ॥

प्रादाय तत् सकसमेव ततोऽन्मार्णः

जस्वीरजातरसयोजनया विपक्षम् ।

ष्ट्रण्टं तती खदुतन्कतिपिण्डम् लै:
कुर्याद् यथेष्टमनुमीतिकामायविष्ठम् ॥ ३५ ॥
खित्रमत्स्रपुटमध्यगतन्तु काला
पद्मात् पचेत्तनु ततस् वितानपत्या ।
दुन्धे ततः पयसि तं विपचेत् सुधायां
पक्षं ततोऽपि पयसा यचिविक्षणेन ॥३६॥
यवं ततो विमलवस्त्रनिष्ठपीन
स्वास्त्रीतिकं विप्रचस्गुणकान्ति युत्तम् ।
व्याद्रिजेगाद जगतां हि महाप्रभावसिद्दो विदन्धहिततत्परया दयान्तः ॥ ३०॥

श्रोतकाचसमन्तारं इसांश्रश्तयोजितम्।
रसमध्ये प्रधार्येत मीतिकां देइस्वयम्।
एवं हि सिंइको देशे कुर्वन्ति कुश्रका जनाः॥ ३८॥
यश्मिन् क्रित्रसम्देष्टः क्रिच्छवति मीतिकी।
छण्यो सलवणे से हे निशान्तद्वासयेक्जको ॥३८॥
ब्रीहिमिर्मर्देनीयं वा श्रष्ट्यवस्रोपविष्टितम्।
यत्तु नायाति वैवर्णः विद्रोयं तदक्षित्रमम् ॥४०॥
सितं प्रमाणवत् सिन्धं गुरू खळ्णं सुनिर्मक्षम्।
तेजोऽधिकां सुष्टत्तश्च मीतिकां गुणवत् स्मृतम् ॥ ४१॥
प्रमाणवद्गीरवरिक्षम् सुत्तां सितं सुष्टत्तं समस्त्वस्रविधम्।
श्वातेत्रसम्बन्धां सितं सुष्टत्तं समस्त्वस्रविधम्।
श्वातेत्रसम्बन्धां सितं सुष्टत्तं समस्त्वस्रविधम्।
श्वातेत्रस्यावहति प्रमोदं यस्तीतिकां तद्गुणवत् प्रदिष्टम् ॥४२॥

एवं समस्तेन गुणोदयेन यन्मीतिकं योगसुपागतं स्वात्। न तस्य मर्त्तारसनर्थनात एकोऽपि किष्तत् ससुपैति दोषः ॥४३॥ इति सष्टापुराणे गारुड़े सुत्ताफलपरीचा नाम

'जनसप्तितमोऽध्यायः।

#### स्रप्ततितमोऽध्याय:।

#### स्त उवाच।

दिवाकरस्तस्य सहामहिन्दो सहासुरस्रोत्तमरस्रवीजम्। असून् सहोता चरितुं प्रतस्ये निक्षिंयनीसेन नमःस्वतेन॥१॥ बेबा सुराणां समरेष्वजसं वीर्यावसिपोदतमानसेन। अक्षाधिपेनार्षपथे समित्य खर्मातुनेव प्रसमं निरुद्धः ॥ २॥ तत् सिंहजीचाक्नितव्यविष्यविष्योमितागाधमहाइदायाम्। भूबद्धमावद्यत्रद्वयायां सुमीच सूर्यः सरिदुत्तमायाम् ॥ ३ ॥ ततः प्रसति सा गङ्गा तुत्रपुष्सपत्रीदया। नाचा रावचगङ्गीत प्रश्विमानसुवागता । ८ ॥ ततः प्रस्त्वे व च मवरीषु कूलानि रहे निचितानि तसाः। अवर्षनाराचयतैरिवान्तर्वेष्टिः प्रदीप्तैनिधितानि भान्ति ॥ ५ ॥ लुखाख्रिटेवूळ्वलचाक्रांगा भवन्ति तोयेषु च पद्मरागाः। सीगन्यिकोत्याः कुरुविन्दनाय मद्दागुणाः स्काटिकसंप्रस्ताः॥६॥ बन्धूवगुन्तासवलेन्द्रगोपजवासमास्व्समवर्षभोभाः। अवाजिषावी दाड़िमवीजवसीस्तथापरे विांग्रकपुष्पमासः॥ । सिन्दूरपद्मोत्यचकुडुसानां बाचारसस्यापि समानवर्षाः। सान्द्रे अपि रागे प्रमया खयैव मान्ति खलजाः स्कुटमध्यशोमाः॥ आनीय सासामतुवेषयोगमासाय रिक्सप्रकारेण दूरम्। पार्कानि सर्वाप्यनुरस्वयन्ति गुणीयपद्माः स्कटिकप्रस्ताः ८॥ क्रुसुवानीचव्यतिंमित्ररागप्रत्यु प्ररक्तास्तुजतुष्यमासः। तथापरे त्रव्यात्वास्कारी प्रयतिषो हिङ्गु वविष्वोऽन्ये ॥१०॥ चकोरपुंस्कोकिलसारसानां नेत्रावमासस भवन्ति केचित्। चन्ये पुनः सन्ति च पुष्पितानां तुष्पित्वयः कोकनदोत्त्रसानाम् ११

प्रभावकाहिन्यगुरुलयोगैः प्रायः समानाः स्कटिकोञ्जवानाम्।

मानी बरक्षोत्पवचारमासः सौगन्धिकोत्या मण्यो भवन्ति॥१२॥ कामन्तु रागः कुरुविन्दनेषु स नैव याद्वक् स्मिटिको इत्रेषु । निरिचेषोऽनार्वेष्टवा भवन्ति प्रभाववन्तोऽपि न तै; समस्तैः॥१३

ये तु रावणगङ्गायां जायन्ते सुक्विन्दकाः।
प्रमागधनं रागं विस्ताणाः स्किटिकार्चिषः॥ १४॥
वर्णात्यायितस्तेषां अन्यूदेश्चे तथा परे।
न जायन्ते हि ये केचिक्यू खड़िश्मवाप्रुयुः॥ १५॥
तथैव स्काटिकोत्यानां देशे तुम्बुक्षं क्रके।
सधर्माणः प्रजायन्ते खड्यमूख्याः हि ते स्मृताः॥ १६॥
वर्णाधिकां गुक्तस्व सिन्धता समताच्छता।
यर्चिक्ता महत्ता च मणीनां गुणसंग्रहः॥ १०॥

ये वर्करिक्ट्रमस्रोपदिन्धाः प्रभाविसुत्ताः प्रकृता विवर्णाः । न ते प्रयस्ता मणयो मवन्ति समानतो जातिगुणैः समस्तैः ॥१६ दोषोपस्दृष्टं मणिमप्रबोधाद् विमर्त्ति यः वसन कश्चिदेव । तं योकजिन्तामयस्त्यु विज्ञनायादयो दोष्णणाः इरन्ति ॥१८॥

कामं चारतराः पञ्च जातीनां प्रतिक्पकाः विजातयः प्रयत्नेन विद्वांस्तानुपज्ञच्चेत् ॥ २०॥ क्रमसपुरोद्भवसिंच्छतुम्बुरुदेशोत्यसुन्नपाणीयाः ।

त्रीपूर्णकास सहया विजातयः पद्मरागाणाम् ॥ २१ ॥ तृषोपसर्गात् कालसामिद्यानमातास्त्रभावादप्रि तुम्बुक्त्यम् । कार्णप्रात्त्रया सिंहलदेशजातं सुकासिद्यानं नमसः स्त्रमावात्

11771

स्वीपूर्णकं द्रीप्तिविनाक्ततत्वाद् विजाति किङ्गाश्रय एव भेदः। यस्ति विकास प्रविति पद्मरागा योगात्तुषायामिव पूर्णमध्यः॥२३॥

११ चे इप्रदिग्धः प्रतिभाति यस

्र भी वा प्रष्ट्यः प्रजहाति दीप्तिम्।

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

धाक्रान्तमूर्वी च तथाक्रुसिम्यां यः कास्तिकां पार्श्वगतां विभक्ति ॥ २४ ॥ संग्राप्य चीत्सिप्य यथानंद्विति विभक्ति यः सर्वगुणानतीव । तुस्यप्रमाणस्य च तुस्यकातियों वा गुरुत्वेन भवेत्तु तुस्यः । प्राप्यापि रक्षाकंरकां स्वकाति सम्बद्धगुरुत्वेन गुणेन विद्वान् ॥२५

षप्रपश्चित सन्दे हैं यापे तु परिलेख येत्। स्वनातक समुखेन लिखिलापि परस्परम् ॥ २६ ॥ वर्ष्णं वा सुरुविन्दं वा विसुच्चानेन केनचित्। नायकां लेखनं कर्त्तुं पद्मरागेन्द्रनीलयोः ॥ २० ॥ जात्यस्य सर्वेऽपि मणेस्तु याद्यम् विजातयः सन्ति समानवर्णाः। तथापि नामाक रणार्थमेव भेदप्रकारः परमः प्रदिष्टः ॥ २८ ॥

गुणोपपन नं संचाववधी
मणिन धार्थी विगुणी चि जात्यः। "
न कीस्तुभेनापि सचाववदं
विद्वान् विजाति विद्यात् कदांचित्॥ रे८॥
चण्डाच एकोऽपि यथा चिजातीन्
समत्यं भूरीनपि चन्त्ययतात्।
ध्रेष्टो मणीन् भूरिगुणोपपनान्
ध्रक्तीति विद्वावयितुं विजात्यः॥ ३०॥

सपंत्रमध्येऽपि सताविवासं प्रमादहत्ताविप वर्त्तमानम्।
न पश्चरागस्य महागुणस्य मत्तौरमापत् स्वृत्रतीहं काचित्॥३१
दोषीपसूर्णप्रमवास ये ते नोपद्रवास्तं सममिद्रवन्ति।
गुणैः ससुत्तेनितचाररागं यः पश्चरागं प्रयतो विमित्ति ॥ ३२ ॥
वज्ञस्य यत्त्रस्हलसंस्थयोक्तं मूंस्यं ससुत्पादितगौरवस्य।
तत् पश्चरागस्य महागुणस्य तन्ताष्ठकस्याकितस्य मूल्यम् ॥३३॥

वर्षदीसुरापपदं हि मिणरत्नं प्रश्चसते।

ताम्यामीब्रहिप खर्षं मिष्मूंस्थात् प्रश्लीयते ॥ ३४ ॥ इति गावड़े पद्मरागपरीचा नाम सप्ततितमोऽस्थायः ।

#### एकस्प्रतितमोऽध्यायः।

स्त डवाच। दानवाविपतः पित्तमादाय भुजगाविपः । दिधा कुर्वेतिव व्योम सत्वरं वासुक्तिययौ ॥ १ ॥ स तदा समिरोरत्नप्रमादीते नमीऽम्बुधी । राजतः स महानेकः खण्डसेतुरिवाबमी ॥ २ ॥ ततः पद्मनिपातेन संहरितव रोदसीः । गरमान् पस्तीन्द्रस प्रहर्तुसुपचक्रमे ॥ ३ ॥ सहसैव सुमोच तत् फसीन्द्रः सरसायुक्ततुरस्कपादपायाम् । ॥॥ गिर्वावनगन्यवासितायां वस्माणिकानिरेद्वतस्वकायाम् ॥॥॥

तस प्रपातसमननारकासमिव तद्ददास्वयमतीत्व रमासमीप । स्वानं चितेक्पपयीनिधितीरसिर्ध तत् प्रत्ययान्वरकताकरतां जगाम ॥ ५ ॥ तबैव किचित् पततस्तुं पित्तादुपेत्व जग्राह ततो मक्तान् । स्वाकतीरमकत्वरक्षितीयान

तत्राकठोरम्बक्षकश्चिरीवपुष्य-खबोतप्रहचरमाद्वज्ञमैववानाम् । कद्वारम्बक्षकद्वमुकाच्च पत्र-

प्राप्तिक्वो सरकताः यसदा सवन्ति ॥ ७॥ तद्यव भोगीन्द्रभुवाभिग्रुक्तं पपात पित्तं दितिवाधिपद्य। तद्याकरकातितरां स देशो दुःखोपक्षस्य गुणैय गुक्तः ॥ ८॥

तिवान् सरकातस्थाने यत् किचिदुपजायते । तत् सर्वे विवरोगानां समसायाप्रक्रीस्वते शत्का USA सर्वमन्त्रीयिषगणियंत्र शक्यं चिकित्सित्म् ।
महाहिदंष्ट्राप्रमवं विषं तत् तेन शास्यति ॥ १० ॥
धन्यद्याकरे तत्र यहोषैचपवर्जितम् ।
जायते तत् पवित्राणासृत्तंमं परिकोत्तितम् ॥ ११ ॥
धन्तंहरितवणे कोमलमचिविभेदजटिलख ।
काञ्चनचूर्णस्थान्तं: पूर्णमिव लक्षते यच ॥ १२ ॥
युत्तं संस्थानगुर्णे: ससरागं नौरविष ।

सवितः वारसंख्यां च्छुरयति सर्वायमं दीत्रा॥ १३॥ हिला च हरितमावं यखान्तर्विनिहिता मवेदीतिः। अचिरप्रमाप्रमाहत्यादेशसमन्विता माति॥ १४॥ यह मनसः प्रसादं विद्धाति निरीचितमतिमात्रम्। तस्यक्तं महागुणमिति रक्षविदां मनोहित्तः॥ १५॥ वर्णस्मातिबहुशस्त्राद्धयान्तः स्वच्छितरणपरिधानम्। सान्द्रसिन्धविश्वः वोमस्वविद्धप्रमादिसमकान्ति॥ १६॥ वर्णोक्चस्या कान्या सान्द्राकारो विभासया माति। तदिप न गुणवत् संज्ञामाप्रोति याद्ध्यो पूर्वकम्॥ १०॥ श्वस्य श्रिक्ष श्रिक्ष श्रिक्ष प्रावस्था सान्द्राकारो विभासया माति। वदिष्य गुणवत् संज्ञामाप्रोति याद्ध्यो पूर्वकम्॥ १०॥ श्वस्य श्रिक्ष श्रिकालतुना मरकतमविविधं विगुणम्॥ १८॥

यत् सन्धियेषितं रह्मम्यं मरकताइवेत् । त्रेयस्कामेर्ने तदार्थं क्रेतव्यं वा क्षयञ्चन ॥ १८ ॥ भक्षातकीपुनिका च तद्वर्णसमयोगतः । मयोर्भरकतस्यैते बच्चपीया विजातयः ॥ २० ॥ चीमण वाससा सष्टा दीप्तिं त्यजित पुत्रिका । बाघवेनेव काचस्य शक्या कर्त्तं विभावना ॥ २१ ॥ कास्यिद्नेकक्पैर्भरकतमनुगच्छतोऽपि गुणवर्णः । भक्षातकस्यानिवैर्वषस्यसुपति वर्णस्य ॥ २२ ॥

वनाणि सुन्नाः सन्यन्ये ये च केचिदिनातयः। तेषां नाप्रतिबद्धानां भा भवत्य द्वंगामिनी ॥ २३॥ ऋजुलाचैव केषाचित् कथचिदुपजायते। तिर्थ्यगालोच्यमानानां संद्यवैव प्रयम्बति॥ २४.॥ सानाचमनजयेषु रचामन्त्रियाविधी। ददिवारी हिरस्थानि कुर्विद्धः साधनानि च ॥ २५ ॥ दैवपैचातिथेयेषु गुरुसंपूज्नेषु च। बाध्यमानेषु विविधैदेषिनातैर्विषोइवै: ॥ २६ ॥. दोषेर्चीनं गुगैर्युत्त' काञ्चनप्रतियोजितम्। संग्रामे विचरित्रय धार्थं मरकतं बुधै: ॥ २७ ॥ तुलया पद्मरागस्य यस्त्रस्यसुपनायते। समतेऽत्यधिकं तस्राद् गुणैर्मरकतं युतम् ॥ २८॥ तथा च पद्मरागाणां दोषैर्मूक्षं प्रचीयते। ततोऽस्याप्यधिका हानिदीं वैर्मरकते भवेत्॥ २८॥ इति गार्डे महापुराणे मरकतपरीचा नाम एकसमृतितमोऽध्यायः।

### दिसप्ततितसोऽध्यायः।

स्त डवाच । तत्रैव सिंच्छवधूकरपञ्चवायव्यालूनबाखखवलीकुसुमप्रवाखे ।
देशे पपात दितिजस्य नितान्तकान्तं
प्रोत्पुष्कनीरजसमद्युति नेत्रयुग्मम् ॥ १ ॥
तत् प्रत्ययादुभयशोभनवीचिभासा
विस्तारिथी जलनिधेक्पकच्छमूमिः ।
प्रोद्धिकवेतकबलप्रतिबच्चलेखा
सान्द्रेन्द्रनीक्रमण्डवन्ते निक्

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, aaatilaaria 1 53 Foundation USA.

तव्रसिताबंद्दसमानि स्टूनं मार्चायुवाक्कद्दसमानि स्टूनं स्वाद्वति क्षुमैगिरिकणिकाया-स्वसाद्वनित मण्यः सहमावमासः ॥ ३ ॥ भन्ये प्रसद्वपयसः पयसां निधात-रस्वृत्विषः मिखिगणप्रतिमास्त्रथान्ये । नीजीरसप्रभवबुद्बुद्दभास केचित् केचित्त्या समदकोकिककाण्डमासः ॥ ४ ॥

एकप्रकारा विस्पष्टवर्णश्रीभावभासिनः। जायन्ते मणयस्तस्मिन् इन्द्रनीसा महागुणाः ॥ ५ ॥ स्त्पाषाणिश्वारस्वकर्तरात्राससंयुताः। मिन्नापरं कच्छायावर्षदोषेस दूषिताः ॥ ६॥ तत एव हि जायन्ते मण्यस्तव भूरयः। यास्त्रसम्बोधितिथयस्तान् प्रशंसन्ति सूरयः॥ ७ ॥ धार्थमाणस्य ये दृष्टा पद्मरागमणेर्गुणाः। धारणादिन्द्रनीलस्य तानेवाप्नीति मानवः॥ ८ ॥ यथा च पद्मरागाणां जातकचितयं भवेतु। इन्द्रनी खेषपि तथा दृष्टव्यसविशेषतः॥ ध॥ परीचा प्रत्यवैर्वेश्व पद्मरागः परीच्यते। तचैव प्रत्यया दृष्टा इन्द्रनीसमधेरपि॥ १०॥ यावन्तं चंक्रभेटनिं पद्मरागोपयोगतः। इन्द्रनीलमणिखासात् क्रमेत सुमहत्तरम्॥ ११ ॥ तथापि न परीचार्थं गुणानामभिष्ठचये। मिणरानी संमाधेयः कथिस्दिए कसनः॥ १२॥ चिनमावापरिज्ञाने दाइदोषेस दूषितः। सोऽनर्थाय भवेद्वर्तुः कर्त्तुः कार्ययतुस्तथा ॥ १३ ॥

काचीत्पंचकरवीरसंस्कितवा इच नुषेः संवैद्धाः।
किवात विकातय इमे सहमा मिषिनेन्द्रनीचेन ॥ १४॥
गुरुभावकितनभावावेतेषां नित्यमेव विज्ञेयो ।
काचाद् यथावदुत्तरिवर्षभानीं विभिषेण ॥ १५॥
इन्द्रनीचो यथा कचिद् विभन्धातास्ववर्णताम्।
रच्यायौ तथा तास्त्री करवीरोत्पचानुभी ॥ १६॥
यस्त्र मध्यमता भाति नीचस्येन्द्रायुधपमा ।
तिमन्द्रनीचमित्याद्वर्भद्वाद्वं सुवि दुर्जभम् ॥ १०॥
यस्त्र वर्षस्य भूयस्वात् चीरे यतगुषे स्थितः।
नीचतां तवयेत् सर्वं मद्दानीचः स उच्यते ॥ १८॥
यत् पद्मरागस्य मद्दागुषस्य मूस्यं भवेत्यावसमन्वतस्य।
तदिन्द्रनीचस्य मद्दागुषस्य वर्षस्य संस्थाकुचितस्य सूस्यम्॥१८॥
इति गार्डे इन्द्रनीचपरीचा नाम दिसप्ततितमोऽध्यायः।

#### चिसप्रतितमोऽध्यायः।

स्त छवास । वैद्र्यंपुष्परागायां कार्वतनभी प्रकयोः ।

परीचा ब्रम्मणा प्रोक्ता व्यक्तिन कथिता दिन । ॥ १ ॥

कार्यान्तकाल प्रिताब्द्र राश्चित्रं दक्ता ए दितिनस्य ना दात् ।

वैद्र्यंपुत्पन्नमनेकवर्षं शोभाभिरामस्युतिवर्णवीनम् ॥ २ ॥

पविदूरे विदूरस्य गिरेक् नुष्ट्ररोधसः ।

कामभूतिकसीमानमन्त तस्याकरो भवेत् ॥ ३ ॥

तस्य नादससुखत्यादाकरः सुमन्तागुणः ॥ ४ ॥

तस्येव दानवपतिनिनदानुद्धपाः ॥ ४ ॥

तस्येव दानवपतिनिनदानुद्धपाः ।

\*\*CC-0. Prof. Satya Vrat share सुमान्न स्वारं । ३ Foundation USA

वैदूर्यरहरम्पयी विविधावमास स्तस्रात् स्मृतिक्वनिवद्या इव संबंभूतुः ॥ ५ ॥ पंचरागसुपादायं मिषवर्णां हि ये चितीं। सवीसान् वर्षश्रीमाभिवेंदूर्यमनुगच्छति॥ ६॥ तैयां प्रधानं यिखिकाण्डनीसं यद्यां भवेद् वैग्रद्सप्रकायम् । चावायपचप्रतिमित्रयो ये न ते प्रयस्ता मणियास्त्रविक्तिः ॥ अ गुणवान् वैदूर्व्यमणियोजयितं स्वामिनं वरमान्यैः। दोषेर्युक्तो दोषेस्त्रसाद् यंत्रात् परीचिते ॥ दं ॥ गिरिकाचिश्रयपाली कांचस्मंटिकांच घूमनिर्भिकाः। वैदूर्व्यमणेरते विजातयः सिवमाः सन्ति ॥ ८ ॥ बिख्यासावीत् काचं संघुमीवात् ग्रेग्रपासकं विद्यात्। गिरिकायमदोप्तित्वात् स्कटिकं वर्षीकवसत्वेन ॥ १०॥ यदिन्द्रनी स्वयं महागुणस्य सुवर्षसंख्याक सितस्य मूं स्वम् । तदैव वैदूर्थमणीः प्रदिष्टं प्रवाहयोक्तापितगौरवेखं ॥ ११ ॥ जात्मस्य सर्वेऽपि मणेस्तु याह्ग् विजातयः सन्ति समानवर्षाः । तथापि नामाकरपानुमेयमेदप्रकारः परमः प्रदिष्टः ॥ १२ ॥ सुखीपसम्बस् सदा विचार्यो द्वारं प्रमेदी विदूषा नरेस । से चप्रमेदी खघुता संदुलं विजाति लिझं खलु सार्वजन्यम् ॥१३॥ क्ष्यकाकेयकीः प्रपूर्यमाणाः प्रतिकदाः प्रतिसत्क्रियापयोगैः। गुणदोषसमुद्रवं समन्ते मणयोऽर्थान्तरमूखमेव मिनाः ॥१॥ क्रमशः समतीतवर्त्तमानाः प्रतिबंदा मणिवन्यकेन यद्वात् । यदि नाम भवन्ति दोषडीना मणयः षड्गुणमाप्रुवन्ति मूलम् 11 8.3 11

याकरान् समतीतानासुद्धेखीरसिववी । सूखमेतत् मणीनान्तु न सर्वेच महीतले ॥ १६ ॥ सुवर्णी मनुना यसु प्रोत्तः वोड्यमावकः । तस्य सप्ततमी मागः संज्ञाक्यं करिष्ट्यति ॥ १७॥ श्राणसतुर्मोषमानी माषकः पश्चक्षणसः । पत्तस्य दश्मी मागी घरणः परिकीर्त्तितः ॥१६॥ इति मणिविधिः प्रोक्ती रत्नानां मूर्व्यनस्ये॥ १८॥ इति गावहे वैद्यापरीचा नामं चिसप्ततितमोऽध्यायः।

### चतुःसप्ततितमोऽध्यायः।

द्ति वंवाच । पंतितायां हिमाद्री तु त्वंचस्तस्यं सुरहिषः ।
प्रादुर्भवन्ति तास्यस्तुं पुष्परांगां महागुणाः ॥ १ ॥
प्रापीतपाण्डुंचिरः पाषाणः पद्मरांगसंद्रकः ।
कीरण्डकानामां स्वात् सं एवं यदि लोहितस्तु पीतः ॥२॥
प्रालोहितस्तु पीतः सच्छः काषायकः स एवोकः ।
प्रानीलग्रंक्षवणः सिन्धः सीमानकः सगुणः ॥ ३ ॥
प्रत्यन्तलोहितो यः सं एवं खलु पद्मरागर्सद्यः स्वात् ।
प्रतिनद्रनीलसंद्रः स एवं क्षिणं सुनीलः सन् ॥ ४॥
पृत्यं वैद्र्यमणेरिव गदितं द्वास्य रक्षणास्त्रविदां ।
धारणपलस्य तद्दत् विन्तुं स्त्रीणां सुतप्रदो मवति ॥ ५॥
दित गाव्डुं महापुराणं पुष्परागपरीचा नाम
चतुःसप्ततितमीऽध्यायः ।

## पञ्चसप्ततितमोऽध्यायः।

स्त खवाच

वायुर्नखान् देखापतेग्रं होता चिचीप संत्पद्मवनेषु हृष्टः। ततः प्रसतं पवनोपपद्मं कर्वितनं पूज्यतमं प्रथिव्याम् ॥ १॥ वर्षेन तद्विरसोममधुप्रकाश-

साताच्योतदृष्टनोड्यादितं विमाति । CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Dightzer by 53 Foundation USA त्रीलं पुनः खलु सितं पर्षं विभिन्नं श्राध्यादिदोषकर्णे न च तिष्ठभाति ॥ २ ॥. चिन्धा विग्रहाः समरागिणस आपीतवर्णा गुरवो विचित्राः । झासव्रणव्यास्तविवर्जितास कर्वेतनास्ते प्रसं पविचाः ॥ ३ ॥.

पावेष काञ्चनमयेन तु वेष्ट्रयिला तप्तं यदा चतवहैर्भवति प्रकाशम्। रोगप्रणायनकरं कुलिनायनन्त-्रायुष्कारं कुलकरच सुखपदच ॥ ४ ॥ ग्रवंविधं बहुगुणं मणिमावहन्ति क्रकेंतनं ग्रुसमलक्रुतये नरा ये। ते पूजिता बहुधना बहुबान्धवास नित्योज्ज्वलाः प्रमुदिता चपि वे भवन्ति ॥ ५ ॥ ्रवीऽपनच्च विकताकुलनीलसासः प्रकानरागसुसिताः तसुषा विक्पाः। तेजोऽतिदीप्तिकुचपुष्टिविचीनवर्णाः क्वीतनुस्य सहयं वपुरुद्दहन्ति ॥ ६ ॥ वर्वतनं यदि परीचितवर्षेक्पं प्रत्यव्यसास्त्ररिवाकरसुप्रकाशम्। तस्योत्तमस्य मणियास्त्रविदा महिसा तुच्चन्तु मूच्यसुदितं तुन्तितस्य कार्थ्यम् ॥ ७ ॥ इति गावडे सहापुराचे कर्नेत्नपरीचा नाम पश्चसप्ततितमोऽध्यायः।

षट्सप्ततितमोऽध्यायः।

ः स्त छवाच । हिमवत्युत्तरे देशे वीय्यं पतितं सुरिह्मसस्य । संप्राप्तसृत्तमानामानरतां सीकरतानाम् ॥ १ ॥

युक्ताः यश्राजनिमाः स्थीनाकसविमाः प्रमावनाः । प्रभवन्ति ततस्तक्षा वक्षनिमा भीषापाषाचाः ॥ २ ॥ ्हेमाद्प्रितिवृद्धाः श्रुवसि श्रुवया विषंत्ते यः। श्रीषमिषं प्रीवादिषु सम्पदं सर्वदा समते॥ ३ ॥ निरीक्ष पंजायनो वे तसरकानिवासिनः ससीपेऽपि। दीपितृक्षम् सम्बद्धाः स्थान्नाद्यो हिंसाः ॥ ॥ तस्वोत्वलमक्तिनोर्भयं नचास्वीयसुपइसन्ति ! भीषमणिर्गुणयुक्तो सम्यक् प्राप्ताङ्खीयकज्ञज्ञलम् ॥ ॥ ॥ पितृतपंषापि पिढणां स्मिनं हुवार्ष्ट्रिकी सुवति। माम्यन्यज्ञतान्यपि सर्पाच्छनाखुद्यस्विवविषाचि । संविवानिवैदितस्वरसयानि भीमानि नम्यन्ति । 🔏 🖡 ग्रैवसबसाइकामं पर्वं यीतप्रमं प्रभाहीनम्। मिलन्युति च विवर्षे दूरात् यरिवर्जयेत् प्राञ्जः ॥ ७॥ सूखं प्रकल्पामेषां विबुधवरैदेंशकालविज्ञानात्। दूरे भूतानां बहु किश्विविकटप्रस्तानाम्॥ ८॥ इति गार्ड महापुराचे वेदूर्यपरीचा नाम बद्सप्ततितसीऽभ्यायः ।

सङ्ख्युक्ता बहुमित्ति हिता हित्रपटाखे पुलका भवन्ति ॥ ३॥
कालखराससम्गालहकोषकपैश्रेष्ठे: समांसर्विप्रार्ट्सुखैर्पेताः।
सृद्धं प्रस्य विदुषा परिवर्जनीया
सृद्धं प्रस्य क्षितच्च प्रतानि पच्च ॥ ४॥
इति गार्क् महापुराये पुलकपरीचा नाम
सप्तस्तितसीऽध्यायः।

## स्रष्टसप्ततितसोऽध्यायः।

स्त उवाज । इत्रुगूपमादाय दानवस्य यथेषितम् ।

कर्मद्रायां निज्ञिचेप किश्विचीनादिभूसिषु ॥ १ ॥

तत्रेन्द्रगोपकितितं ग्रुक्तवक्षवर्षं

संस्थानतः प्रकटपीनससानमाचम् ।

नानाप्रकारिविचितं कश्चिरास्थरतः

सृचृत्य तस्य खलु सर्वसमानमेव ॥ २ ॥

मध्येन्द्रपाण्डरमतीव विग्रववर्षं

तच्चे न्द्रनीलसहग्रं पटलं तुले स्थात् ।

सैक्षव्यस्त्यजननं कश्चितं तदैव

पक्षच तत् किल भवेत् सुरवज्ञवर्षम् ॥ ३ ॥

इति गावज् स्वापुराणे क्षिरास्थरत्वपरीचा नाम

क्षष्टसप्ततितमोऽध्यायः ।

### जनायीतितमोऽध्यायः।

स्त उवाच । कावेरविन्ययवनचीननेपालभूमिषु । लाङ्ग्ली व्यक्तिरकोदो दानवस्य प्रयद्धतः ॥ १ ॥ स्राकाशयुद्धं तैलास्यसृत्पद्यं स्फटिकं ततः। खणालग्रह्मधवलं किञ्चिद्धर्षान्तरान्वितम्॥ २॥ न तत्तुव्यं हि रह्मञ्ज भयवा पापनाश्यनम्। संख्यतं शिब्धिना सद्यो सूव्यं किञ्चिद्धभेत्ततः॥ ३॥ दति गारुङ् महापुराणे स्मिटिकपरीचा नाम जनाशीतितमोऽध्यायः।

### अधौतितमोऽध्यायः।

स्त उवाच। बादाय ग्रेषस्तस्यान्तं वलस्य केरलादिषु।
चिचेप तत्र जायन्ते विद्वमाः सम्मागुणाः॥१॥
तत्र प्रधानं ग्र्याचीम्तितामं गुम्नाजवापुष्पनिमं प्रदिष्टम्।
सनीलकं देवकरोमकञ्च स्थानानि तेषु,प्रभवं सुरागम्।
बन्धत्र जातञ्च न तत् प्रधानं मूस्यं भवेष्टिक्पिविश्रेषयोगात्

प्रसम कोमलं जिन्दं सुरागं विद्वमं हि तत्। धनधान्यकरं जोके विद्यात्तिभयनायनम्। स्कटिकस्य विद्वमस्य रत्नज्ञानाय ग्रीनकः।॥३॥ इति गारुड् सहापुराणे रत्नपरीचा नास भगीतितस्रोऽध्यायः।

# एकाशीतितमोऽध्याय:।

स्त उवाच । सर्वतीर्थानि वस्तासि गङ्गा तीर्थीसमोत्तमा । सर्वत स्वामा गङ्गा चित्र खानेस दुर्बमा ॥ १ ॥ इतिहारे प्रयागे च गङ्गासागरसङ्गमे । प्रयागं परमं तीर्थं स्तानां सित्तमात्तिदम् ॥ २ ॥ सेवनात् कतपिण्डानां पापजित् कामदं रखाम् । वाराणसी परं तीर्थं विश्वेशो यत्र केशवः ॥ ३ ॥ सुवनेतं परं तीर्थं दानार्थे किस्मिन्नादम् ॥ ३ ॥ प्रमासं परमं तीर्थं सोमनायो हि तब च ॥ ४ ॥ द्वारका च पुरी रम्या भुतिसुतिप्रदायिका। प्राची सरस्रती पुरसा सप्तसारस्रतं परम्॥ ५॥ केटार' सर्वपापम्नं शाक्षलयाम उत्तमम्। नारायणं महातीर्थं मुक्तवे वदरिकाश्रमम्॥ ६॥ श्वेतद्वीपं पुरी माया नैसिवं पुष्करं परम्। भयोध्या चार्थतीर्थन्तु चित्रकूट्य गोमतीम्॥ ७॥ वैनायकं सद्वातीर्थं रामगिर्यात्रमं परम्। काचीपुरी तुक्समद्रा श्रीग्रैलं सेतुवन्धनम्॥ द ॥ रामेखरं परं तीर्धं कार्त्तिकयं तथोत्तमम्। स्मृतुङ्गं कामतीर्थे कामरं कटकन्तया ॥ ८ ॥ एकायिन्यों महाकातः क्षत्रंके श्रीधरी हरिः। क्रमास्त्रं भंचातीय कालसंपिय कामदः॥ १०॥ महावेशी च कावेरी चन्द्रभागा विपायया। एकास्त्रच्च तथातीर्थं जन्मार्थं देवकीटकम्। मयुरा च पुरी रस्या भोग्यसैव सञ्चानदः॥ ११॥ जम्बूसरी महातीर्थं तानि तीर्थानि विदि च। सूर्थः शिवो गणो देवी हरियंत्र च तिष्ठति ॥ १२॥ एतेष च तथान्येषु सानदानं जपस्तपः। पूजायाचं पिण्डदानं सर्वे भवति दाचयम्॥ १३॥ यालग्रामं सर्वदं स्थात् तीथं पश्चपतेः परम्। कोकासुखञ्च वाराइं भाग्डीरं खासिसंज्ञकम्॥ १४॥ मोहटखे महाविषामन्दारे महस्दनः। कामक्पं महातीयं कामाख्या यत्रं तिष्ठति। पुण्डुवर्षनमं तीर्थं कार्त्तिकेयस यत्र च ॥ १५ ॥ विरजस्त महातीर्थं तीर्थं त्रीपुरुषोत्तमम्।

महेन्द्रपर्वतस्तीयं कावेरी च नदीपरा ॥ १६ ॥ गोदावरी महातीर्थं पयोश्यी वरदा नदी। विन्यः पापचरं तीर्थं नर्भदाभेद उत्तमः ॥ १७ ॥ गोकर्षं परमं तीर्थं तीर्थं माहिसती पुरी। कालकारं महातीर्थं ग्रमतीर्थमनुत्तमम्॥ १८॥ क्रते गौचे सुक्तिद्य गार्जवारी तदन्तिक । विरजं सर्वदं तीर्थं खर्णाचं तीर्थसत्तमम्॥ १८॥ नन्दितीय सुन्निद्य कोटितीर्थं पालपदम्। नासिकाच महातीर्थं गोवर्धनमतः परम् ॥ २७ ॥ क्रभवेषी भीमरवा गण्डकीया विरावती। तीर्थं विन्दुसरः पुरुषं विश्वपादोदमं परम् ॥ २१ ॥ ब्रह्मध्यानं परं तीर्थं तीर्थमिन्द्रियनिषदः'। दमस्तीर्थन्त परमं मावश्रविः सरस्तयाः॥ २२ ॥ चानचरे धाननले रागहेषसलापहे v यः स्नाति मानसे तीर्थे स याति परमां गतिन् ॥ रह ॥ इदं तीर्थमिदं निति वे नरा मेदद्रिनः। तेषां विधीयते तीर्थगमनं तत्फालक् यत्। सर्वे ब्रह्मेति योऽवैति नातीये तस्य विश्वन ॥ २४ ॥ एतेषु सानदानानि याचे पिष्डमधाचयम्। सर्वा नदाः सर्वेग्रेसाः तीर्थे देवादिसेवितम् ॥ २५ ॥ वीरकृष हरेसींथें तापी बेहा महानदी। सप्तगोदावरं तीर्धं तीर्धं कोणगिरिः परम्॥ रह ॥ महासच्चीर्यंत्र देवी प्रणीता परमा नदी। सम्बाद्री देवदेवेश एकवीर: सुरैम्बरी ॥ २७॥ गङ्गादारे कुमावर्ते विन्ध्यके नीसपवते।

चानं वनखरी तीर्थे स भवेत पुनर्भवे.॥ २८ ॥ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

039

स्त डवाचं। एतान्यन्यानि तीर्थानि सानायीः सर्वदानि हि । श्रुत्वाऽत्रवीदरेत्रसा व्यासं द्वादिसंयुतम् ॥ २८ ॥ एतान्युसा च तीर्थानि पुनस्तीर्थोत्तमोत्तमम् । गयास्यं प्राप्त सर्वेषामचयं ब्रह्मजीवदम् ॥ ३० ॥ द्वित गावडे महापुराषे सर्वतीर्थमाहात्मंत्र नाम एकाग्रीतितमोऽध्यायः ।

#### द्वाशीतितमोऽध्यायः।

व्रच्नीवाच । सारात् सारतरं व्यासं । गयामाहात्मामुन्तमम् । प्रवच्चासि समासेन सित्तसित्रदं ऋणु॥ १॥ गयासुरोऽभवत् पूर्वं वीर्थवान् परमः स च। तपस्तप्यन्महाघोरं सर्वभूतोपतापनंम्॥ २॥ तत्तंपस्तापिता देवास्तद्बधार्थं इरिं गताः। यरणं इरिक्चे तान् सवितव्यं शिवासिंसः॥ ३॥ पातितेऽस्य महादेहे तथेत्य जुः सुरा हरिम्। कदाचिच्छिवपूजार्थे चीराव्येः कमलानि च॥ ४॥ भानीय कीकटे देशे शयनं चाकरोडली। विष्युमायाविसूदोऽसी गदया विष्युना इतः॥ ५॥ भतो गदावरो विष्णुर्गयायां सुन्निदः खितः। तस्य देशो लिङ्गक्पी स्थितः ग्रहे पितामहः॥ ६॥ जनाइ नय कालेगस्त्यान्यः प्रपितामदः। विषाराहाय मथादां पुरस्चितं भविष्यति॥ ७॥ यत्रं सावं पिष्डदानं सानादि कुर्ते नरः। स स्वर्गे तद्वालोकच्च गच्छेच नरकं नरः ॥ ८॥ गयातीर्थं परं जात्वा यागं चन्ने पितामदः। नाम्मणान् पूज्यामास ऋत्विगर्धसुपागतान् ॥ थ ॥

महानदी रसवहो सद्दा वार्ष्यादिवन्तया । मक्सोन्यपासादीं कामधेनुं तथा स्नत्। पश्चकोयं ग्याचेवं ब्राह्मपेभ्यो ददी प्रभुः॥ १०॥ वर्मयोगेषु खोमात्तु प्रतिग्दञ्च चनादिवाम्। स्थिता विप्रास्तदा यप्ता गयायां ब्राह्मणास्ततः॥ ११ ॥ माभूत् चैपुक्षी विद्या माभूत् चैपुक्षं धनम्। युकाकं स्वादारिवद्या नदी पाषायपर्वतः ॥ १२ ॥ यसैस्त प्रार्थितो ब्रह्मानुगई सत्वान् प्रभुः। बोकाः पुष्सा गयायां दि श्रादिनो ब्रह्मबोकगाः। युषान् वै पूजियषन्ति तैरहं पूजितः सदा ॥ १३ ॥ ब्रह्मज्ञानं गयात्राचं गोग्छडे सर्षं तथा। वासः प्रंसां कुरुचेन्ने सुक्तिरेषा चतुर्विधा ॥ १४ ॥ ससुद्राः सरितः सर्वा वापीकूपच्चदानि च। बातुकामा गयातीर्थं व्यास । यान्ति न संग्रयः ॥ १५ ॥ ब्रह्महत्या सुरायानं स्तेयं मुर्वङ्गनागसः । पापं तत्सक्कं सर्वे गयात्राहाद विनम्सति ॥ १६ ॥ पसंखता खता ये च पश्चीरहतास थे। सर्पदंष्ट्रा गयात्राचात्रुकाः स्वर्गे व्रजन्ति ते ॥ १७ ॥ गयायां पिष्डदानेन यत् फलं सभते नरः। न तच्छकां मया वत्तुं वर्षकोटिशतैरपि॥ १८॥ इति गार्ड सहापुराचे गयामाहालेत्र द्रायीतितमीऽध्यायः।

### वार्यीतितमोऽज्यायः।

महोवाच। कीकटेषु गया पुष्या पुष्यं राजग्रहं वनम्। विषयसारणः पुष्यो नदीनाञ्च पुनः पुनः ॥ १॥ सुष्णपुष्ठना पूर्वस्थिन पुस्ति। दक्षिणीलुईः loundation USA

साईक्रीयद्वयं मानं गयायां परिकीर्त्तितम् ॥ २ ॥ पश्चक्रीय' गयाचेत्रं क्रोथमेकं गयाचिरः। तत्र पिख्डप्रदानेन पितृषां परमा गतिः। गयागमनमात्रेष पितृषामनृषो भवेत्॥ ३॥ गयायां पित्रक्षेण देवदेवी जनाई नः। तं दृष्टा पुरुदिकाचं सुचिते वै ऋण्वयात्॥ ४॥ रयमार्गे गयातीर्थे दृष्टा रुद्रं पदाधिने। कालेखरच केदारं पितृणामनृणी भवेत्॥ ५॥ दृष्टा पितासई देवं सर्वपापै: प्रमुखते। सोकं लगामयं याति हड्डा च प्रितामसम्॥ ६ ॥ तथा गदाधरं देवं साधवं पुरुषोत्तसम्। तं प्रयस्य प्रयत्नेन न भूयो जायते नरः॥ ७॥ मीनादित्यं महातानं वनकावीं विशेषतः। दृष्टा सीनेन विपर्षे ! पितृषासनृषो भवेत् । ब्रह्माणं पूजियता च ब्रह्मबोकमवाप्रयात्॥ ८॥ गायची प्रातत्त्वाय यस्त प्रश्नति मानवः। सन्यां कत्वा प्रयत्ने न सर्ववेदफलं लभेत्॥ ८॥ सावित्रीचैव सध्याक्चे हद्दा यज्ञफलं लमेत्। सरस्ति साया हे हद्दा दानफ सं समेत्॥ १०॥ नगस्त्रमीस्तरं इष्टा पितृ णामनृषोभवेत्। धर्मारखं धर्ममीयं हद्दा खाहणनायनम् ॥ ११ ॥ देवं रप्रभे खरं दृष्टा को न सुचेत बन्धनात्। घेतुं दृष्टा घेनुवने ब्रह्मालोकं नयेत् पिळृन्॥ १२ ॥ प्रभासेशं प्रभासे च हुई। याति परां गतिम। कोटीम्बरं चाम्बमेषं हद्दा खाहबनायनम्॥ १३॥ सर्गदारेखरं दृष्टा मुच्चते भवबन्धनात्।

रामिष्वरं गदांबीचं हड्डा सर्गमवाप्रुयात् ॥ १४॥ व्रद्भेषरं तथा दक्षा सुचते ब्रह्मस्त्यया। स्वर्ष्ण सहाचानी हक्षा कामानवाम् यात् ॥ १५॥ फल्मीगं फलुचण्डीच गौरीं दृष्टा च सङ्गलाम्। गोसकं गोपतिं देवं पिट्धृणासनृणो सवेत् ॥ १६॥ मङ्गारेमञ्ज सिचेमं गयादित्यं गजन्तया। मार्कक्षेयेकरं दृष्टा पितृषामनृषोभवेत्॥ १०॥ पाबातीर्थे सरः साला दृष्टा देवं गदाधरम्। एतेन किं न पर्याप्तं नृषां सुक्ततिकारियाम्। श्रचानीकं प्रयान्तीच पुरुषानिकविंधतिम्॥ १६ ॥ पृथिव्यां यानि तीर्थानि ये ससुद्राः सरांसि च। फला तीर्थं गमिष्यन्ति वारमेकं दिने दिने ॥ १८॥ प्रथिव्याच गया पुर्वा गयायाच गयात्रिरः। श्रेष्ठ तथा फला तीथे तयाखच सुरस्य हि ॥ २०॥ छदोचि कनकानद्यो नामितीर्थन्तु मध्यतः। पुर्ख ब्रह्मसदस्तीर्थं सानात् स्वाद् ब्रह्मसोकदः ॥ २१ ॥ कूपि पिष्डादिकं क्रांता पितृशासनृशो भवेत्। तथाचयवटे साचं ब्रह्मजोकं नयेत् पितृन्॥ २२॥ इंसतीयें नरः साला सर्वपापैः प्रमुखते। कोटीतीर्थे गयाचीके वैतरस्वाच गोमके। ब्रह्मसोवां नयेत् त्राची पुरुषानेकविंधतिम् ॥ २३ ॥ ब्रह्मतीर्थे रामतीर्थे भाग्ने ये सीमतीर्थके। याची रामऋदे ब्रह्मलोकं पिळकुलं नयेत्॥ २४ म उत्तरे मानसे याही न भूयो जायते नरः। दिचिषे मानसे आही ब्रह्मसोकं पितृत् नयेत्॥ २५॥ CC-0. Prof. Satya Warshill Henrick and The Transfit Line 18 Stroundation USA

ग्रम् बरें तथा याची पितृषामन्त्रेषी भवेत्॥ रह ॥ श्राची च धेमुकारखे ब्रह्मचीकं पितृन् नयेत्। तिलघेतुप्रद: स्नाता हट्टा घेतुं न संग्रय: ॥ २७ ॥ ऐन्द्रे वा नरतीर्थेषु वासवे वैश्ववे तथा। महानद्यां क्रतयाची ब्रह्मलीकं नयेत् पितृन्॥ २८ ॥ गायचे चैव सावित्रे तीर्थे सारस्तते तथा। म्नानसन्यातर्पणकत् याची चैकोत्तरं यतम् । पितृपान्सु क्षसं ब्रह्मस्तीकं नयति मानवः॥ २८॥ ब्रह्मयोनि विनिर्गच्छेत् प्रयतः पिढमानसः । तर्पयित्वा पितृन् देवान् न विशेद् योनिशक्ष्टे ॥ ३० ॥ तर्पेणे काकजङ्गायां पितृषां द्वसिरचया । धर्मारको मतद्भक्त काप्यां श्रीही दिवं व्रजित्॥ ३१॥ धर्मयूपे च कूपे च पितृशामन्त्रशो भवेत्। प्रमाणं देवताः सन्तु लोकपालास साचिषः। मयागत्य मतङ्केऽस्मिन् वितृषां निष्कृतिः स्ता ॥ ३२ ॥ रामतीर्थे नरः खाला आहं सला प्रमासके । शिलायां प्रेतसावाः खुर्मुक्ताः पिढगणाः विस्तं ॥ ३३ ॥ . शादकच संप्रष्टायां निःसप्तकुलसुद्दरेत्। श्रायक्षयान्द्रप्रहादी ब्रह्मलोकं नयेत् पितृन् ॥ ३४ ॥ गयायां न हि तत् स्थानं यत्रं तीथं न विद्यते। पञ्चक्रीये गयाचित्रे यत्र तत्र तु पिष्डदः। भचर्य पालमाप्रीति ब्रह्मलोकं नयेत् वितृन् ॥ ३५ ॥. जनार्दनस इस्ते तु पिष्डं दद्यात् स्वतं नरः । एव पिण्ही मया दत्तस्तव इस्ते जनार्दन ।॥ ३६ ॥ परलोकं गति मोचमचयमुपतिष्ठताम्। ब्रह्मलोकसवाग्रोति पिद्धभिः सन्न निस्तिम् ॥ ३७ ॥

गयायां धर्मपृष्ठे च सरसि ब्रह्मणस्त्यां। गयशोर्वेऽचयवटे पिढणी दत्तमचयम् ॥ १८॥ धर्मारखं धर्मप्रष्ठं धेनुकारखमेव च। दृष्ट्वेतानि पितुबार्घ्यं वंगान् विगतिसुबरेत् ॥ ३८ ॥ ब्रह्मारस्यं मयन्त्राः पश्चिमे भाग स्थते। पूर्वे ब्रह्मसदोभागी नागाद्रिर्भरतास्रमः॥ ४०॥ भरतस्मात्रमे त्राची मतङ्गस्य पदे भवेत्। गयाशीर्षाद्विचती महानदास प्रमा: ॥ ४१ ॥ तत् स्मृतस्ययववनं तत्र पाण्ड्यिनास्ति हि। याची तब ढतीयायां निसिरायास मण्डले। महाइदे च कौशिकामचयं फलमाप्र्यात्॥ ४२॥ वैतरखाबोत्तरतस्तृतीयाख्यो जनामयः। पदानि तन क्रीच्य याची स्वर्ग नवेत् पितृन् ॥ ४३ ॥ क्रीचपादादुत्त्रतो निविराख्यो जलाग्रयः। संजद् गयासिगमनं संजत पिर्कप्रपातनम्। दुर्बमं किं पुनर्नित्वम् प्रसिद्धे व व्यवस्थितः ॥ ४४ ॥ मन्नानबामपः स्थ्यं तर्पयेत् पिढदेवताः। भचयान् प्राप्तु याक्षोकान् कुलकापि ससुवरेत्। सावित्रे पवाते सन्या कता स्वाहादयाचित्की॥ ४५॥ धक्तकाणातुमी पची गयायां यो वसेनरः। पुनत्थासप्तमचीव कुलं नास्थव संघयः ॥ ४६ ॥ गयायां सुष्डपृष्ठच अरविन्दच पर्वतम्। हतीयं क्रीसपादस हद्दा पापैः प्रमुचते ॥ ४७ ॥ मनर वर्त्तमाने च बहुणे चन्द्रस्ययोः। दुर्समं विषु चोनेषु गयायां पिण्डपातनम् ॥ ४८ ॥ महाइदे च वौशिकां मूलचेत्रे विशेषतः।

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

गुंहायां रम्बनूटस्य त्राहं सप्त महाफलम्॥ ४८॥ यत माईखरी घारा यादी तताल्यो भवेत्। पुः खां विद्यासासाय नदीं तेसोक्यंविश्वताम्। मिन्छोमसवाप्नोति याची प्रायाद्दिवं नरः॥ ५०॥ त्राही मामपदे सात्वा वाजपेयफलं लमेत्। रविपादे पिग्डदानात् पतितोद्वारणं भवेत्॥ ५१॥ यो गयास्थो ददात्यन पितरस्तेन पुन्निय:। काङ्कन्ते पितरः पुत्रान् नरकाद् भयभीरवः॥ ५२॥ गयां यास्त्रति यः कश्चित् सीऽस्नान् सन्तारियश्वति। गयाप्राप्तं सुतं हङ्घा पितृणासुत्सवी भवेत्॥ ५३॥ पद्भ्यामपि जीं सम्झा मसभ्यं किस दास्ति। भाक्षजो वा तथान्यो वा गयाकूपे यदा तदा॥ ५४॥ यदाना पातयेत् पिण्डं तं नयेद् ब्रह्म शाखतम्। मुख्डरीकं विश्वां लोकं प्राप्तु यात् कोटितीर्थंगः॥ ५५॥ या सा वैतरणीं नाम तिषु खोकेषु विश्वता। सावतीर्णा गयाचेचे पिट्रणां तारणाय हि॥ ५६॥ त्राबदः पिर्व्हदस्तव गोप्रदानं करोति यः। एकविंयतिवंयान् स तारयेकाच संयय:॥ ५०॥ यदि पुन्नो गयां गच्छेत् कदाचित् कालपर्यये। तानिव भोजयेदिपान् ब्रह्मणा ये प्रकल्पिताः॥ ५८॥ तेषां ब्रह्मसदः स्थानं सोमपानन्तथैव च। ब्रह्मप्रकिष्यतं स्थानं विप्रा ब्रह्मप्रकिस्ताः। पूजितै: पूजिता: सर्वे पिढिम: सन्न देवता: ॥ ५८ ॥ तर्पयेत् तु गयाविपान् इव्यक्यविधानतः। स्थानं देचपरित्थागे गयायान्तु विघीयते॥ ६०॥ यः करोति हवोत्सर्गं ग्याचेत्रे सुनुत्तमे by S3 Foundation USA

म्रनिष्टोसभ्तं पुरुषं सभते नात संभयः ॥ ६१ ॥ मासनोऽपि सङ्खुद्रिग्यायान्तु तिसैर्विना । पिक्ड निर्वपनं कुर्यादन्येत्रामपि साजवः ॥ ६२ ॥ यावन्तो जात्यः पिता बान्धवाः सुद्धदस्तथा । तेम्यो व्यास ! गयामूमी पिष्डो देयो विधानतः ॥ ६३ ॥ रामतीर्थे नरः साला गोशतस्याशुयात् मजम्। अतक्वाम्यां साला च गोसहस्रफलं सभेत् ॥ ६४ ॥ निश्चिरासङ्गमे साला ब्रह्मालोकं नयेत् पितृन्। विश्वष्यात्रभे सालां वासपेयस विन्दति। महाकीच्यां समावासादखमेघपां समेत् ॥ ६५ ॥ पितामञ्जू सरसः यसता सीमपाननी । समीपे व्यक्तिभारिति विश्वता क्रियला हि सा। म्बिष्टोमपतं याची सावाव कतकवता ॥ ६६ ॥ श्राची कुमारघारायामध्यमधपालं समेत्। ज्ञुमारमभिगस्याय महामुत्तिमवाप्र्यात्॥ ६०॥ स्रोमकुष्डे नरः साला सोमलोकुष गच्छति । संवर्त्तस्य नरो वाष्यां सुभयः स्वात् तु पिण्डदः ॥ ६५ ॥ श्रीतपापो नरो याति प्रेतकुष्हे च पिष्हदः। देवनद्यां लेखिहाने सथने जानुगर्तके ॥ ६८ ॥ एवमादिषु तीर्थेषु पिरहदस्तारयेत् पितृन्। नत्वा देवं विशिष्ठेयं प्रभूतसृषसंचयम् ॥ ७०॥ इति गार्डे महापुराणे गयामहाक्षेत्र चत्रशीतितमीऽध्यावः।

# चतुर्योतितमोऽध्यायः।

त्रक्रोवान् । उदातस्तु गयां गन्तुं त्राचं कला विधानतः। CC-0. Prof. Saty विदायक्षाप्रकृषेत्रेश श्रीमस्यापि प्रदक्षिणम् ॥ १ ॥

तती पामान्तरं गला याद्यीषस्य भीजनम्। क्रत्वा प्रदक्षिणं गच्छेत् प्रतिप्रहविवर्जितः ॥ २ ॥ ग्रहाच्चित्तमात्रस्य गयायां गमनं प्रति। स्वर्गारोच्च सीपानं पितृषान्तु पदे पदे। सुष्डनञ्चोपवासस सर्वतीर्धेन्वयं विधिः॥ ३॥ वर्जयिता कुरुचेवं विश्वाकां विरजां गयाम्। दिवा च सर्वदा रात्री गयायां याचक्र इवेत्॥ ४॥ वाराणस्यां कृतं त्राचं तीर्थे योणनदे तथा। पुन: पुनर्महानद्यां याची खर्गे पितृन् नवेत् ॥ ५ ॥ **इत्तरं मानसं गला सिंहिं** प्राप्नोत्यनुत्तमाम् । तसिन् निवर्त्तयेत् श्रादं सानद्वेव निवर्त्तयेत्। कामान् सं समते दिव्यान् मोचोपायच सर्वधः ॥ ६ ॥ इचियां मानसं गत्वा मीनी पिण्डादि कार्येत्। ऋणवयापकरणं सभेइचियमानसे॥ ७॥ सिचानां प्रीतिजननैः पापानाच अयक्तरैः। चेलिन्नानैर्मन्नाघोरैरचतैः पद्मगोत्तमैः॥ ८॥ नामा कनखलं तीय विषु लोकेषु विश्वतम्। उदीचां सुरुप्ष्रस्य देविषेगश्वेवितम् ॥ ८ ॥ तत्र साला दिवं याति आहं दत्तमधाचयम्। सूर्यं नता तिदं कुर्यात् क्षतिपद्धादिसत्क्रियः॥ १० ॥ ज्ञव्यवाद्वास्त्रया सोमो यमधैवार्थमा तथा। चिन्वात्ता विचेवदः सीमपाः पित्रदेवताः । षागच्छन्तु महाभागा युषाभिरचितस्विच ॥ ११ ॥ मदीयाः पितरी ये च कुचे जाताः सनाभयः। तेषां पियुडप्रदाताह्मागतोऽस्यि ग्यामिह ॥ १ सी॥ क्रतिपक्डः फला तीर्थे पखेडेवं दितामहम्।

ं गदाघरं ततः पन्नीत् पितृषामन्त्रणी भवेत् ॥ १३॥ फ्लातीर्थे नरः साला दृष्टा देवं गदाधरम्। पालानं तारवेत् सची दशपूर्वान् दशापरान् ॥ १४ ॥ . प्रथमे हि विधिः प्रोस्तो दितीयदिवसे व्रजेत्। धर्मारखं मतङ्गस्य वाप्यां पिष्डादिसद्भवेत्॥ १५॥ धर्मारखं समासाय वाजपेयपां सभेत्। राजस्याखनेधान्यां फलं स्याद् ब्रह्मतीर्थके ॥ १६ ॥ यारं पिष्होदनं कार्यं मध्ये वै कूपयूपयोः। कूपोदकेन तत् कार्यं पितृवां दत्तमचयम् ॥ १७॥ देतीयेऽक्रि ब्रह्मसदी गला स्नालाय तर्पणम्। कला चाहादिकं पिण्डं सध्ये वै यूपनूपयोः॥ १८॥ गीप्रचारसपमीपंखा आवदा ब्रह्मकल्पिताः। तेषां सेवनमात्रेष पितरो मोचगामिनः। यूपं प्रदिचिषीक्षत्व वाजपेयफर्च समेत्॥ १८॥ पाला तीर्थे चतुर्थेऽक्कि माला देवादितर्पणम्। कत्वा चार्च गयामीर्षे देवरुद्रपदादिषु ॥ २०॥ पिकान् देषि सुखे व्यास ! पश्चानी च पद्त्रसे। सूर्येन्दुकार्त्तिवेषेषु क्रतं याद्वं तथाचयम्। नाचन्तु नवदैवत्यं कुर्याद्वाद्यदैवतम्॥ २१॥ भन्वष्टकासु हवी च गयायी सतवासरे। पत्र मातुः प्रथंक् याद्यमन्यत पतिना सह ॥ २२ ॥ याता द्याममेचे तु दृष्टा देवं पितामचम्। बद्रपादं नंदः स्ट्रहा न चेहावर्त्तते पुनः ॥ २३ ॥ चिवित्तपूर्वी प्रथिवी दत्त्वा तत्पालमात्रु यात्। स तत्पक्तमवाप्रोति कत्वा याचं गयाथिरे ॥ २४ ॥ प्रमीयनप्रमाचेन पिक ह्याद ग्याधिर । CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

पितरी यान्ति देवलं नाव कार्या विचारणा ॥ २५ ॥ सुख्रप्रहे पदं न्यसं महादेवेन घीमता। घले न तपसा तत सहापुरसमवामुयात्॥ २६॥ गयाशीषें तु यः पिण्डान् नाचा येषान्तु निर्वपेत्। नरक्या दिवं यान्ति खर्गस्या मोचमाप्र्यः॥ २०॥ पश्चमेऽ ग्रि ग्राबोसी मुाला वटतसे ततः। पिण्डं दयात् पितृषाच सकतं तारयेत् कुलम् ॥ २८ ॥ वटमूलं समासाय माकेनी श्लोदकेन च। एकस्मिन् भोजिते विप्रे कोटिभैवति भोजिता ॥ २८ ॥ स्रते याचेऽचयवटे दृष्टा च प्रपितामद्यम् । अचयान् समते सोवान् कुसानासुदरेष्क्तम् ॥ ३०॥ एष्टव्या बहवः पुद्मा यद्येकोऽपि गर्या व्रजेत्। यजेद् वा अम्बमेधेन नीलं वा हबसुत्स्जेत्॥ ३१॥ ग्रेतः कश्वित् समुद्दिम्य विश्वितं कश्विद्ववीत्। सम नान्ता गयाशीर्वे पिष्डनिर्वपनं सुर्। ... प्रेतमावादिसुतः स्वात् सर्गदी दातु रेव च ॥ ३२ ॥ शुला विषग् गयाशीर्वे प्रेतराजाय पिष्ककम्। मददावनुजैः सार्वे स्विपदम्यस्ततो ददौ ॥ ३३ ॥ सर्वे सुता विशाबोऽपि सपुन्नोऽभूच पिष्कदः। वियाचायां वियाचीऽमूद्राजपुत्रीऽववीदिजान्॥ ३४॥ कथं पुत्रादयः सुर्मे विपाबी दुर्विमासकम्। गयायां पिष्डदानेन तव सर्वे अविष्यति। विशालोऽयं गयाशीर्षे पिष्डदीऽभूच पुचवान् ॥ ३५॥ दृष्ट्राकाभे सितं रतं क्रणं पुरुषसम्बदीत्। के यूयं तेषु चैवेकः सितः प्रोचे विशासकम् ॥ ३६ ॥ श्रदं सितस्ते जनन रुद्रतीनं गतः समात्।

मस प्रत । पिता रक्ती ब्रह्मचा पापक्रत् परः ॥ ३७ ॥ त्रयं पितामनः क्षणा ऋषयोऽनेन घानिताः॥ पवीचिकरकं प्राप्ती सुन्नी जाती च प्रिकृद् । । ३८॥ सुत्रीवतास्तरः सर्वे व्रजासः स्वर्गसुत्तसम् । कतकात्मी विभाजीऽपि राज्यं कत्वा दिवं यथी ॥ ३८ ॥ येऽस्रत्कुखे तु पितरो सुप्तपिकोदक्रियाः। ये चाप्यक्षतचूडास्तु ये च गर्भाद्रिनि:सताः ॥ ४० ॥ वेषां दाहो व क्रियते वेश्विद्वास्त्वापरे। भूमी दत्तेन बयन्तु बता यान्तु परां गतिम् ॥ ११ ॥ पिता पितासहसेव तथेव प्रपितासहः। माता पितामकी चैव तशैव प्रियतामकी ॥ ४२ ॥ तथा मातामच्येव प्रमातामच एव च। व्यप्रसातासच्याय मातामची ततः परम्॥ ४३॥ प्रमाताम्ही च तदा हदप्रमातामहीति वै। पन्येवाचे व पिक्हीऽयसचयसुपतिष्ठताम् ॥ ४४ ॥ इति नाक्ड्रे सहापुराचे गवामाहाक्ये चतुर्श्वीतितमोऽध्यायः।

# पञ्चायोतितमोऽच्यायः।

ब्रह्मोवास । पुरत्या प्रेतिश्वादी तु वर्षास्थासतेन स । पिण्डं द्यादिमेर्न्सेरावाह्म स पिछ न् परान् ॥ १ ॥ समात्क्षले सता से च गतिग्रेंबां न विद्यते । तेषामावाहियसामि दर्भपृष्ठे तिलोद्कोः ॥ २ ॥ पिछवंशे सता से च माळवंशे च से सताः । तेषामुदर्णार्थाय दमं पिण्डं ददास्यहम् ॥ ३ ॥ मातामहत्त्वसे से च गतिर्थेशां न विद्यते ॥ तेषामुदर्णार्थाय दमं पिण्डं ददास्यहम् ॥ ६ ॥ भजातदन्ता ये केचित् ये चः गर्भे प्रपीड़िताः । तेषासुद्ररणार्थायः इसं प्रिष्डं ददास्यहम् ॥ ५ ॥ बस्वर्गास ये केचित नामगोव्रविवर्जिताः। खगोवे परगोवे वा तेषां पिष्डः प्रकल्पितः ॥ ६ ॥ उद्दर्भनस्ता येः च विषयस्त्रहतासः ये। बात्मोपघातिनो ये च तेभ्यः प्रिग्हं ददास्यहम्॥ ७॥: श्रमिदाई सता ये च सिंहव्यात्रहतास ये। दंष्ट्रिभिः यक्किभिर्वापि तेवां मिण्डं ददास्यहम् ॥ ८ ॥ ग्रामिटस्थास्य ये केचित् नामिटस्थास्त्यापरे। विद्युचीरहता ये चातेवां पिण्डंददास्यहम्॥ ८॥ रीरवे चान्धतामित्रे कालसूत्रे च ये सताः। तेषासुद्वरणार्थायः इसं प्रियहं ददास्यहम्॥ १० ॥ असिपव्रवने घोरे कुमीपाके च ये सताः। तेवासुदरणार्थाय इसं पिण्डं ददास्यहम् ॥ ११ ॥ अन्येषां यातनास्थानां प्रेतसीकनिवासिनाम्। तेषासुद्धरणार्थायः इसं पिण्डं ददास्यहम् ॥ १:३ ॥ पश्चयोनिं गता ये च. पश्चिकीटसरीसपाः ।. मयता वचयोनिखास्तेभ्यः पिष्हं ददास्यहम्॥ १३॥ श्रमंख्यकातनासंस्था ये नीता यमशासनैः। तेवासुद्वरणार्थाय इसं प्रिग्डं ददास्यद्वम् ॥ १४ ॥ जात्मनारसङ्खेषु भ्रमन्ते खेन वर्मणा। मानुष्यं दुर्जभं येवां तेभ्यः पिष्डं ददास्यहम् ॥ १५ ॥ ये बासवाऽबासवा वा येऽन्यनवान बासवाः। ते सर्वे व्रिप्तमायान्तु प्रियहदानेन सर्वदा ॥ १६ ॥ ये केचित् प्रेताकपेश वर्त्तन्ते पितरो भम । वे. सर्वे व्यक्तिमायान्तु पिण्डदानेनः सर्वदा ॥ १७॥

ये में ख़िंदकुरी जाता: कुरी मातुरायेंव स गुक्षप्रावसूनां ये चान्ये बान्यवा सताः ॥ १८॥ शे मे कुबे जुरायिखाः पुत्रवारविवर्जिताः। क्रियाखीवगता ये च जातात्वाः पङ्गवद्धया ॥ १८॥ विक्या शासंगर्भा ये जाताचाताः कुले समा तेंचा पिन्छं मया दत्तमचय्यसुपतिष्ठताम्॥ २०॥ साजियाः सन्तु मे देवा ब्रह्मेशानादयस्तथा। मया गर्या समासादां पिछ्णां निष्कृतिः सताः॥ २१ ॥ भागतीऽहं गयां देव । पिह्वार्थ्यं गदाधर 🏥 तसे साची स्वद्धावा यनुणोऽहर्यवयात्॥ २२॥ संचानदी ब्रह्मसंदोऽचयो वटः प्रसाससुद्यन्तमहो गयाशिरः॥ सरस्तीधर्मक्षेत्रपृष्ठा एते कुंत्रकेत्रगता ग्यायाम् ॥ २३ ॥ दति गार्डे सहापुराणे गयामाहालोः पद्मागीतितसोऽध्यायः।

# बड्गीतितमोऽध्यायः।

ब्रह्मीवाचं। बैयं प्रेतिशिचा खाता गयायां सा विधा खिता। प्रभासे प्रेसकुर्वे च गयासुर्गिरस्मपि ॥ १॥ धर्मेण धारिता भूल सर्वदेवसयी शिला । प्रेत्रत्वं ये गता कृषां मित्राचा बान्धवादयः॥ तेकासुबरणार्थीय यक्षः प्रतिथिका ततः ॥ ३॥ भतोऽच सुनयो भूषा राजपद्मग्रद्धाः सङ्गाः तस्यां शिलायां श्राहादिकत्तारी ब्रह्मलोकगाः ॥ ३ ॥ गयास्तस युगुण्डं तस्य पृष्ठ भिना यतः। संख्याकी गिरिस्स्मात् सर्वदेवमयी श्रायम् ॥ ४ ॥ सुक्रपंडस्य पादेषु यतो ब्रह्मसरीसुक्ताः। परित्यंग तेषु तेन श्रीरोपलेखितः १ ५ । CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

परविन्दो गिरिर्नाम क्रीक्यादाक्तितो यतः। तसाद् गिरिं क्रीच्यादः पिढ्यां ब्रह्मलोकटः॥ ६॥ गदाधरादयो देवा सावा सादी व्यवस्थिता:। यिसाक्ष्मेण चाव्यतास्त्रकाट् देवसयी यिसा ॥ ७ ॥ गयाशिरञ्छादयित्वा मुख्तादासिता शिला। कालान्तरेष व्यवस स्थित सादिर्गदाधरः ॥ ८॥ सहारद्वादिवेस पनादिनिधनी हरिः। धर्मसंरच्यार्थाय पधर्मादिविनष्ट्ये॥ ८॥ दैत्वराचसनामार्थे संत्यपूर्वे यद्याभवत्। भूमी वराष्ट्री वृष्टरिवीमनी राम कर्जितः॥ १०॥ यथा दाशरकीरामः क्रांची बुंबीऽयः कल्काप्रि । तया व्यक्तोऽव्यक्तकंपी यासीदादिर्गदाधरः॥ ११॥ भादिरादी पूजितोऽत्रं देवैर्वज्ञादिभिर्यतः। पाद्याचीर्गन्यप्रधादीरत शादिर्गदाधरः॥ १२॥ गदाधरं सुरै: साई भावं गत्वा ददाति यः । पर्यापाच्य पायाच गत्थपुष्यच घूपकम् ॥ १३ ॥ दीपं नेवेद्यसुत्कष्टं मास्मानि विविधानि स । वस्ताणि सुक्षुटं घण्डा चासरं प्रेचणीयकम् ॥ १४ ॥ प्रवासारादिकं पिष्डमबदानादिककाथा । तेषां तावचनं घान्यमायुरारोप्यसम्बद्धः ॥ १५ ॥ पुत्रादिसन्ततिः चेयोविद्यार्थं काम ईपितः । आर्यासगीदिवासस सर्गादागत्य राज्यकम् ॥ १६ ॥ बुलीनः सत्त्वसम्पन्नी रणे मर्दितशावदः। वधवन्धविनिर्मुतांबान्ते सीचमवाद्रुयात्॥ वादिपकादिवस्तिरः पिटिशिक्षेत्राकीकाराः ॥ १७॥ बलमद् ये र्चयन्ति सुमद्री बलमद्भाम् ॥

ज्ञानं प्राप्य त्रियं पुत्रान् वजन्ति पुरुषोत्तमम् ॥ १८॥ पुरुषोत्तमराजस्य सूर्यस्य च गणस्य च। प्रतस्तव प्रिक्रादि पित्रृणां बद्वाचीकदः ॥: १८॥: नत्वा कपहि विद्वेशं सर्वविद्वेः प्रमुखते । कात्तिक्यं पूजयित्वा ब्रह्मालोकमवाम् यात् ॥ २०॥। द्वांदशादित्यमध्यंचे सर्वरोगैः प्रमुच्यते । वैज्ञानरं समभ्यत्वं उत्तमां दीप्तिमाप्रुयात्॥ २१॥। 'रेवन्त' पूजयित्वायः प्रमानाशीत्यनुत्तमान्। मभ्य चेन्द्रं महेम्बर्धे गीरं सीभाग्यमाप्रुयात् ॥ २२॥ विद्यां सरस्ततीं प्रार्च सासीं संपूज्य च श्रियम्। गर्ड्य समस्यर्थं विञ्चहन्दात् प्रमुचते॥ २३॥. ' चेत्रपालं समस्यर्थः ग्रह्हन्दैः प्रमुखते। मुख्दप्र समभ्यार्च सर्वेकाममवासुयात्।॥ २४ ॥ नागाष्ट्रकं समस्यर्थं नागद्द्यो विमुखते। ब्रह्माणं पूर्वियत्वाः चः ब्रह्मलीकमवापुर्यात्॥ २५॥। बलमद्रं समभ्यः बलारोग्यमवाप् यात्। सुभद्रां पूजियत्वा तु सीभाग्यं परमात्रु यात्॥ २६॥ सर्वान् कामानवाद्योति संपूर्वः पुरुषोत्तमम्। नारायणन्तु संपूच्य नराणामधिपो भवेत्॥ २७॥ स्ट्रा नत्वा नारसिंहं संग्राम विजयी भवेत्।। वराइं पूर्वियत्वा तु भूमिराज्यमंवाद्भ्यात्॥ २८॥ यो वा विद्याधरी सर्ध्य विद्याधरपदं समेत्।। सर्वान् कामानवाष्ट्रोति संपूज्यादिगदाधरम्॥ २८॥ सीमनायं समस्यर्च शिवलोक्मवाप्र्यात्। रद्रेखरं नमस्त्रत्यः रद्रसीके महीयते।॥ ३०॥. प्रमिखरं नरी. नर्द्धाः प्रमवता सुप्रियो भवेत् । CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by SS Foundation USA

ब्रह्मेश्वरं नरः सत्वा ब्रह्मलोकाय कलाते॥ ३१॥ कालेखर' समम्यर्च नरः कालख्यो भवेत्। केदारं पूजियता तु. शिवकोके सहीयते। सिदेखरञ्च संपूज्य सिद्दो ब्रह्मपुरं व्रजेत् ॥ ३२ ॥ षायैरद्रादिभिः सार्चे दृष्ट्रा च्चादिगदाधरम्। कुलानां यतसुष्व नयेद ब्रह्मपुरं नरः ॥ ३५ ॥ धर्मार्थी प्राप्त् यादम्मर्मार्थी चार्यमापु यात्। कासान् संप्राष्ट्र यात् कासी मीचार्शी मीचमाप्रु यात् ॥३४॥ राज्यार्थी राज्यमाप्तीति मान्सर्थी मान्तिमाप् यात्। सर्वार्थी सर्वमाप्रीति संपूच्यादिगदाध्रम् ॥ ३५ ॥ पुत्रान् पुत्रार्थिनी स्ती च सीमायस तदर्थिनी। वंशार्थिनी च वंशान् वै प्राप्याचादिगदाधरम् ॥ ३६ ॥ श्राप्टेन पिष्डदानेन अनदानेन वारिदः। व्याबीकसवाधीति संपूज्यादिगदाधरम् ॥ ३७ ॥ पृथिकां सर्वतीर्थेभ्यो यथा खेडा गया पुरी। तया भिलादिक्पस सेष्ठसैव गदाधरः। तिसन् दृष्टे यिचा दृष्टा यतः सर्वे गदाघरः ॥३८॥ दति गार्ड सहापुराचे गयामाहाले पड्योतितसोऽध्यायः ।

## सप्तायीतितमोऽध्यायः।

इरिश्वाच। चतुर्दंश सन्तृत् वच्चे तत्सुतांस स्वादिकान्।
सतुः स्वायस्वः पूर्वमिनभाषास तत्सुताः ॥ १ ॥
सरीचिरव्यक्तिरसी पुलस्यः पुलदः कतुः।
विशवस महातेला च्रवयः सत्र कीर्त्तिताः ॥ २ ॥
जयास्थासामितास्थास स्वाते यामास्त्रयेव च ।
यणा हाद्शकासेति चलारः सोसपायिनः ॥३ ॥

विक्रमुखामदेवेन्द्रो वास्कालिस्तदरिक्रमूत्। सहतो विश्वाना देखवन्नेण सुमहालना ॥ ४ ॥ मतुः सारोचिषयाय तत्युची मण्डसेखरः । चैनको विनतसेक कर्णान्तो विद्यतो रवि: ॥ ५ ॥ हच्द्गुयो नमवैद महावसपराक्रमः। जर्जसम्बद्धां प्राच ऋषभी निचलस्वया ॥ ६॥ दक्षोिबयार्ववीर च्छत्रयः सप्त कीर्त्तिताः। तुषिता द्वादम प्रोक्तास्त्रया पारावतास ये॥ ७॥ इन्द्रो विपसिद् देवानां तद्रिपुः पुरुक्षत् सरः। जवान इस्तिक्पेच भगवान् मधुस्दनः ॥ ८॥ श्रीत्तमस्य मनीः पुत्रा श्राज्य परग्रस्तया। विनीतस सुकेतुस सुमित्रः सुबत्तः श्रविः। देवो देवाहची बद्र ! संहोत्साहाजितस्तया ॥ ८॥ रयोजा जर्द बादुक भरववानची सुनि:। सुतपाः शकुरिस्त ते च्छपयः सप्त कीर्त्तिताः॥ १०॥ वयवर्तिः स्वधासानः शिवाः सत्याः प्रतदेनाः। पश्च देवगवाः मोताः सर्वे दादमकास्तु ते ॥ ११ ॥ रन्द्रः समान्तिः क्षेत्रः प्रस्वा नाम दानवः। मत्सक्यी शरिविं शुर्खं जवान च दानवम् ॥ १२॥ तामसस्य मनोः पुत्रा जानुजङ्गोऽय निर्भयः। नवस्यातिन्यसेव प्रियसत्यो विविचियः॥ १३॥ इंतुष्क्रिः प्रस्तलाचः कतबन्धः कतस्तवा । ज्योतिर्घामा शृष्टकाव्यसैत्रसे तानिन्हेमकी ॥ १४ ॥ सुनयः कीर्त्तिताः सप्त सुरागाः स्वियस्तया । इरवो देवतानाञ्च चलारं प्रश्वविधकाः ॥ १५॥ नण रन्द्रः यिविस्तस्य यतुर्भीमरवाःस्य ताः ।

द्वरिया कुर्मक्पेय हतो भीमरयोऽसुरः ॥ १६ ॥ रैवतस्य मनीः पुन्ना महाप्राण्य साधकः। वनबस्तिनिरिम्बः प्रत्यकः परहा ग्राचः॥ १७॥ दृढवतः केतुसङ्ग ऋषयस्तस्य वर्ष्यते। देवश्रीवेंदबाहुस सर्ह बाहुस्रथैव च। हिरप्रोमा पर्नेन्यः सत्यनामा खघाम च ॥ १८॥ श्रभूतरजस्यैव तथा देवाम्बमेघसः। वैक्रक्ट्यास्त्य व चलारो देवतागणाः॥ १८॥ गणे चतुर्देश सुरा विसुरिन्द्रः प्रतापवान् । मान्तमतुईतो दैलो इंसक्पेण विश्वाना ॥ २०॥ चाच्रवस्य मनीः पुत्रा ऊरः पुर्मेद्वावतः। यतयुजस्तपस्ती च सत्यवाडुः स्तिस्तथा ॥ २१ R चिन्यारितरावस सुद्युक्तस तथानरः। इविद्यान् सुतनुः श्रीमान् खधामा विरनस्तथा। चिमानः सहिबाु स मध्यी ऋषयः सृताः ॥२२॥ षार्थी प्रसुता आव्यस सेखांस प्रयुकास्तया। **मष्टवस्य गणाः पञ्च तथा प्रोत्ता दिवीकसाम् ॥२३॥**. इन्हो मनोजवः यतुर्महाकालो महासुजः। ग्रम्बरुपेण स इतो इरिणा लोकघारिणा ॥ २४॥ मनोवैवस्तरसेते प्रचा विश्वपरायणाः। इच्लाकुरथ नामास्थी विष्टिः सर्जातिरैव च ॥ २५ ॥ स्विचन्तस्या पांग्रनेमो नेदिष्ठ एव च। करूवय प्रवध्नय सुव्यवय मनीः सुताः ॥ २६ ॥ चितर्विशिष्ठी भगवान् जामदन्निसं क्ष्यपः। गौतमस मरदाजो विम्बामिनोऽय सप्तमः ॥ २० ॥ तथा द्वोकोनपञ्चायव्यक्तः परिकीर्त्तिताः।

चाटित्वा वसवः साध्या गचा द्वादशकाख्यः ॥ २८॥ एकाद्य तथा रुट्टा वसंवीऽष्टी प्रकीर्त्तिताः। द्वाविष्वनी विनिर्दिष्टी विश्वेदेवास्त्रथा दय। द्रशैवाङ्गिरसी देवा नव देवगणास्त्रथा ॥ २८ ॥ तेजस्वी नाम वै यक्री'हिरस्थाची रिपुः स्नृत:। हतो वराहक्षेण हिरस्याख्योऽय विश्वाना ॥ ३०॥ वस्रे मनोर्भविषस्य सावस्त्रीत्यस्य वै सुतान्। विजयबार्ववीरय निर्देष्टः सत्यवाक् क्रतिः। वरिष्ठस गरिष्ठस वाचः सगतिरेव च ॥ ३१॥ पम्बत्यामा कपी व्यासी गासवी दीप्तिमानय। ऋषयङ्गस्तवा राम ऋषयः सप्त कीर्त्तिताः ॥ ३२॥ सुतपा बस्ताभास मुख्यासापि तथा सुरा:। तेषां गणस्तु देवानां एकैको विंशकः स्मृतः॥ १३॥ विरोचनसुतस्तेषां बिसिरिन्द्रो भविष्यति। दल्लेमां याचमानाय विष्यवे यः पदत्रयम्। ऋषमिन्द्रपटं चित्वा ततः सिचिमवास्त्रति ॥ ३४ ॥ वार्षेद्वसावर्षेन्वसस्य सतान् मृणु। प्रतिकेतुरीमिकेतुः पश्च इस्तो निराक्ततिः। प्रयुवन हच्युन च्हिंचनी हचती गुषः॥ ३५॥ मेघातिथिर्युतिसैव सबसो वसुरेव च। च्योतिषान् इव्यक्तव्यी च ऋषयो विभुरीश्वरः ॥२६॥ परो मरोचिर्गर्भस स्वधर्माणस ते व्रयः। देवयतुः कालकाचस्त्रवन्ता पद्मनासकः ॥ ३७ ॥ धर्मपुत्रस प्रतांसु दशमस्य मनीः शृषु । सुचेषयोत्तमीनाय भूरिश्रेष्यय वीर्थ्यवान्॥ ३८॥ यतानीको निरामिको हवरीनो जुट्टर अप्रिक्त Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitizen by S3 Foundation USA

भूरियुन: सुवर्चीय प्रान्तिरिन्द्: प्रतापवान् ॥ ३८ ॥ अ शेसूर्त्तिईवियांच सुन्नतियाव्ययस्त्रया । लाभगोऽप्रतिमसैव सीरभ ऋषयस्त्रया॥ ४०॥ प्राणाख्याः यतसंख्यास्त देवतानां गणस्तदा । बिब्यवस्तं इरिय गद्या घातियथित ॥ ४१ ॥ बद्रपुचस्य ते पुत्रान् वंस्थास्येकादशस्य तु। सर्वत्रगः सुग्रमी च देवानीकः पुरुर्गुदः ॥ ४२ ॥ चित्रवर्षी हदेषुस पार्ट्न: पुस्रमस्तया। इविषांस इविषय वर्गो विश्वविस्त्री॥ ४३॥ विशासैवाग्नितेजास ऋषयः सप्त कीर्त्तिताः। विश्वक्रमाः कामगमा निर्माण्यचयस्त्रथा ॥ ४४ ॥ 'एकीकरचयस्तेषां गणसेन्द्रस वै हषः। दमग्रीवो रिपुस्तस्य श्रीकृपी घातयिष्यति ॥ ४५ ॥ मनीखु दचपुत्रस्य दादग्रसालजान् शृषु। देववानुपदेवस देवश्रेष्ठो विदूरशः॥ ४६॥ मित्रवान् मित्रदेवस मित्रविन्दुस वीर्ख्यवान्। मित्रवाद्यः प्रवाद्य दचपुत्रमनीः सुताः ॥ ४०॥ त्रपस्ती सुतपासैव तपोमूर्त्तिस्तपोरतिः। त्रपोष्टतिर्द्युतिसान्यः सप्तर्षयस्त्रपोधनाः ॥ ४८ ॥ स्त्रधर्माणः सुतपसो इरितो रोहितस्त्रथा। सरारयो गणाचैते प्रत्ये कं दशको गणः ॥ ४८ ॥ ऋतधामा च भद्रेन्द्रस्तारको नाम तद्रिपुः। इरिनेपुंसको मूला घातयिखति मन्तर ! ॥ ५०॥ वयोदयस्य रीखस्य मनोः पुत्रान् निबोध मे । चित्रसेनो विचिचय तपोधर्मरतो धृति: ॥ ५१ ॥ सुनेत्र । चेत्रहत्तिस सुनयो धर्मपो हदः ।

ध्तिमानव्ययसैव नियाक्यो निकत्सुकः ॥ ५२॥ निर्माचस्त्रस्वदर्शी च ऋषयः सप्त कीर्त्तिताः। सरोमाणः सवर्माणः सकर्माणस्तंथामराः॥ ५३॥ वयस्त्रंयिदमेदास्ते देवानां तव वै गणाः। इन्ह्रो दिवंसति: यहस्विष्टिमो नाम दानव: ॥५४॥ मायूरेण च रूपेण घातयिषाति माघवः। चतुर्देशस्य भीत्यस्य ऋषु पुचान्यनोर्मम ॥ ५५ ॥ जर्गभीरो पृष्टब तरस्री बाइ एव च। यभिमानी प्रवीरस जिल्युः संक्रन्दनस्तथा। तेजसी दुर्जभयेव भीत्यस्रेते मनोः सताः॥ ५६॥ यक्तित्रवानिवाहुव सागवव तथा युचि:। भितितो सुक्तमुक्ती च ऋषयः सप्त की तिताः ॥ ५०॥ चाचुषाः कर्मनिष्ठाय पविता स्नाजिनस्तथा। वाचाह्या देवगणाः पच प्रोत्तास्तु सप्तकाः ॥ ५८॥ ग्रचिरिन्द्रो महादेखो रिपुचन्ता इरि: खयम्। एको देवसूतुर्घा तु व्यासक्पेण विष्णुना ॥ ५८ ॥ क्रतस्ततः पुराणानि विद्यासाष्टादशैव तु । यक्नानि चतुरो वेदा मीमांसा न्यायविस्तर ॥६०॥ पुराणं धर्मशासच बायुर्वेदार्थशास्त्रकम्। भनुर्वेद्य गान्धर्वी विद्या स्मृष्ट्राँद्रेयेव ताः ॥ ६१ ॥ इति गार्ड महापुराय मन्दन्तरनिर्धन्ने सप्ताचीतितमोऽध्यायः ।

च्रष्टाचीतितमोऽध्यायः।

स्त उवाच । इरिर्मन्वन्तराखाइ ब्रह्मादिभ्यो इराय च । मार्क खेय: पिटस्तोनं की खु किं प्राच तच्छ्य ॥ १ ॥

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by SS Foundation USA

गर्डपुराष्म् । दद प॰ ] सार्क ग्हेय उवाच । विचः प्रजापतिः पूर्व निर्ममो निरहङ्कतिः । यवास्त्रमितमायी च चचार प्रविवीमिसाम् ॥ २ ॥ चनन्त्रिमनितं तमेकाहारमना यसम्। विसुक्तसङ्गं तं दृष्ट्वा प्रोचुः खपितरो सुनिम्॥ ३॥ पितर जचुः। वत्स ! कस्मात्त्वया पुर्खो न क्षतो दारसंग्रहः। सर्गापवर्गसेतुत्वाद् बत्यस्तेनामिषं विना ॥ ४ ॥ ग्रही समस्तदेवानां पितृषाच्च तथाईषम्। ऋषीणामधिनाचे व क्वर्न सोकानवाम् यात्॥ ५ ॥ स्ताहोचारणतो देवान् स्त्रघोचारणतः पितृन्। विभजत्यवदानेन खत्याद्यानतियोनपि॥ ६॥ सत्तं दैवाहणाद् अस्मिस्सम्बहणाद्पि। श्रवाप्तोऽसि सनुषर्षे ! भूतेभ्यस दिने दिने ॥ ७॥

अनुत्पाख सुतान् देवान् सर्काय च पिढ्रं स्त्या। अञ्चला च क्यं भीव्हां सर्गति गन्तुमिच्छिस ॥ ८॥ क्षेत्रबोधैककं पुत्र ! चन्यायेन भ्वेत्रव । स्तस्य नरवं त्यज्ञा लोग एवान्यज्ञसनि ॥ ८ ॥

रचिरवाच । परिपद्दोऽतिदुःखाय पापायाधोगतेस्तथाः। भवत्वतो सया पूर्वं न कतो दारसंप्रहः॥ १०॥ चालनः संययोपायः क्रियते च पमन्त्रणात्। सम्तिष्ठेतुनं भवत्यसावपि परिषद्वात् ॥ ११॥ · प्रचाक्षतेऽतुद्वसं य श्राता निव्यस्यिहः। समलपङ्गदिखोऽपि विद्यासोमिर्वरं हि तत् ॥१२॥ श्रनेकम्वसंभूतकर्मपद्माद्भितो बुधैः। भावा तत्त्वज्ञानतोयैः प्रचांच्य नियतेन्द्रियैः ॥ १३ ॥ पितर जचुः । युक्तं प्रचाचनं कर्तुमालनोऽपि यतिन्द्रियैः ।

किन्तु नोपायमार्गीऽयं यतस्वं पुत्र ! वर्त्तसे ॥ १४॥

CC No

पश्चयत्रेसपोदानैरग्नं गुद्दतस्यव ।

प्रवामिसन्धिरिहतैः पूर्वकर्म ग्रभाग्नमैः ॥ १५ ॥ः

एवं न बाधा भवति सुर्वतः करणात्मकम् ।

न च बन्धाय तत्कर्मः भवत्यक्तिसविभम् ॥ १६ ॥ः

पूर्वकर्म कतं भोगैः खीयते द्वानियक्तया ।

सखदुः खालकेर्वत्सः । प्रकापुष्यात्मकः चृषाम् ॥ १७ ॥ः

एवं प्रचाच्चते प्राचौरात्मा बन्धाच रद्यते ॥

रच्यत्र खविवेकेर्न पात्रपद्वेन दद्यते ॥ १८ ॥ः

रच्यत्र खविवेकेर्न पात्रपद्वेन दद्यते ॥ १८ ॥ः

रच्यत्र खविवेकेर्न पात्रपद्वेन दद्यते ॥ १८ ॥ः

तत् वयं वर्मणो मार्गे भवन्तो योजयन्ति माम् ॥ १८॥ पितर जचुः । चविद्याः सर्वमवैतक् कर्मणैतन्तृषाः वज्ञः । विन्तु विद्यापरिव्याप्ती चेतुः कर्म न संग्रयः ॥ २०॥

विहिताकरणानर्थों न सिक्षः क्रियते तु यः। संयमी सुताये योऽन्यः प्रत्युताधीगतिप्रदः॥ २१ ॥ प्रचालयामीति माञान् यदेतवान्यते वरम्।

विश्विताकरणोद्भूतैः पापैस्वमसि दक्कसे॥ २२:॥ः

अविद्याप्रय्युपकाराय विश्ववच्चायते कृषाम्। अनुष्ठानान्युपायेन बन्धयोग्यापि को हिःसा॥ २३ ॥

तसाहत्सः । सुरुषः त्वं विधिवद्दारसंग्रहम् । पाजनः विप्रसान्तेऽस्तु असन्त्राप्यान्यसौकिकम् ॥ २४॥।

विवर्वाच । हत्रोऽत्रं साम्यतं को मे प्रितरः क्रिसम्बदास्त्रति ॥ भार्थान्तवां दरिद्रस्य दुष्करोः दारसंग्रहः ॥ २५ ॥

पितर जानुः । चस्राकं पत्ननं क्त्यः । भवतः वाष्यधीगितः । नूनं भावि भवित्री च नाभिनन्द्यस्य विष्यः ॥ २६॥ इत्युक्ता पितरस्तस्य पत्र्यतो सुनिसत्तसः। ।

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

सुनिः त्रीचुनये प्राप्त मार्क्षक्यो महातपाः।' क्चिष्टत्तान्तमखिलं पिढसंवादनचणम्॥ २८॥ । दति गाक्डे महायुराणे क्चिस्तोवं नामः श्रष्टाशीतितमोऽध्यायः।

कननवतितमोऽध्यायः।

स्त जवाच । प्रष्टः क्रीसु किनोवाच मार्क खेयः पुनस तम्। स तेन पिढवाक्येन स्थामुहिम्नमानसः॥ १॥ वान्याभिलाषी विप्रवि: परिवध्वास मेदिनीम्। कन्यामसमानोऽसीः पिढवाक्येन दीपितः। चिन्तासवायः सन्दरीसतीवीद्दिग्नसानसः॥ २॥ विं करोमि का गच्छामि कर्यं में दारसंग्रहः। चिप्रं सवैन्यत्पिढ्र्णां समास्युद्यकारकम् ॥ ३ ॥ इति चिन्तयतस्तस्य मितिजीता महासनः। तपसाराध्यास्येनं ब्रह्मायं कमलोइयम् ॥ ४ ॥ ततो वर्षमतं दिव्यं तपस्तेपे महामनाः। तच खितियरं कालं वनेषु नियमस्थितः। षाराधनाय स तदा परं नियममास्थितः॥ ५॥ · ततः प्रदर्भयामास बच्चाः स्रोकिपितामदः। उवाचाय प्रसन्तेऽसीत्य चतामभिवाञ्कितम् ॥ ६ ॥ ततोऽसी प्रणिपत्थाइ ब्रह्माणं जगतो गतिम्। पित्रृ यां वचनात्तेन यत् कर्त्तुमिभवाञ्कितम्॥ ७॥ ब्रच्नोवाच'। प्रजापतिस्व' भविता सप्टब्या भवता प्रजाः।

स्त्रावाचा प्रकाणतस्य सायता सञ्चा स्तरा स्तरा प्रकाश स्त्राम् विप्रः ससुत्पाद्य क्रियास्त्रया ॥ द्याः क्रिता क्रिताचिकारस्य ततः सिविमवास्त्रसि । स.तं यद्योक्षं पिटिमः कुरु दारपरिषद्दम् ॥ ८ ॥

कामक्षेममभिष्यायः क्रियताः विखपूजनम् ।। त एव तुष्टाः प्रितरः प्रदाखन्ति। तवेषितस् ॥ पत्नीं सुतांस सन्तुष्टाः क्षिं,नाद्युः प्रितास हाः॥ १०॥ मार्क प्हेंग जवाचा। इत्य विवेचनं युता ब्रह्माणी व्यक्तजवानः। ्नद्या विवित्ते पुलिने चकार पिढतप्रंगम्॥ ११॥ तुष्टाव च पिछृन् विप्रः स्त्वैरिभिर्याहतः।। एकाप्रपयती भूत्वा भक्तिन्त्र्वात्मक्रन्यरः॥ १२॥ र्वाचरवाच । नमस्रोऽइं पितृ न् भक्त्या ये वसन्य घिदेवताः। देवैरपि हि तर्मन्ते ये त्राहेषु ख्योत्तरः॥ १३॥ नमखें इं पिद्धृन् खर्गे ये तर्प्यन्ते महर्षिसिः। या बैर्मनो मयैर्भक्ता अक्तिस्तिमभी पुनिः॥ १८॥ नमख्रेऽचं पिळून् खर्गे सिबाः सन्तर्पयन्ति यान् । त्राबेषु दिल्यैः सक्तेक्पहारैरतुत्तमैः॥:१५॥. नमस्रेऽइं पिटृन् भक्त्या येऽर्चन्ते गुज्जनेदिविः। तस्यत्वेन वाञ्छक्तः ऋदिमात्यन्तिकी पराम्॥ १६३॥: नमस्रेऽइं पिछृन् महार्रिक्न सुवि बे सदाः। त्राहेषु त्रह्याभीष्ट्लोकपुष्टिपदा्यिनः ॥ १७॥ नमस्रेऽहं पिळून् विप्रैरचीना भुवि ये सदा। वाञ्चितासीष्ट्जासाय प्राजापत्यप्रदायिनः ॥ १८॥: नमखेऽचं पिद्धृन् ये वै तार्यं नोऽर्ख्यवासिभिः। वन्धैः साहैर्यताहारैस्तपोनिर्द्यतकसाहैः॥ १८॥। नमखेऽइं प्रिट्टृन् विप्रैनें हिनोबर्भचारिभिः। ये संयताक्रामिनित्यं सन्तर्पत्रत्ते संमाविभिः ॥ २० ॥: नमखें इं पितृन् याहैराजन्यास्तर्पयन्ति यान्। क्वैर्श्रेषेविधिव्योकद्रयफ्लप्रदान् ॥ २१ ॥ नम्स्येऽहं पिछ्न् वैध्येर्क्नेने भुवि शे सदा।

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by \$3 Foundation USA

सक्तांभिरतेनित्वं पुत्यवृपादशिक्तिः॥ २२ ॥ः
नमस्रोदं पिढृन् यादे मुद्देरिप चः भित्ततः ॥
सन्त्रायं नो जगत् कृत्वं नान्ना स्वाताः सुकालिनः ॥२३॥।
नमस्रोदं पिढृन् यादे पाताले से महासुरैः ॥
सन्त्रायं नो सुवाद्वारास्यकृद्धमदैः सदा॥ २४ ॥ः
नमस्रोदं पिढृन् यादौर्चनो ये रसातले ।
भोगैरभेदेविधिवद्यागैः काम्रानभीपुभिः॥ २५ ॥
नमस्रोदं पिढृन् यादौः सर्पः सन्तर्पतान् सदाः।
तदेव विधिवद्यक्तभोगसम्यत्समन्तिः॥ २६ ॥
पिढृन् नमस्रे निवसन्ति साचाद् से देवलोकेऽत्र महीतले वाः।
तथान्तरोचे च सुरारिपूज्यास्ते मे प्रतीच्छन्तु मयोपनीतम् ॥२०॥ः
पिढृन् नमस्रे परसार्थभूता से वै विमाने निवसन्त्रमूर्ताः।
यजन्ति यानस्तमलैर्मनोभिर्योगीखराः क्तो स्विस्तिहेत्न् ॥२८॥ः

पिखृन् नमस्ये दिनि ये च सूर्ताः स्वधासुनः काम्यक्षनाभिस्नस्यो । प्रदानग्रकाः सक्षनिस्तानां निमृत्तिदा येऽनिस्तिष्ठं ॥ २८ ॥ त्ययन्तु तेऽस्मिन् पितरः समस्ता इच्छानतां ये प्रदिश्यन्ति कामान् ॥ सुरत्वसिन्द्रविसतोऽधिकं वा गनाष्वरक्षानि सहारद्वाणि ॥ ३० ॥

सोमस्य ये रिश्मषु येऽकं विस्ते शक्ते विमाने च सदा वसन्ति ।। ख्रयन्तु तेऽस्मिन् पितरोऽस्तोयैर्गन्यादिना पृष्टिमितो व्रजन्तु

येषां इतेऽमीं इविषा च त्रित्यें सुद्धते विप्रयरीरसंखाः। ये पिष्डदानेन सुदं प्रयान्ति त्रुप्यन्तु तेऽस्मिन् पितरोऽन्नतोयैः॥३२ः

ये खन्नमांतेन सुरेरमोष्टैः क्षणे स्तिनैदिव्यमनो हरेसा कालेन माजेन महर्षिवर्थैं: संप्रीणितास्ते सुद्भव यान्तु ॥३१॥ कवान्यश्चेषाणि च यान्यभोष्टान्यतीव तेषां सस पूजितानाम्। तेषास्य सानिव्यसिहास्तु पुथ्यगन्धाः खुभोज्येषु मया सतेषु ॥३४॥ दिने दिने ये प्रतिग्रह्मतेऽचीं मासान्तपूच्या भूवि येउष्टकासु। ये वत्सरा लेऽभ्युद्ये च पूच्याः प्रयान्तः ते मे पितरोऽत्र तृष्टिम्

**॥**३५॥

पूज्या दिजानां कुमुदेन्दुभासो ये चित्रयाणां ज्वलनार्कवर्णाः। तथा विशां ये कनकावदाता निसीप्रभाः शुद्रजनस्य ये च ॥३६॥ तेऽस्मिन् समस्ता सम पुष्पगन्धभूपास्त्रभोच्यादिनिवेदनेन। तथामिन होमेन च यान्ति व्हितं सदा पित्रस्यः प्रणतीऽस्मि तेस्यः

113:91

ये देवपूर्वास्यभिष्टिप्तिईतोरसन्ति कव्यानि सभाद्वतानि । वताय ये भूतिस्को भवन्ति व्ययन्तु तेऽस्मिन् प्रणतोऽस्मि तेथा

NS CH:

रचांसि भूतान्यसुरांस्तथोपान् निर्नाययन्तु लिधिवं प्रजानाम्। बाद्याः सुराणाममर्थापूच्यास्तृप्यन्तु तेऽस्मिन् प्रणतोऽस्मि तेभ्यः

113EH

पमिखात्ता वर्ष्टिषद पान्यपाः सोमपास्तथा। वजन्तु द्वितं याचे ऽस्मिन् पितरस्तिपिता सया ॥ ४० ॥ पिटगणाः प्राची रचन्तु मे दिशम्। ं त्या वर्डिषदः पान्तु यास्यां मे पितरः सदा। प्रतीचीमाञ्चपास्तइदुदीचीमपि सोमपाः॥ ४१॥ रचोभूतिपशाचेभ्यस्तवैवासुरदोषतः। सर्वतः पितरो रचां कुर्वन्तु मम नित्ययः॥ ४२॥ तिम्बो तिम्बसुगाराध्यो धर्मा चन्तः ग्रामानतः। CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

मृतिदो भूतिबद् भूतिः पिढ्षां ये गणा नक॥ ४३ ॥ क्खापः क्खदः कत्ती क्खः क्खतरात्रयः। वस्वताहेतुरनः वडिंमे ते गणाः स्रुताः ॥ ४४ ॥ वरो वरेखो वरदस्तष्टिदः पुष्टिदस्तद्या । विखपाता तथा धाता सप्तेते च मगाः सृताः॥ ४५ ॥ महायहाला महिलो महिमावान् महाबतः। गणाः पञ्च तथैवैते पिछ्णां पापनाथनाः ॥ ४६ ॥ सुखदो धनद्याची धर्मदोऽव्यस भूतिदः। पिद्ध गां कथित चैक तथा गणचतुष्टयम् ॥ ४० ॥ एकत्रिंयत् पिढगणा यैत्याप्तमखिलं जगत्। त एवाव फिल्मणास्त्रंथन् च मदाहितम्॥ ४८॥ मार्के प्हेय उवाच । एवन्तु स्तुवतस्तस्य तेजसी राशिक्च्छितः । प्राद्वैभूव सहसा गगनव्यासिकारकः॥ ४८॥ तद् दृष्ट्वा सुमहत्तेजः समाच्छायः खितं जगक्। जानुभ्यासवनी गंताः रुचिः स्तीव्रसिदं जगी ॥ ५०॥ क्चिक्वाच । अर्चितानां ससूर्तानां पिळु यां दीप्ततेजसाम् ॥ नसस्मासि सदा तेवां ध्यानिनां दिव्यचचुवास् ॥ ५१ ॥ इन्द्रादीनाच नेतारी दचमारीचयोस्तया। सप्तर्वीयां तथान्येषां तासमस्यामि कामदान्॥ ५२ ॥ मनादीनाञ्च नेतारः सूर्याचन्द्रमसीस्रयाः। तानमस्मस्यहं सर्वान् विद्वनप्यह्धार सः ॥ ५३.॥ नचताणां प्रहाषाच वायुम्योर्नसस्त्रथा। यावाप्रथिष्योस तथा नमस्मिम क्रतास्त्रतिः॥ ५४ ॥ प्रजापतेः वाध्यपाय सोमाय वर्षाय च योगेकरेभ्यस सदा नमस्यामि सतास्त्रलिः ॥ ५५ ॥ बसी गर्चभ्यः सप्तभ्यस्त्रया लोकेश्व सप्तषु ।

खायभुवे नमखामि ब्रह्मणे योगचचुके ॥ ५६.॥ सोमाधारान् पितृगणान् योगसूर्त्तिधरांस्तथा। नमस्यामि तथा सीमं पितरं जगतामहम्॥ ५०॥ पंग्निक्पांस्तथैवान्यावसस्यामि पिढनहम्। पनिसोममर्यं विष्यं यतं एतद्शेषतः ॥ ५८.॥ ये च तेनसि ये चैते सोमसूर्यानिमूर्त्तयः। जगत्सक्पिपसेव तथा अन्नासक्पिषः॥ ५८ ॥ तेम्योऽव्विष्टेम्यो योगिभ्यः पितृभ्यो यतमानसः । 🦯 नमो नमो नमखेऽस्तु प्रसीदन्तु खधामुजः ॥ ६० ॥ मार्क प्हेय उवाच । एवं सुतास्ततस्तेन तेजसी सुनिसत्तमाः। नियक्तसुखी पितरी भासयन्ती दिशी दश ॥:६१॥ निवेदनञ्च यत्तेन पुष्पगन्धानु सेपनम्। तद्भ्षितान्य स तान् दह्ये पुरतः स्थितान् ॥ ६२ ॥ प्रियास रिवर्भक्त्या पुनरेव क्षतास्त्रिः। नसस्तुम्यं नमस्तुम्यमित्याच्च प्रथगाहतः ॥ ६३ ॥ .ततः प्रसदाः पितरस्तमूचुर्मुनिसत्तमम्। वरं वृष्यिति स तानुवाचानतकन्यदः॥ ६४॥ ... रचिरवाच। प्रजानां सर्गकुर्तृत्वमादिष्टं ब्रह्मणा सम्। सोऽहं प्रजीसभीपासि धन्यां दिव्यां प्रजावतीम् ॥ ६५ ॥ पितर जनुः। अत्रैवं सर्वः पत्नी ते अवल्तिमनोरमाः। तस्याच पुची अविता भवती सुनिसत्तम !।॥ ६६॥ सन्वन्तराधियो धीमांस्त्रवासैवोपलचितः। वर्षे ! रीच इति स्यातिं प्रयास्त्रति जगन्नये ॥ ६० ॥ तस्यापि बहुवः पुत्रा महाक्वपराक्रसाः। भविवन्ति महासानः पृथिवीपरिपासकाः ॥ ६८॥ व्यस प्रजापतिर्भूवा प्रजाः स्टूग चतुर्विधाः ।

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by \$3 Foundation USA

चीणाधिकारी धर्मन्नस्ततः सिहिमवास्त्रसि ॥ ६८ ॥ स्तोत्रेषानेन च नरो योऽसांस्तोष्यति मिततः। तस्य तृष्टा वयं भीगानात्मजं ध्यानसूत्तमम् ॥ ७० ॥ षायुरारोग्यमर्थस्य पुत्रपीन्नादिकं तथा। वाञ्छक्किः सततं स्तव्याः स्तोत्रेषानेन वै यतः ॥ ७१ ॥ श्राचेषु य इसं भक्त्या श्रस्तत्प्रीतिकरं स्तवम् । यिवधित दिजायायां भुद्धतां पुरतः स्थितः ॥ ७२ ॥ ्स्तोवस्वयसंप्रीत्या सनिधाने परे सते। श्रीक्षाभिरचयं श्राद्धं तद्वविष्यत्यसंश्रयः॥ ७३ ॥ यदाप्यत्रोतियं त्राचं यदाप् पहतं भवेत्। - अन्यायोपात्तवित्तेन यटि वा क्षतमन्यया ॥ ७४ ॥ भयाचार्चे वपहते वपहारे स्तथा कते:। श्ववालीऽप्यथवा देशे विविचीनमथापि वा ॥ ७५ ॥ अयवया वा पुरुषेर्दश्वमात्रित्व यत् कतम्। श्रमावं तुप्तये श्राचन्तयाये तद्दीरणात् ॥ ७६ ॥ यत्रैतत् पठाते याचे स्तोत्रमस्तत्युखावचम् । श्रक्माकं जायते तृप्तिस्तव द्वाद्यवार्षिकी ॥ ७६ ॥ इसन्ते द्वादशान्दानि व्हिमेबत् प्रयच्छति। शिशिरे द्विगुषाब्दानि वृतिं स्तोविमदं ग्रमम्॥ ७८॥ वसन्ते षोड्यसमास्तुप्तये त्राचनर्मणि। यीया च षोड्येवैतत् पठितं तृप्तिकारकम् ॥ ८०॥ विवालेऽपि क्वते याचे स्तोत्रेणानेन साधिते। वर्षासु तृप्तिरस्माकमचया जायते वर्षे ! ॥ ८१ ॥ यरतकालेऽपि पठितं शासकाली प्रयच्छति। असाकमेतत् पुरुषेस्तुप्तिं पचदशाब्दिकीम् ॥ ८२॥ यिमन् गेरे च बिखितमेतत्तिष्ठति नित्यदा।

सिवधानं क्षते आहे तत्रास्मामं मिष्यित ॥ ८३ ॥
तस्मादेतस्वया आहे विप्राणां भुष्यतां पुरः ।
आवणीयं महाभाग । षस्मानं पुष्टिकारकम् ॥ ८४ ॥
इति गावड़े महापुराणे पितृस्तोत्रे क्षिय्सोत्रं नाम
कननवितिनोऽध्यायः ।

#### नवतितमोऽध्यायः।

मार्कप्डेय खवाच 1

सतस्यावदीमध्यात् ससुत्तस्यी मनोरमा ।
प्रकाचा नाम तन्वक्की तत्यमीपे वरापरा ॥ १ ॥
सा चोवाच महात्मानं रुचिं सुमधुराच्चरम् ।
प्रमादयासास भूयः प्रकाचा च वरापरा ॥ २ ॥
प्रतीवक्किपणी कन्या मत्प्रसादाद वराक्कना ।
जाता वरुणपुत्रेण पुष्करिण महात्मना ॥ ३ ॥
तां ग्रहाण मया दत्तां मार्थ्यार्थे वरवर्णिनीम् ।
मनुर्महामतिस्त्रस्थां समुत्पत्स्रति ते सुतः ॥ ४ ॥
मार्कण्डेय खवाच । तथित तेन साय्यु ज्ञा तस्मात्तीयाहपुषतीम् ।
जहवार ततः कन्यां मानिनीं नाम नामतः ॥ ॥
निद्यास पुलिने तस्मिन् स सुनिर्मुनिसत्तमाः । ।
जन्नाह पाणिं विधिवत् समानीय महासुनिः ॥ ६ ॥

वर्षे रीख इति ख्याती यो मया पूर्वमीरितः॥ ७॥ इति गावडे महापुराणे पिखस्तीत्रं नाम नवतितमीऽध्यायः।

त्रसां तस्य सुतो जन्मे सहावीर्थों सहायुति:।

#### एकनवतितमोऽघ्यायः।

स्त उराच । सायभुवाद्या सुनयो हरिं ध्यायन्ति वर्मणा। व्रताचारार्चनाध्यानस्तुतिजव्यपरायणाः॥ १॥ देन्नेन्द्रयमनोबुह्मिपाणाच्यारवर्जितम्। भाकाग्रेन विचीनं वै तेजसा परिवर्जितम् ॥ २॥ उदकेन विचीनं वै तद्वमंपरिवर्जितम । प्रथिवीरिहतर्श्वेव सर्वभूतविवर्जितम्॥ ३॥ सूताध्यचं तथा वृद्यं नियन्तारं प्रभुं विभुम्। चैतन्यक्पताक्षं सर्वोध्यचं निरस्तनम् ॥ ४ ॥ मुत्तसङ्गं महेशानं सर्वदेवप्रपूजितम्। तेजोक्पमसत्त्वच तपसा परिवर्जितम् ॥ ५ ॥ रिहतं रजसा नित्यं व्यतिरित्तं गुणैस्त्रिभः। सर्वक्पविद्योनं वै कत्तृं लादिविवर्जितम् ॥ ६॥ वासनारहितं ग्रह' सर्वदोषविवर्जितम्। पिपासावर्जितं तत्तच्छोकमोद्वविवर्जितम्॥ ७॥ जरामरणहीनं वै कूटखं मोद्ववर्जितम्। **खत्पत्तिरहितच्चेव प्रखयेन विवर्जितम् ॥ ८ ॥** सर्वीचारहीनं सत्यं निष्कतं परमेखरम्। जायत्स्त्रप्रसुषुप्तत्रादिवर्जितं नामवर्जितम् ॥ ८ ॥ प्रधार्वं जायदादीनां शान्तक्यं सुरेखरम्। जापदादिस्थितं नित्यं कार्यकारपवर्जितम्॥ १०॥ सर्वदृष्टेन्तथा सूत्रं सूचा सूचातरं परम्। ज्ञानदृक्ष्योवविज्ञानं परमानन्दक्रपकम् ॥ ११ ॥ विम्बेन रहितं तहत् तैजसेन विवर्जितम्। प्राचीन रहितचीन तुरीयं परमाचरम्॥ १२॥

सर्वनीतृ सर्वहन्तृ सर्वभूताक्षक्षि च ।

बुद्धिमंतिहीनं वे निराधारं भिवं हरिम् ॥ १३ ॥

विक्रियारहित्षे व मेदान्त्रीवेद्यमेव च ।

वेद्रक्षं परं भूतिमिन्द्रयेभ्यः परं ग्रमम् ॥ १४ ॥

ग्रब्देन वृजित्षे व रसेन च विवर्जितम् ।

ग्रागेन रहितं देवं कपमात्रविवर्जितम् ॥ १५ ॥

क्रिय रहित्षे व ग्रन्थेन परिवर्जितम् ।

प्रनादि ब्रह्मरम्बान्तमहं ब्रह्मास्मि केवलम् ॥ १६ ॥

पवं जात्वा महादेव । ध्यानं कुर्यास्मितेन्द्रयः ।

ध्यानं यः कुर्वे ह्मेवं स मवेद् ब्रह्म मानवः ॥ १० ॥

इति ध्यानं समास्थातमीक्षरस्य मया त्तव ।

ग्रह्मन् वाययास्यन्यत् किन्तद् ब्रह्म द्वष्ट्यानं नाम्

ग्रक्मन्वतित्मोऽध्यायः ।

## दिनवतितमोऽध्यायः।

स्त्र खवाच ! विष्णोर्धानं पुनर्कृ हि यहचक्रगदाधर ! !

श्रेन विज्ञानसात्रेष क्रतक्रत्यो सवेद्यर ॥ १ ॥

हरिक्वाच । प्रवक्षासि हरिर्धानं सायातन्त्रविसर्दकम् ।

सूर्तामूर्तादिसेदेन तद्यानं हिविधं हर ! ॥ २ ॥

पमूर्तं रद्र ! क्रियतं हन्त सूर्तं व्यविस्यहम् ।

सूर्यकोटिप्रतीका्यो जिष्णुर्माजिष्णु रेक्तरः ॥ ३ ॥

कृत्र्योचीरधवलो हरिर्ध्यो सुसुद्धिः ।

वियासेन सुसीन्येन यहं न च समन्वतः ॥ ४ ॥

सहस्रादित्यतुष्येन ज्वाचामालोयक्षिया ।

सुन्नेष चान्तितः यान्तो गदाहस्यः यसान्त्रः ॥ ॥ ॥

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delha Digitize by S.5 Folandation USA

किरीटेन संदाईंण रहंप्रवंबितिन च । सायुधः सर्वेगो देवः सरीक्डधरस्तका ॥ ६ ॥ वनमालाघरः ग्रमः समीसी हमभूषर्यः । सुवस्तः ग्रहदेश्वं सुकार्यः पद्मसंस्थितः ॥ ७॥ चिर्यमयग्ररीरंस चांक्डारी समाङ्गदः। केयूरेण समायुक्ती वनमानासमन्वितः॥ ८॥ चीवत्यंकीसुमंयुतो सक्तीवन्य चयान्यतः। ग्रंपिमादिग्रपेर्यक्तः स्टिसंहारकारकः ॥ ८॥ म्बनिध्येचोऽसुरध्येयो देवध्येयोऽतिसुन्दरः। ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तभूतजातन्त्रदिः स्थितः ॥ १० ॥ संनातनोऽव्ययो मध्यः सर्वानुमहत्तत् प्रशुः। नारायणी महादेवः स्मृरंचाकरकुख्वः ॥ ११ ॥ संन्तापनाथनोऽभ्यची मङ्गची दुष्टनाथनः । मवीत्रा सर्वकप्य सर्वगी यहनायनः ॥ १२ ॥ चार्वकुरीयसंयुक्तः सुदीतनखः एवः चः। भरकाः संख्वारी च सीव्यक्पो महिन्दरः ॥ ११३ ॥ सर्वातकारसंयुक्तवारचन्दनचर्चितः। सर्वदेवसमायुक्तः सर्वदेवप्रियक्तरः ॥ १४ ॥ सर्वजीक दितेषी च सर्वेगः सर्वमावनः । भादित्यमंख्यी संस्रो पमिस्रो वारिसंस्थितः ॥ १५ ॥ वासुदेवी जगवताता ध्येयी विष्युर्सुंसुर्स्ताः। वासुदेवोऽइमस्नीति बाका ध्येयो इरिईरिः ॥ १६ ॥ ध्यायन्वीवच से विन्तु ते यान्ति परमां गतिम्। याच्चवल्काः पुरा च्रोकं ध्वाल्काः विच्युं सुरेखरम्। धर्मीपदेशवर्जुलं संप्राप्यागात् परं पदम् ॥ १७ ॥ तंसाम्बर्माप देवेश ! विन्तुं चिन्तय मक्स् !।

विष्णुध्वानं पठेद यस्तु प्राप्नोतिः परमां गतिम् ॥ १८॥ इति गारुडे महापुराणे विष्णुध्वानं नाम दिनवतितमोऽध्यायः॥

## चिनवतितमोऽध्यायः।

महेम्बर खवाच । याज्ञवल्कोतन वै पूर्व धर्मः प्रोक्तः कथं हरे !!।
तक्षे कथ्यं केश्रिष्त ! यथातत्त्वेन माधव ! ॥ १ ॥
हरिक्वाच । याज्ञवल्कां नमस्त्रत्य मिथिलायां समास्थितम् ।
पण्च्यन् ऋषयो गला वर्णधर्मानश्चेषतः ।
तेभ्यः स कथ्यामास विष्णुः ध्यालाः जितिन्द्रियः ॥ २ ॥

याच्चवस्का खवाच।

यस्मिन् देशे सगः कषास्तिमन् धर्मे निबोधत । पुराणन्यायमीमांसा धर्में शास्त्रार्थमित्रिताः॥ ३-॥ वेदाः स्वानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुर्दम । वक्तारो वर्मयास्ताणां सनुर्विसुर्यसोऽङ्किराः ॥ ४ ॥ विश्वष्टद्वसंवर्त्ताः शातातपपराश्र्याः। पापस्तवीयनसी व्यासः कात्यायनहच्छाती ॥ ५ ॥: गौतमः गङ्गिखितौ दारीतोऽवित्रहे विस्तया । एते विष्युसमाराध्या जाता वर्सीपदेशकाः॥ ६.॥ः देशकाल उपायेन द्रव्यं यदासमन्वितम्। पात्रे प्रदीयते यत्तत् सक्तं धर्मलचणम्॥ ७॥. इष्टाचारो दमोऽहिंसा दानं खाध्यायकर्म च। स्यक् परसी धर्मी यद्योगेनाकदर्भनम्॥ ८॥ चतारो देदधर्मन्ताः पराचैविद्यमेव वा। सबते यत् स्वधर्मः स्वाद् देवाराध्यामवित्तमः॥ ८॥ व्यास्त्रियविट्युद्रां वर्णास्याचास्त्रयो हिनाः। निषेवाद्याः सम्यानान्तास्तेषुः वै. मन्द्रतः क्रियाः॥ १.०॥ गर्भाषानस्तो पुंसः सवनं सन्दनात् पुरा ।

षष्ठेऽष्टमे वा सीसन्तः प्रसवो जातकर्म च ॥ ११ ॥

प्रवन्धेकादशे नाम चतुर्थे मिस निष्कृमः ।

षष्ठेऽकप्राश्चनं मासि चूड़ां कुर्यात् यथाकुलम् ॥ १२ ॥

एवमेनः समं याति वीजगर्भसमुद्भवम् ।

तूष्णीमेताः क्रियाः स्त्रीणां विवाहस समन्त्रकः ॥१२॥

देति गाक्ड़े महापुराणे वर्णधर्मो नाम व्रिनवतितमोऽध्यायः ।

# चतुनंवतितमोऽध्यायः।

याज्ञवस्कार खवाचः। गर्भाष्टमाष्टमे वान्दे ब्राह्मणस्रोपनायनम्। राजामिकाद्ये सैके विद्यामिके यथाकुलम् ॥ १॥ उपनीय गुरु: शिष्यं महाव्याह्वतिपूर्वकम्। वेदमध्यापयेदेनं ग्रीचाचारांस ग्रिचयेत ॥ २ ॥ दिवा सन्यासु कर्षस्त्रद्वास्त्र उदस् सः। कुर्यामृतपुरीषे तु रात्री चेइचिपासुखः॥ ३॥ यद्वीतिश्रियसोत्यायं सम्भित्मसुत्तेर्जलै:। गत्मलीपचयकारं भीचं कुर्याचाहावतः॥ ४॥ चन्तर्जानुः श्रुची देश उपविष्ट उदस् खः। प्राग्वा ब्राह्मेण तीर्थेन दिन्नो नित्यस्पस्यीत्॥ ५॥ वनिष्ठादेशिन्यङ्गुष्ठमूलान्यगं कारस च। प्रजापतिपिद्धब्रह्मादैवतीर्थाननुक्रमात्॥ ६॥ तिः प्राध्यापो हिरुक्षाच्य सुखान्यज्ञिय संस्थीत्। चित्रस्त्र प्रवातिस्थामिः चीनाभिः फेनबुद्बुदैः ॥०॥ चलाकतालुनाभिस्त यथासंस्थं दिनातयः। ग्रध्येरन् स्त्री च शूद्रस सहत्सप्टाभिरन्ततः॥ ८॥ बानं तद्देवतिर्मन्त्रीर्मार्जनं प्रायसंयमः ।

स्थियः चाय्युपस्यातं गायस्याः पत्यत्तं जयः ॥ ८॥ गायसी शिरसा,सार् जपेद व्यास्तिपूर्विकास्। प्रतिप्रचेत्रसंस्कां विवारं प्राप्तसंयमः ॥ १०॥ प्राणायामस्य संग्रिकाचा तह वतेन तु। जवबासीत साविज्ञीं प्रत्यगातारकोद्यांत् ॥ १:१:॥: सन्त्रां प्राक्षातरेवं हि तिष्ठवास्थेदर्भनात्। पमिकार्थे ततः कुर्यात् सन्ययोक्भयोरिष ॥१२॥ः ततोऽभिवादयेद् हवानसावहिमति बुवन् । गुबन्ने वाष्युपासीत स्वाध्यायार्थे समाहितः ॥ १३८॥३ षाइतश्यांप्यधीयीत सर्वचासी निवेद्येत्।, ज्ञितञ्चास्यापराज्ञिल्यं मनोवाकायकर्मासः॥ ११ ॥3 दण्डानिनोपवीतानि मेखलाखेव धारयेत्।. द्विजंषु चारयेद् सैक्स्मिनन्देष्वासावत्त्रये ॥.१५.॥. चादिमध्यावसानेषु भवेच्छन्दीपविज्ञता। ब्राह्मणः चित्रयविशां भैक्यं चर्ळाद् यथाक्रमम् ॥ १६ ॥ कताम्निकार्थी सुस्तीत विनीतो गुर्वनुद्रया। भाषोगानिक्रयापूर्वं सत्कृत्वाचमकृत्सयन्॥ १७.॥ बच्चर्यासितोऽनैकसन्सदाद्नापदि। बाह्मणः कामसन्त्रीयात् त्राह् वतमप्रीड्यन् ॥१८॥ मध्मांसं तथा स्तिनित्यादि परिवर्जयेत्। स गुर्वः क्रियाः कला वेद्रमसी प्रयञ्चति ॥१८॥: उपनीय ददात्वे नमाचार्यः स प्रकीर्तितः। एकदेश उपाध्याय ऋतिग्यत्रक्षदुचते ॥ २०॥। पते मान्या यदापूर्वमेभ्यो माता गरीयसी ।: प्रतिवेदं ब्रह्मचर्ये हाद्याव्दानि पद्भः वा ॥:२१:॥॥ यच्यान्तिकामित्ये के कियान्त्रचेवः वोड्यः।

चाषोड्माहिवियाच चतुर्वियाच वतुस्रत्त् ॥ २२२॥ ब्रह्मचन्नविर्मा काल स्थानायनिकः परः। चतः जहीं पतन्त्ये तें सर्वधर्मविवर्जिताः । सावित्रीपतिता क्रात्या त्रात्यस्तोमाहते क्रतोः॥ २३:॥ मातुर्यद्ये जायन्ते दितीयं मी श्विबत्धनम्। ब्राह्मण्डित्रयविश्रस्तसादेते द्विजातयः ॥ २४ ॥ यज्ञानां तपसाञ्चीव ग्रमानाचीव कर्मग्राम् । वेद एव दिल्लातीनां निःश्रेयसकरः परः ॥ २५.॥ सक्षता प्रयसा चैत स देवांस्तर्पयेहिनः। प्रितृबाध्वष्टताभ्याञ्च ऋत्रोऽघीते हि सोऽव्यहम् ॥ २६०॥ः यजुः सामं पठेत्तद्दयवीक्षित्रसं दिजः। सन्तर्ययेत् पितृन् देवान् सोऽत्वचं चि चतासतैः ॥ २७-॥। वेदवाकां. पुराण्या नावार्यसीय गायिकाः। द्रतिष्ठासांस्त्या वेदान् योऽघीते यक्तितोऽन्वहम् ॥: २८-॥॥ सन्तर्पयेत् प्रितृन् देवान् मांसचीरोदनादिभः। ते ब्रह्मस्तर्पयन्त्ये नं सर्वकामपानैः ग्रमैः॥ २८॥-यं यं अतुमधीते च तस्य तस्याप् यात् फलम् । भूमिदानस्य तपसः साध्यायफलभाक् हिनः॥ ३०-॥ नेष्ठिको ब्रह्मचारी तु वसेदाचार्थस्विधी । तहावैं स्य तनये पद्मां वैम्बानरे प्रिता ॥ ३१:॥। चनेन विधना देहं साध्येहिनितेन्द्रयः। ब्रह्मकोकसवाप्नोति.न.चेड जायते पुनः ॥ ३२.॥, दति गार्डे महाप्राण वर्णवर्मी नामः चतुर्नवतितमोऽध्यायः ।

### पञ्चनवतितमोऽध्यायः।

याम्रवस्कार खवाचराः

श्रृंखंन्तु सुनयी ! धर्मान् यहस्य यतव्रताः !!! गुरवे च धनं दत्ता साला च तदनुत्रया॥ १.॥ संमापितब्रह्मज्ञर्थी लज्ञस्यां स्त्रियसुद्वहित्। चनचपूर्विकां कान्तामसिएकां यवीयसीम् ॥ २ ॥ यरोगियों स्राद्धमतीमसमानार्थगोत्रजाम्।। पश्चमात् सप्तमार्ट्ड साद्धतः पिढतस्तथा ॥ ३॥ दिपञ्चनवविख्यातात् योवियाणां सञ्चाकुतात्। सवर्णः स्रोतियो विद्वान् वरो दोषान्वितो न च॥ ४॥ यदुचते दिजातीनां शुद्रादारोपसंग्रहः। न तसम् मतं यसात्तवायं जायते स्वयम् ॥ ५ ॥ तिस्रो वर्षानुपूर्वेष हे तथैका यथाक्रसम्। ब्राह्मणचित्रयविद्यात् भार्थ्यां वा शुद्रजन्मनः ॥ ६ ॥ बाह्मो विवाह आइय दीयते श्रक्त्वलङ्कता। तजाः पुनात्यु सयतः पुरुषानेकविंग्रतिम् ॥ ७ ॥ यज्ञस्यायितंने दैवमादायार्षसु गोयुगम्। चतुर्दश्यवसन् पुनात्युत्तरज्ञ षट्॥ ८॥ इत्स् जा चरतां वसं सह या दीयतेऽर्धिने । सकायः पावयेत् तक्तं षड् वंध्यानाकाना सङ् ॥ ८ ॥ षासुरो द्विषादानाद् गान्ववैः समयान्त्रियः। राचसो युद्धहरणात् पैथाचः कत्यकाच्छतात्॥ १०॥ चलारो ब्राह्मण्डाचास्त्रया नान्धर्वराचसी। राजस्तयासरो वस्ते शूद्रे चान्तस्तु गर्हितः ॥ ११॥ पाणिकां इः सवर्णासु स्टेडीत चित्रया भरम्।

दैम्बा प्रतीदमादबाहेदने चायजवानः॥ १२॥ पिता पितामहो भाता सक्क्यो जननी तथा। कन्याप्रदः पूर्वनाये प्रक्षतिस्थः परः परः ॥ १३॥ भप्रयच्छन् समाप्रीति भृषहत्या सताहती। एषामभावे दातृणां कन्या क्रुर्यात् खयंवरम्॥ १४॥ सक्तत् प्रदीयते कन्या इरंखां चौरदण्डभाक्। बद्धां हि त्यजन् दण्डाः सुद्धान्तु परित्यजेत् ॥ १५ ॥ भपुचीं गुर्वनुज्ञातो देवरः पुत्रकाम्यया । सपिएडी वा सगीवी वा छताभ्यती ऋतावियात् ॥ १६:॥ भागभीसमावं गाच्छेत् पतितस्वन्धयाः भवेत्।। भनेन विधिना जातः चैत्रपस्य भवेत सुतः ॥ १७ ॥ क्रताधिकारां मलिनां पिष्डमावीपसेविनीम्। परिभूतासधः श्रयां वासरीद् व्यक्तिंचारिणीम् ॥ १८ ॥ सोमः यौचं दही तासां गन्धर्वेश्व ग्रुमां गिरमः। पावकः सर्वदा मध्यो मध्या वै योषितो हातः ॥ १८ ॥: व्यभिचाराद्दतेऽयहेर्गर्भत्यागं करोति या। गर्भभर्त्वप्रे तासां तथा महति पातवे ॥ २० ॥ सुराप्री व्याधिता देष्ट्री विद्वर्त्तव्या प्रियंवदाः। भर्तव्या चान्यया होन ऋषयो हि भवेबाइत्॥ २१॥ · यत्राविरोधो दम्पत्थोस्त्रवर्गस्तत्र वर्षते । सते जीवति या पत्थी या नान्यसुपगच्छति ॥ २२ ॥ सेइ कीर्त्तिमवाप्रीति मोदते चीमया सह । ग्रुवां त्यजंस्तृतीयांगं दखादाभरणं ख्रियाः ॥ २३ ॥-बीसिर्मर्त्तृवज्ञः कार्य्यमेषः धर्मः परः ज्ञियाः। बोड्यर्त्तियाः बीषां तासु युग्मासु संविधित् ॥ २४,॥ ब्रह्मचारी च. पर्वच्याचा सतस्तु वर्ज येत्।

एवं गच्छन् सियं कामी बांची मूंबांच वंजीयेत् ॥ २५॥ बच्च कं जनवैदिवं पुर्च रोगिषवर्जितम्। यथाकाफी भवेदांपि सीर्णा सारमंतुसारन् ॥ २६ ॥ खटारनिरतसैव सियो रच्या यतस्ततः। मर्नमाटपिटचातिम्बस्मार्यरदेवरैं: ॥ २७ ॥ बसुभिय बियः पूज्या भूषंणांच्छीदनीयनैः। संयतीपस्तरां दचा हृष्टा व्ययपरासुखी ॥ २५॥ मन्मारयोः कुर्यात् पादयीर्वन्दर्नं सदा । क्रीडायरीरसंस्कारसमाजीत्सवदर्यंनम् ॥ २८ ॥ . हास्यं परस्टेंहे यानं त्यजित् प्रीवितमर्ज्ञतां। रचेत बन्धां पितां बाब्धे यीवने पतिरेव तांमं ॥ ३०॥ वार्षका रचति प्रश्नी चान्यया ज्ञातयस्त्रंथा पति विना न तिष्ठेत दिवा वा यदि वा निश्चि॥ ३१'। ज्येष्ठां धर्मविधी कुर्याच कनिष्ठां कदाचन । दाइयेदिमाडोब्रेस सियं इत्तवती पति:॥ ३२॥ भाइरेट् विधिवद्वारानं निस्ववाविस्तितः। विता भर्तुदिवं गच्छेदिष कींत्रीरवाय च ॥ ३३॥ इति गार्ड संदापुराणे सदस्यधर्मनिर्णयी नाम पश्चनवतितमीऽध्यायः।

## षखविततमोऽभ्यायः।

याज्ञवस्ता उवाचः।'
वस्ते सङ्गरलात्यादि ग्रहस्तादिविधि परम्'।'
विप्रात् सूर्वाभिविक्तो हिः चित्रयायां विद्यः' सिग्राम्'॥११ जातोऽस्वस्तु ग्रूद्रायां निषादः पर्वतोऽपि वाः।
साहिन्यः चित्रयाज्ञातो वैद्यायां स्नोक्क्रसंज्ञितः॥ २४॥।

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

ग्रुद्रायां करणी वैद्यादिवानेष विधि: स्रत: । बाह्मम्यां चिवयात सुतो वैग्याहैदेहक्रस्तया ॥ ३ ॥ :शुद्राञ्चातस्तु चाष्ड्रात्तः सर्ववर्षःविगर्हितः । चित्रयायां मागधी वैत्र्याच्छूदा चेत्रावमेव च ॥ ४ ॥ श्रद्भामयोगवं वैद्धा जनयामास वै सुतम्। माहिष्येष करस्यान्तु रुवकारः प्रजायते ॥ ५ ॥ असंस्ततास्त वै च्रेयाः प्रतिसोमानुसोमनाः। जात्य त्कर्षाद्विजो च्रेयः सप्तमे पश्चमेऽपि वा ॥ ६ ॥ व्यत्यये कर्मणां साम्ये पूर्ववज्ञोत्तरावरम्। कर्म सार्त विवाहामी क्वींत प्रत्यहं रही ॥ ७॥ टानकांबाहते वापि श्रीतं वैवाहिकान्निषु । ग्रहीरचिन्तां निर्वेस्य क्षत्रगीचविधिद्विनः ॥ ८ ॥ प्रातः सन्यासपासीत दन्तधावनपूर्वकम् । हुतामी स्थिदैवत्यान् जपेसन्तान् समाहितः॥ ८॥ ब्रेटार्थानिधगच्छेच यास्त्राणि विविधानि च। योगचोमादिसिद्धार्थसुपेयादीखरं ग्टही ॥ १०॥ साला देवान् पितृ सैव तर्पयेदर्चयेत्तथा। बेटान्य प्रराणानि सेतिहासानि यक्तितः ॥ ११ अ जपयन्नानुसिद्रार्थे विद्यासाध्यातिकीं जपेत्। बिलार्मस्रधाद्दीमसाध्यायातिथिसत्त्रियाः॥ १२॥ भूतपित्रमर्बद्धामनुष्याचां महामखाः। टेवेम्यस्त इतं चाम्नी चिपेत् भूतवितं इरेत् ॥ १३ ॥ चंद्रं भूमी च चाव्हाखवायसेभ्यस निचिपेत्। चव' पिद्यमनुष्येभ्यो देयमप्यन्वह' जलम् ॥ १४ ॥ खाधायमन्बद्धं कुर्याव परेवाबमालने। बालस्वधासिनीव्रम्याभिष्यात्रकन्यकाः ॥ १५ ॥

संसोज्यातियि कत्यांस दुम्पत्योः श्रीवभोजनम् । प्राणामिक्होमविधिनाश्रीयादसमञ्जत्सयन् ॥ १६॥ सितं विपावाच हितं अच्यं बालाद्रिपूर्ववस् । आपोग्रानेनोपरिष्टाद्धसाचैव सुच्यते॥ १०॥ घनम्बस्यतचे व कार्यमवं द्विज्यवा । अतिथिभ्यस्त वर्षेभ्यो देयं यस्यनुपूर्वयः॥ १८॥ अप्रवस्थोऽतिथिः सोऽयमपि नाच विचारणा। संह्रे सिचने सिचा दातव्या सुव्रताय च ॥ १८ ॥ भागतान् भोजयेत् सर्वान् सहोचं श्रोचियाय च। प्रतिसंवत्सरं त्वर्चाः स्नातकाचार्थ्यपार्थिवाः॥ २०॥ प्रियो विवाह्मस तथा यः प्रत्य दिग्नजः पुनः । अध्वनीनोऽतिथिः प्रोत्तः ऋोत्रियो वेदपारगः॥ २१॥ मान्यावेती यहस्यस्य ब्रह्मलोकसभीपातः। परपाकरिचर्न स्वादनिन्धामन्त्रपाहते॥ २२॥ वाक्पाणिपादचापच्यं वर्जयेचातिमोजनम्। श्रीत्रियं वातिष्यं द्वप्तमासीमान्ताद्नुव्रजीत् ॥ २३ ॥ अइ:श्रेषं सहासीत शिष्टैरिष्टैस बन्धुंभि:। उपास्य पिंसमां सम्यां हत्वाम्नी भोजनस्ततः ॥ २४॥ क्षर्याद् सत्यै: समायुत्ती विन्तयेदात्मनी चितम्। ब्राच्चे सुझर्ते चोत्याय मान्यो विप्रो घनादिभिः॥ २५॥ व्रवार्तानां समादेयः पत्या वै भारवाद्विनाम्। र्ज्याध्ययनदानादि वैध्यस चित्रयस च ॥ २६॥ प्रतिपद्धोऽचिको विप्रे याजनाध्यापने तथा। प्रवानं चित्रिये धर्मः प्रजानां प्रतिपालनम् ॥ २०॥ क्रवीदक्षविवाणिक्यं पश्चपाव्यं विशः स्नृतम्। पूरव विजानचा विजो यत्रं न सायशेत ॥ २८ ॥ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

चिंसा सत्यमस्येयं गौचिमिन्द्रयसंवर्मः । दमः चमार्जवं दानं सर्वेषां धर्मसाधनम्। चाचरेत् सद्यीं हित्तमंजिल्लामयठान्तया ॥ २८ ॥ विवार्षिकाधिकाची यः संसीमं पातुंमर्इति। खादन वार्षिकं यस्य कुर्यात् प्राक् सीमिकी क्रियान्॥३०॥ 'प्रतिससंवत्सरं सोमः पश्रुप्रत्ययन' तथा। कर्तव्या प्रहणिष्टिय चातुमीस्यानि यत्नतः॥ ३१ ॥ एवामस्यवे क्रियादिष्टिं वैमानरीं दिनः। 'हीनंद्रव्य' नं क्वरीत संति द्रंव्ये फलप्रदम् ॥ ३२ ॥ चाण्डाली जायंते यत्रंकरणांच्छंद्रभिचितात । यञ्चार्यस्थं नाद्याज्ञासः काकोऽपि वा भवेत्॥ ३३ ॥ कुश्रुलक्षमी धान्यों वां है हिक: इंस्तनीर्जप वा । जोवेडापि शिलोञ्हे न श्रेयानेषां परः परः ॥ ३४ ॥ न स्वाधायविरोध्यथैमीहते नयतस्ततः। राजान्तेवासिगोत्रेभ्यः सीदनीच्छेवनं चुघा । द्याहेतुकापाषंग्डिवकात्तीय वर्जयेत्॥ ३५॥ श्रक्ताम्बरधरो नित्यं केशस्मश्रुनखैः ग्रचिः। न भार्खादर्भनेऽश्वीयात् नैकवासा न संस्थितः ॥ ३६॥ चप्रियं न वदेजातुं ब्रह्मसूत्री विनीतवान्। देवप्रदिचणान् कुर्याद् यष्टिमान् सक्तमण्डलुः ॥३०॥ न तु मेईबदीच्छायाभस्रगोष्ठाम्ब्वर्लसु । न प्रस्वंन्यर्कगोसोमसन्याम्बुस्तीद्वजनाम्॥ ३८॥ नेचताम्यवीनम्नां स्त्रीं न च संस्रष्टमैथुनाम्। म सूत्र पुरीषं वापि स्वपेत् प्रत्यक्षिरा न च ॥ ३८ ॥ ष्ठीवनास्क्यक्षस्त्रविषाख्यस् न संचिपेत्। पादी प्रतापयेवानी न चैनमिलंक्येत्॥ ४०॥

पिबेबाद्धिना तीयं न श्यानं प्रबोधयेत्। नाचीः क्रीड़ेच कितवैर्थाधितैय न संविधेत्॥ ४१॥ विक्इ वर्जयेत् कर्म प्रेतधूमं नदीवटम्। क्रियमसातुषाङ्कारं कपालेषु च संस्थितिम् ॥ ४२ ॥ नाचचीत ध्यन्तीं गां नाहारिणाविश्रेत् कचित्। न राज्ञः प्रतिरुद्धीयाज्ञ् व्यस्योच्छास्त्रवर्त्तिनः॥ ४३॥ प्रध्यायानामुपाकर्म त्रावस्थां त्रवणे न च। इस्ते चीवविभावे वा पञ्चत्यां त्रावणस्य च ॥ ४४ ॥ पौषमासस्य रोहिस्सामष्ट्रकायामयापि वा। जलान्ते छन्दसां कुर्यादुत्सर्गं विधिवहिः॥ ४५ ॥ पनध्यायस्त्राहं प्रेते शिखत्तिंग्गुत्तवस्तुषु । उपाकर्मिष चोत्सर्गे स्वशाखन्नोतिये सते॥ ४६॥ सन्यागर्जितनिर्घातभूतस्योक्कानिपातनात्। समाप्य वैदं लिनग्मारखनमधीत्य च ॥ ४०॥ पचद्यां चतुर्देखामङ्ग्यां राइस्तके। चरतुसन्धिषु भुज्ञा वा त्राविकं प्रतिग्रज्ञ च ॥ ४८ ॥ पश्चमखूकनकुलमाहिमार्जारशूकरै:। क्तरी नारे लहीरावं म्रांकपाते तथी च्ह्रये॥ ४८॥ खक्रोष्टुगर्दभोजूदसामबाबार्त्तनिखने। समिध्यम्बर्म्साने सम्यानपतितान्तिको ॥ ५०॥ देशेऽयची वर्कान च विद्युत्स्त्तितसंग्रज्ञे । भुकार्द्रपाणिरकोऽन्तरईरावेऽतिमाचते ॥ ५१ ॥ दिग्दाई पांग्ववें सन्यानी इत्सीतिषु। म्रावतः प्रतिगन्धे च मिष्टे च ग्रहमागते ॥ ५२'॥ खरोष्ट्रयान इस्यमनी हम्तिरिरो हणे।

सप्तिंगदन्यायानेतांस्तात्वाज्ञितान् विदः ॥ ५३ ॥ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S35 oundation USA

वेददिष्टं तंथाचार्थं राजच्छायां परिवर्णम । नामामेड्सविष्मं चहीवनीदर्सनानि च ॥ ५४ ॥ विप्रान्तिचित्रयासानीः नावच्चेयाः कंटाचन । दूरांदु चिंहें हिवस व्रयादान्तानां समृत्यजेत्॥ ५५ ॥ . श्रुतिस्मृत्य ज्ञमान्वारं कुर्यात् मर्मणि न स्प्रोत्। न निन्दाताइने कुर्यात् सुतं शिष्यच ताइयेत्॥ ५६॥ माचरेत् सर्वदा धमें तिहांच्चन्तु नाचरेत्। मातापित्रतिथीत्य चै विवादं नाचरेद् ग्रही ॥ ५७ ॥ यस पिण्डाननुष्यं न सायात् परवारिष् । सायाबदीप्रसवणदेवखातऋदेषु च ॥ ५८ ॥ वर्जयेत् परम्यादि न चासीयादनापदि। कद्यें बहवैराणां तथाचान ग्निकस्य च ॥ ५८॥ वैषाभिश्रस्तवार्षे व्यगणिकांगणदीचिणाम। पावान्तरचिकित्सानां क्लीवरक्लीपजीविनाम्। ६०॥ क्रूरोग्रपतितवात्वदान्यिकीच्छिष्टभोनिनाम्। श्रास्त्रविक्रयिणसैव स्त्रीनितर्यामयानिनीम् ॥ ६१ ॥ रृंशंसराजरजनक्षतञ्ज्ञविष्वजीविनाम्। पिश्वनान्द्रतिनोसैव सोमविक्रयिणस्त्रथा ॥ ६२ ॥ वन्दिनां स्वर्थकाराणां संविधां कदाचन । न भीत्राव्ये व्रथामांसं केंत्रकीटसमन्वितम् ॥ ६३ ॥ भंतं पर्यवितीच्छिष्टं म्बस्ट्रं पतितीचितम्। उदकास्टरसंष्ट्रष्टं भपर्याप्तच वर्जरीत्। गीवातं यञ्जनोन्किष्टं पादस्टर्य कामतः ॥ इश्रा श्रुद्रेषु दासगीपासकुसमित्राईसीरियः। भोज्याची नापितसैव यंश्वालानं निवेदर्यत् ॥ ह्यू ॥ अकं पर्युवितं भोज्यं से हातं विश्तंशतम्।

यह हा-नापि गोधूमयवगोरसविक्रियाः ॥ ६६॥ श्री इमेक्यम स्त्रीणां पयस प्रतिवर्णयेत्। क्ष्याद्मिच्चात्र्वृह्यकमांसानि वर्णयेत् ॥ ६६॥ सारसैक्यमान् इसान् बलाकवकदिस्मान् । ह्या क्षयसंयावपायसाप्रूपसङ्खाः ॥ ६८॥ क्ष्यां कालपाद्म खन्द्रतियगद्दिमान् । चासान् मत्स्यानृज्ञापादान् जन्धृ। केल्कामतो नरः ॥ ६६॥ वस्त्रं कामतो जन्धृ। सोपवासस्त्राचं भवेत् । पत्तास्त्रुक्यमादीनि जन्धृ। चान्द्रायस्त्रित् ॥ ७०॥ त्राचे देवान् पितृन् प्राचे खादेन्यासं नः दोषभाक्। वसेत् स नरके घोरे दिनानि पश्रोमतः ॥ ७१॥ सम्मतानि दुराचारो यो चन्यविधिना पश्र्व्। मासं सन्त्रक्य संप्राच्य कामान् याति ततो चरिम्॥ ०१०॥ समितानि दुराचारो यो चन्यविधिना पश्र्व्। सासं सन्त्रक्य संप्राच्य कामान् याति ततो चरिम्॥ ०१०॥ सति नाक्ष्ये समान् याति ततो चरिम्॥ ०१०॥ स्ति नाक्ष्ये समान् याति ततो चरिम्॥ ०१०॥ स्ति नाक्ष्ये समान् याति ततो चरिम्॥ ०१०॥ स्ति नाक्ष्ये समान् समान् याति ततो चरिम्॥ ०१०॥ स्ति नाक्ष्ये सम्बन्धियायः ।

### सप्तनवतितमोऽस्यायः।

याज्ञवस्त्र स्वाच ।
द्रव्यप्रकि प्रवस्तामि तान् निवोधतः सन्तसाः !!!
सीवर्षराजताजानां यङ्गर्कवादिचर्मणाम् ।
पात्राणाश्वासनानाञ्च वात्रिणा ग्रविष्यते ॥ १ ॥॥
उणाहिः स्वन्त्वयोधां व्यानां प्रोश्वणेन सः।
तत्र्वणाहार यङ्गादेर्यज्ञपानस्य मार्जनात् ॥ २ ॥।
सोण्येरदक्षरोस्त्रेः ग्रथ्यस्थाविक्कोषिकम् ।
सेव्यं योप्तिसुखे पश्चन् पुनः पन्त्राब्यहोस्स्यम् ॥ ३ ॥।
गोवाते वे तथा वेयम्बिकाकोटदूषिते ।
सम्विपाविग्रहः स्वात् सृण्यिमीजनादिनाः॥ ४ ॥॥
अ

स्वप्रसिकतामाणां चाराखोदकवारिमिः।

भक्षाक्रिलीहकांस्थानामचातच सदा ग्रचि॥ १॥

गमिध्याक्रस्य सत्तोयेर्गम्बलेपापकर्षणात्।

ग्रचिःगोढिसदः तोयं प्रक्षतिस्थं महीगतम्॥ ६॥

तथा मांसं श्रचाण्डासक्रव्यादादिनिपातितम्।

रश्मिरिकरिकच्छायाः गौसैव वसुधानि च॥ ७॥।

ग्रम्भाजिमुणो मध्यास्त्रथा च मलिक्दवः।

स्नात्वा पीत्वा चृते ससे भुक्का रथ्याप्रसर्पणे॥ ८॥

गाचान्तः पुनराचामेत् वासोऽन्यत् परिषाय च।

चृते निष्ठीवने स्नापे परिधानेऽन्युपातने॥ ८॥

पञ्चस्रेतेषु नाचामेहिच्यं स्वयं स्वर्थत्।

तिष्ठकम्बादयो देवा विप्रकर्णे तु दिच्ये॥ १०॥

इति गाक्ड्रे सञ्चाप्राणे द्रव्यग्रहिनीम सप्तनवित्तमोऽध्यायः।

### श्रष्टनवतितमोऽध्यायः ।

याजवस्त्रं ख्वाचा स्था दानविधि वस्ते तस्य युग्त सुन्नताः!।

प्रत्येभ्यो क्राम्मणाः स्रष्ठास्त्रेभ्यस्वैव क्रियापराः॥ १॥

ब्रम्मवित्ताः च तेभ्योऽपि पात्रं विद्यात्तपोऽन्वितम्।

गोभूषान्यद्विरस्थादि पात्रे दातव्यमर्चितम्॥ २॥

विद्यातपोभ्यां होनेन न तु. पाद्यः प्रतिग्रहः।

ग्रम्भव् प्रदातारमधो नयत्यात्मानमेव च ॥ १॥

दातव्यः प्रत्यद्वं पात्रे निमित्तेषु विश्वेष्ठतः।

याचिते चापि दातव्यः स्वापूतन्तुः शक्तितः॥ ४॥।

हेमस्रक्ती श्रमेः रीष्यः सुश्रीखाः वस्त्रसंयुता।

स्वांस्थपात्रा दातव्या चीरिणी गौः सदिच्या ॥ ५॥।

सं दश्रवीवित्रक्षं श्रमं सप्तपक्षः क्षतम्॥

प्रमागत्पिससं पावं कांसं वत्सस्य की र्सते ॥ ६॥ खुर्पपियाल्याह्रेष, वत्सी वा वत्सिकापि वर्। प्रसा पपि च दातव्यसप्रत्यं, रोगविनेतस् ॥ ७॥ दाता सर्भसवाप्नोति वत्सरान् रोमसंमितान्। क्षिद्धा,चेत्तारयते भूयसासप्तमं कुलम्॥ ८॥ यादत् वत्सस्य ही पादी सुखं योग्यां प्रहस्कते। ताबत् गौः प्रथिवी चेया यावहमें न सुस्रति।। ८.॥। यथाः क्ष्यचिह्त्वा गां चेतुं वा चेतुमेव वा। भरोगासप्रिक्तिष्टां दाता खर्गे सहीयते॥ १०॥ यान्तसंवाहनं रोगिपरिचर्या सुरार्चनम् । पादशीचं दिजोच्छिष्टमार्जनं गोप्रदानवत् ॥ ११ ॥। हिनाय खंमभीष्टन्तु दत्त्वा खर्गमवापुयात्। भूदीपांचानवन्त्राणि सर्पिर्देखा वजेत् त्रियम् ॥ १२:॥ यहधान्यच्छत्रमाच्यवच्यानष्टतं जलम्। भयातु खेपनं दत्ता खर्मे खो पह महीयते ॥ १३ ॥ बच्चदाता बच्चलोकं प्राम्नोति सुरदुर्जभम्। वेदार्थयत्रमास्त्राणि धर्ममास्त्राणि चैव हि.। सूखेनापि विखेदापि बद्धावीकमतापुरात्॥ १६॥। पतसूतं जगद् यसादस्तत् पूर्वमीखरः। तस्मात् सर्वप्रयद्धे न कार्यो वेदार्थसंत्रहः ॥ १३ ॥ इतिहासपुराणं वा खिखित्वा या प्रयच्छित । बद्धादानसम् पुरुषं प्राप्नोति हिगुणोकतिम् ॥ १६ ॥ चोकायतं कुतक्ष प्राक्षतं चे क्सावितस् ।. न जोतव्यं दिजेनैतद्र्धो नयति तं द्विज्ञम्॥..१.७॥.. समर्थीं यो न रहियाद्य हलीकानवामु यात्। क्याः भावं पर्याः न्याः प्रत्याख्येया नःवादि च ॥१८ ॥

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

श्रयाचिताञ्चतं पाञ्चभपि दुष्कृतकर्मणः ।। श्रत्यत्न कुलटाष्ट्रण्यतितेभ्यो दिषस्तथा ।। देवातित्यर्चनक्कते पित्रत्यर्थमेव च ॥ १८॥ दित गार्डे सहापुराणे दानधर्मो नामः श्रष्टनवित्तमोऽध्यायः ।।

#### नवनवतितमोऽध्यायः।

याच्चवन्त्रम् स्त्राच । अथः याद्यविधिं वच्छे सर्वपापप्रवासनम्।। अमावस्थाष्ट्रकावृद्धिक्षप्यचायनद्वयम् ॥ १ ॥: द्वाः वाष्ट्राणसम्पत्तिविषुवत्स्यासंक्रमः। व्यतीपातो गज्ञच्छाया यहणं चन्द्रस्थियोः। अन्त्रं प्रतिः क्चियेव याद्रकालः प्रकीतितः॥ २॥ ष्यो यः सर्वदेवेषु श्रोनियो वेदविद् युवा.। तिथिजाने च कुश्रवः विमधुस्तिसवर्शिकः॥ ३॥। सम्रीयऋतिग्नामाताचार्श्यस्यरमातुताः। व्रिणाचिनेतदीहिवशिष्यसम्बन्धिवान्धवाः॥ ४ ॥। कर्मनिष्ठाः द्विजाः केचित् पश्चाम्बिब्रह्मश्चारियः। पिद्रमाद्रपरासेव बाह्मणाः याद्रदेवताः॥ ५॥. रोगी: हीनातिरिताह: काण: पीनर्भवस्तया । भवकीर्णादयो ये च ये चाचारविवर्जिताः ॥ ६ ॥ चवैष्णवास ये. सर्वे आहार्हाः न. कदाचन.।. निमक्येच पूर्वेचुर्दिजैर्भाव्यं च संयतै: ॥ ७॥ बाचान्तास्रैवः पूर्वाच्चे ज्ञासनेत्रपविश्येत् । युषान देवे तथा पियेर खप्रदेशेषशक्तितः॥ ८॥ ही दैवे प्रागुद्क् पिनेत्र त्रीखेकच्चीभयी: प्रयक्ता.

सातामहानामप्येवं सन्तं वा वैद्यदेविकम् ॥ ८॥।

इस्तप्रचालनं दत्ता विष्टरार्थे क्षयानिया। षावाचा तद्वुजातो विष्वदेवा महाच्चा ॥ १० ॥: यवैरनः विकीर्याष्ट्र भाजने सपविचके। यबोदेन्या पयः चिम्रा यक्षेऽसीति यवांस्तवा ॥ ११९॥ या दिल्या दतिः मन्द्रेण इस्तेष्वेव विनिचिपेत्। गन्धे तथोदक्षक्षीव चूपादीं स पविव्रकम् ॥ १२ ॥-चपसंबरं ततः कला पितृषामप्रदिचिषम्। दिसुंगांसु कुमान् दस्या डमन्तस्वेत्यृचा पितृन्॥ १३॥ षावाचा तद्वुचातैर्जपेदायान्तु नस्ततः। यवार्थस्त तिसीः कार्यः कुर्यादम्बादि पूर्ववत्॥ १४ । दलार्घे संत्रव चोषां पाते कला विधानतः। . पिष्टभ्यः खानमसीति न्युकं पाचः करोत्यधः ॥ १५ ॥ सव्याच्चतीच् गायची सञ्चवातेत्व चस्त्रथा ॥ १६॥ जसा यथासुखं वाच्यं सुद्धीरंस्तेऽपि वाग्यतः। अविमष्ट इविषय द्यादकोषनी नरः ॥ १९०॥। भाद्यतेसु पविद्राणि ज्ञा पूर्वजपन्तथा । सनमादायः दसा: स्व येषचे वानमन्तरम् ॥ १८ ॥ तद्वः विकिरंद्रुमी द्याचापि सञ्जत् सञ्जत्। सर्वमन्त्रसुपादाय सतिलं दिचिषासुखः ॥ १८॥ उच्चिष्टसविधी पिच्छान् प्रद्यात् पिद्धयञ्चवत्।। मातामहानामप्येवं द्याचाचमनस्ततः॥ २० ॥ सिखवाचसतो दबादक्योदकमेव चा दत्ता च दिच्यां ग्रात्या स्वधाकारसदाइरेत् ॥२१॥ वाचतामिळातुचातः पिद्यभ्यस स्वधीचताम्। तिपेसतु सर्वेत्युक्ती मूसी सिश्चेत्तती जलम् ॥ २२ ॥ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

प्रीयन्तासिति चाहैमं विश्वे देवा जलं ददन्। दातारी नोऽभिवद्देन्तां वेदाः सन्ततिरेव दः॥ २३॥ श्रदा च नो सा व्यापद वहु देयह नोऽस्वित । इत्य त्रोऽपि प्रियं काचं प्रशिपत्य विसर्जयेत्॥ २%॥: वाजिः वाजे इति प्रीत्वा पिट्यपूर्वं विसर्जनम्। यस्मिन्ते संयवाः पूर्वमर्च्यात्रे निपातिताः। पिष्टपात्रं तदुत्तानं कत्वा विप्रान् विसर्वयेत्॥२५॥ पदित्रणमनुस्तुत्व भुद्भीत पित्रश्रेषितम् । ब्रह्मचारी अवेत्तव रजनी साथ्यया. सह ॥ २६ ॥ एवं सदिवां कुर्याद् वनीनान्दीसुखानिय । युजेत् तद्धिकर्कस्युसियाः प्रिग्हा यदैः यिताः ॥स्थाः एकोहिष्टं दैवडीनं एका के कपविव्रक्तम्। चावाचनाग्नीकारण्यक्तितं च्चायसव्यवत् ॥ २८ ॥ उपतिष्ठतामित्यच्यस्याने विप्रान् विसर्जयेत्। मित्स्यतां प्रमूयात् प्रोचुखिभिरताः खड ॥ २८ ॥ गसोदक्रतिज्ञैिमित्रं कुर्यात् पात्रचतुष्ट्यम् । म्रार्थी पिद्धपादेषु प्रतिपादं प्रसेचयेत्॥ ३०॥ ये समाना इति हाभ्यां श्रेषं पूर्ववदाचरेत्। एतत् सपियहोकरणमेकोहिष्टं स्त्रिया अपि॥ ३१ ॥ अर्वाक् सपिग्झीकरणं यस्यः संवत्सराइवैत्। त्यात्यवः सोदक्ष्यः द्यात् संवत्सरे दिजः। प्रियद्वांस गोनविप्रेभ्यो द्खाद्ग्नी जलेऽपि वा ॥३२॥। इविष्यात्वेन देः मासं पायसेनः तुः वत्सरम् । मास्यहारिपदीरम्बाकुन्छाग्यार्वतै:॥ ३३॥ ऐचरी त्ववारा चयमा सैर्ययाक्रमम् ।: ् बासवृद्याप्रि तुष्यन्ति, द्त्तैरिष्ट पितासञ्चाः ॥ ३४. ॥

दबाहर्षत्रयोदेश्यां मघास च न संगयः।

प्रतिपत्प्रधतित्वे व' कन्यादीन् त्राहदो लगेत्॥ १५॥

गक्षेण निहतानां तु चतुर्देश्यां प्रदीयते।

स्वर्णं द्वापत्ययोगस्य भौर्य्यं चेत्रं वलन्तर्था॥ १६॥

परोगिलं यभो वीतभोकातां परमां गितिम्।

धनं विद्यास वाक्सिहिं कुप्यं गोजाविकन्तया।

प्रवानायुस विधिवद् यः त्राहं संप्रतीच्छिति॥ ३०॥

स्वान्याः प्रीणयन्त्रये व नव' त्राहकातं हिजाः॥३८॥

पायुः प्रजा धनं विद्यां स्वर्गमोचस्यानि च।

प्रयच्छितः यथा राज्यं प्रीत्या नित्यं पितामहः॥३८॥

इति गाइङ् महापुराणे त्राहविधिनांम नवनवितत्रमोऽध्यायः॥

### यततमोऽध्यायः॥

याज्ञवस्त्र स्वाच । विनायकी पस्टस्य सचणानि निर्वेषित । स्वा अवगहते अवर्थं जसं सुष्टांस पश्चित ॥ १ ॥ विमनां विफ्लार्स्यः संसीदस्थनिमित्ततः । राजा राज्यं कुमारी च पतिं प्रज्ञस्व गुर्विणी ॥ २ ॥ नाप्र यात् सपनन्तस्य पुष्टे अक्कि विधिपूर्वकाम् । गीरसर्वपगन्धेन साज्येनोत्सारितस्य ॥ १ ॥ मद्रीषषेः सर्वगन्धेर्विसिम्परसन्तथा ॥ १ ॥ मद्रासनोपविष्टस्य सस्तिवाचा हिजान् समान् । स्विपत् ॥ ४॥ स्वाक्तवां रोचनां गन्धान् गुग्गु सुन्ताम् निर्विपत् ॥ ४॥ पत्राक्तवां रोचनां गन्धान् गुग्गु सुन्ताम् निर्विपत् ॥ ४॥ स्वाक्तवां स्वत्रवां स्वत्यां स्वत्रवां स्वत्यां स्वत्रवां स्वत्यां स

तिन त्वामभिषिष्वामि पावसान्यः पुनन्तु ते॥ ६ ॥ भगवान् वर्षो राजा भगं सूर्यो हुइस्रति: : अगमिन्द्रस वायुस भगं सप्तर्पयो दृदुः॥ ७॥ यत्ते केशेषु दीर्भाष्यं सीमन्ते यच मूर्वनि । . जलाटे कार्ययोरस्थीनीयं तद् यातु ते सदा ॥ ८ ॥ स्नातस्य सार्षपन्तैलं अवण सस्तके तथा। जुडुयासूर्वनि कुशान् साच्यान् संपरिग्रह्म च ॥८॥ मितः संयमितसैव तथा गालकटङ्कटैः। क्रुसायहं राजपुत्रांस चन्ते स्वाहासमन्त्रितै:॥ १० ॥ द्वाचतुष्ये भूमी कुमानासीय सर्वमः। क्षताक्षतन्तथा चैव तण्डुलीदनमेव च ॥ ११॥ सुष्यं चित्रं सुगन्धच सुराच विविधामपि। द्विपायसमबच्च प्रतच्च गुड्मोद्रकम् ॥ १२॥ एतान् सर्वानुपाक्तत्व भूमी क्रत्वा ततः शिवः। मस्मिकासुपतिष्ठेच दबादवं क्रतांच्चितः॥ १३॥ दूर्वासर्पपुष्ये स पुत्रजन्मभिरन्ततः। क्षतस्त्रस्ययनचे व प्रार्थयेदिस्वकां सतीम् ॥ १४ ॥ क्यं देहि यथो देहि भाग्यं भगवति ! देहि मे । पुतान् देखि त्रियं देखि सर्वान् कामां स देखि मे ॥१५॥ लाह्मणांस्तीषयेत् पश्चाच्युक्तवस्तानुसीपनैः। त्रसं युग्म' गुरोर्दयात् संपूच्यस यहस्तथा ॥१६॥ द्रति गार्ड सहापुराणे विनायकोपसृष्टसच्यं नाम शततमोऽध्यायः।

#### एकाविकयततमोऽध्याय: ।

याचिकार खवाचे ।

चीवासः यान्तिकासी वा प्रष्टद्यसिचारवान् । पहरागं सम क्रायाद पहासेते बुधै: स्मृता: ॥ १ ॥ स्याः सोमो मङ्गलंब बुधबैव हहस्रतिः। यक्रः यनैयरो राहः केतुर्यहगणाः स्मृताः ॥ २॥ तास्रकांस्यसाटिकाच रत्तचन्दनस्वर्णकात्। रजतादयसः सीसात् कांस्याद् दृष्टिः प्रधास्यति ॥ ३ क्ष रतः ग्रक्तस्तथा रतः पीतः पीतः सितासितः। क्रें क्रियाः क्रियाः क्रियाः विवोध सुनयस्ततः ॥ ४॥ ,सापयेदोमयेचैव प्रस्ट्रव्येविधानतः। सुवर्णानि प्रदेशानि वासांसि कुसुमानि च ॥ ५ ॥ गन्धादिव लयसैव घूपी देयस गुग्गुलुः। कर्तव्यास्तंत्र मन्त्रे सं अधिप्रत्यधिदैवतैः ॥ ६ ॥ चाक्रणेन इसं देवा अग्निम्दीदिवः ककुत्। उद्बुध्यस्तिति चुचुयात् ऋग्मिरेव यथाक्रमम्॥ ७॥ व्रच्यते परिदीयेति भवात् परिश्वतोरसम्। यदीदिवी क्यानस केतुक्रखितिक्रमात्॥ ८॥ चर्तः पतायः खदिरस्वपामार्गोऽय पिपासः। भोडुम्बरः यमी दूर्वा कुयास समिधः क्रमात्। होतव्या मधुसर्पिभ्यां दन्ना चैव समन्वितः॥ ८॥ गुड़ीदनी पायसञ्च इविष' चीरषष्टिकम्। दथांदनं इविः पूपान्मांसं चित्रान्नमेव च ॥ १०॥ दबाद दिनः क्रमादेतान् पद्देश्यो भोजनन्ततः। चेतुः महस्तयानवृान् इसवासी हयस्तया ॥ ११ ॥

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

क्षणा गौरायसं छाग एता वे दिचिणाः क्रमात्। यहाः पूच्याः सदा यसाद्राजापि प्राप्यते फ्रज्ञम्॥ १२॥ द्रति गार्क्, महापुराणे प्रह्मान्तिर्नाम एकाधिकश्रततमोऽध्यायः।

### द्वांधिकयततमोऽध्यायः।

याज्ञवस्त्र उवाच । वानप्रसायमं वस्ते तत्त्वरस्तु महर्षयः । ।
प्रतेषु मार्थां निचिप्य वनं गच्छेत् सद्दैव वा ॥ १ ॥
वानप्रस्थो ब्रह्मचारी साग्निः यमदमचमो ।
यर्चयेत् साग्निकान् विप्रान् पिढदेवातियोस्त्रया ॥ २ ॥
स्रतास्त्र तप्येत् यस्तत् जटाकोमसदाक्षवान् ।
दान्तस्त्रि सवनं स्नायात् निष्ठत्तस् प्रतिप्रद्यात् ॥ ३ ॥
स्नाध्यायवान् ध्यानप्रीत्तः सर्वभूतद्विते रतः ।
यद्भो मासस्य मध्ये वा कुर्यात् स्वार्थपरिप्रद्यम् ॥ ४ ॥
निराययं स्वपेद् भूमौ कर्म कुर्यात् पत्वादिना ।
योष्ये पञ्चानिमध्यस्यो वर्षास् स्विष्टक्तेययः ॥ ५ ॥
याद्रैवासास्तु हमन्ते योगाभ्यासाद्दिनं नयेत् ।
यक्रुद्यः परितृष्टस् समस्तस्य च तस्य च ॥ ६ ॥
दितः गाव्हं महापुराणे वानप्रस्वधमी नाम

### ऋधिक्वयततमोऽध्यायः।

याच्चवस्का उवाच। मिचीर्धमें प्रवस्मामि तं निबोधत सत्तमाः!। वनात् निहत्य सत्वेष्टिं सर्ववेदप्रदिचणाम्॥१॥

7- 33

प्राचापत्वन्तदन्तेऽपि सन्तिमारीय चात्मनि।
सर्वभूतिहतः प्रान्तिस्व सिचार्यी सक्तमण्डलुः।
सर्वायायं परित्वंच्य भिचार्यी याममाञ्चयेत् ॥ २॥
याममास्रदेते स्वं सायाञ्चे नाभिस्वचितः।
वाहितैभिं सुकैर्यामे यामामामस्रते सुप्तः।
सिचयोगस्यस्त वा एकदण्डी यमादितः।
सिचयोगस्यस्त देहमस्रतत्विमहामुयात्॥ ४॥
योगमभ्यस्य मितसुक् परां सिचिमवामुयात्।
दाताऽतिशिप्रयो ज्ञानी ग्रही त्राहेऽपि सुच्यते॥ ५॥
इति गारुड् महापुराणे स्राधिकप्रतत्नमोऽध्यायः।

## चतुर्विकाशततमोऽध्यावः।

यात्रवल्का छवाच ।

नरकात् पातकोद्भूतात् पापस्य कर्मणः खयात् ।

नद्रकात् पातकोद्भूतात् पापस्य कर्मणः खयात् ।

नद्रकां खा खरोष्ट्रः स्थान्यूक्यान्ते भविष्यति ॥ १ ॥
स्वर्णचीरः क्रिमः कीटः ढणादिर्गुरुतस्यगः ।
चयरोगी स्थावदन्तः कुनखी श्रिपिविष्टकः ।

नद्रकां स्थान्यस्य तत्यवं वा श्रिशोर्भवेत् ॥ २ ॥
धान्यहर्त्यां तनाहारी सूको रागापहारकः ।
धान्यहर्त्यां तनाहारी सूको रागापहारकः ।
धान्यहर्त्यां तनाहारी सूको रागापहारकः ।
धान्यहर्त्यां तनाहारी पूत्रवक्रस्त सूचकः ।
कायन्ते जज्ञणस्यष्टा दरिद्राः पुरुषाधसाः ।

चायन्ते जज्ञणस्यष्टा दरिद्राः पुरुषाधसाः ।

इति गारुष्ट्रे सहापुराणे चतुरिधक्यततसोऽध्यायः ।

#### पञ्चाधिकशततमोऽच्यायः।

याचवस्का उवाच । विहितस्राननुष्ठानानिन्दितस्य च सेवनात्। श्रंनियहासे क्रियाणों नरः पतनस्कति॥१॥ तसाद् यह न कर्तव्यं प्रायित्तं विग्रहये। एवमस्यान्तरात्मा च बोक्सैव प्रसीदंति ॥ २॥ सोकः प्रसीदेदासैवं प्रायसित्तैरवच्यः। प्रायसित्तमकुर्वाषाः पश्चात्तापविवर्जिताः ॥ ३ ॥ नरकान् यान्ति पापा वै महारीरवरीरवान्। तामित्रं खोद्द्यक्ष प्रतियन्धसमाक्तंबम् ॥ ४ ॥ इंसामं चोहितोद्य सन्दीवननदीपथम्। सङ्गानिखयकाकोलमन्द्रतासिश्रवापनम् ॥ ५ ॥ भवीचीं कुश्रपाकच यान्ति पापान्विता नराः। ब्रह्मा संबपः स्तेवी संयोगी गुरुतखानः ॥ ६ ॥ गुरुनिन्दा वैदनिन्दा ब्रह्महत्यासमे श्रुसे । निविद्यस्त्रणं जिल्लाक्रियाचरणमेव च॥ ७॥ रजखनामुखांसादः सुरापानसमानि तु । अम्बादिहरणं च्रेयं सुवर्णस्त्रेयसिमतम् ॥ ८ ॥ सिखमार्थाकुमारीषु स्वयोनिष्यस्वजादिषु। सगोचासु तथा स्त्रीषु गुरुतस्पसमं स्मृतम् ॥ ८ ॥ पितुः खसारं मातुच मातुची भगिनीं तथा। मातुः सपत्नीं भगिनीमाचार्यतनयान्तया ॥ १०.॥ षाचार्थपदीं सस्तां गच्छंस्त गुरुतस्पगः। किस्ता लिक्नं बधस्तस्य सकामायाः स्त्रियास्त्रथा॥११॥ गोवधी बाह्यपस्तेयस्णानाच परिक्रिया।

चनाहितामिता पर्खवित्रयः परिवेदनम्॥ १२ ॥ स्तादध्ययनादानं सतकाध्यापनन्तथा। पारदार्थं पारिवित्वं वार्षु यं लवणिक्रया ॥ १३॥ सच्चूद्रविट्चनंबधी निन्दितार्थीपजीविता। न्यासिलं व्रतनोपस शूखं गोसैव विक्रयः॥ १४॥ पिद्यमाद्यमुद्धार्यसङ्गगारामविक्रयः। कन्याया भूषंणांनाच्य परिविन्दकयाजनम् ॥ १५ ॥ कचाप्रदानं तंस्रैव कींटिकं व्रतसोपनमः। भारतनी अर्थ क्रियारकी मखपस्री निषेवणम् ॥ १६ ॥ स्वाध्यायास्मिसुतत्थागी बान्यवत्थाग एवं च। असच्छास्त्रांभिगमनं भार्खालपरिवित्रयः॥ १७॥ उपपापानि चोतानि प्रायंश्वितं निबोधत । श्रिरः वर्षा संस्वाची कर्म बेद्यक्॥ १८॥ बद्धासां सत्युक् यहिमायुयात्। सोमियः साइति च वा सोमवान् विस्थात्ततुम्॥ १८॥ यहांस जुहुंयाद् वापि खखमन्त्र यथाक्रमम्। ग्रवि: स्वाद् ब्रह्मचननात् स्रत्वैवं ग्रविदेव च ॥ २० ॥ निरातक दिनं गांच ब्राह्मणार्थे इतोऽपि वा। भरखे नियती जमा वि:काली वेदसंसिताम्॥ २१॥ सरस्तीं वा संसेव्य घनं पात्रे समर्पयेत्। यागख्यं व्यविंद्घाते चरेद् ब्रह्म इनो व्रतम्॥ २२॥ गर्भेडा वा यथा वर्षे तथा वयीनिसदनम्। चरेदु व्रतमहत्वापि घातनार्थमुपागतः॥ २३॥ हिगुणं सर्वनंखें तु ब्राह्मणे व्रतमाचरेत्। स्राम्बुष्टतगोमूद्रं पीत्वा यदिः स्रापिनः ॥ २४ ॥ पिनवर्षं सतं नापि चीरवासा चटी भवेत्।

व्रतं ब्रह्महनं कुर्यात् पुनः संस्कारमहित ॥ २५॥ रैतोविस्मूबपानांच सुरापा ब्राह्मणी तथा। पतिलोकपरिध्वष्टा ग्रिष्ठी स्थाच्छ्करी ग्रनी ॥ २६ ॥ खर्णंचारी विजी राज्ञे दत्ता तु सुवलनाथा। कर्मणः ख्यापनं क्रत्या इतस्तेन भवेच्छ्चिः। शासतुक्यं सुवर्षे वा दत्ता ग्रहिमियाद् दिनः ॥ २०॥ ययने क्रीडमानस्त योषितं योषिता स्वपेत्। उच्छेय लिङ्गं व्रवणं नैक्टं त्यामुत्यु नेहिशि॥ २८॥ प्राजापत्यं चरेत् क्षच्यं दुराबा गुरुतस्यगः। चान्द्रायणं वा बीन सासानभ्यसेत् वेदसंहिताम् ॥ २८ ॥ पच्चगव्यं पिवेद्गोन्नो मासमासीच संयतः। गोष्ठेययो गोऽनुगासी गोप्रदानेन यध्यति ॥ ३०॥ चपपातकश्चिः स्वाचान्द्राययव्रतेन च। पयसा वापि मासेन पराकेषापि वा पुनः ॥ ३१ ॥. ऋषभैकं सहसं गा द्वात् चत्रवधे पुमान्। ब्रह्महत्याव्रतं वापि वत्सरिवतयं चरेत् ॥ ३२ ॥ वैम्बहाऽब्दांबरेदेतहचाद वैक्यतं गवाम्। वसासाच्छ्रद्रहा चैतइबाद वा धेनवो दय। भगदुष्टां स्त्रियं इत्वा शूद्रइत्याव्रतस्वीत् ॥ ३३ ॥ मार्जारगोधानकुलपश्चमण्ड्रकघातनात्। पिवेत् चीरं चरहं पापी क्रच्छं वाप्यधिकचरेत्॥ ३४ ॥ गजी नीसान् हवान् पच ग्रुक्सवत्सं विष्टायनम्। खराजनेषेषु हवो देयः क्रीश्चे त्रिहायणः ॥ ३५॥ वृद्धगुलासतायीयत्षेदने जप्यस्त्यतम्। भवकी वीं भवेदका ब्रह्मचारी च योषितम् ॥ ३६ ॥ गर्देशं पश्चमालभ्य नैऋंतच्च विश्वध्यति।

मध्मीसांग्रने कार्य सन्द्रश्येषं व्रतानि च ॥ ३०॥ क्रक्रवयं गुरः क्रव्यात् सियेत प्रहितो यदि। प्रतिकूलं गुरोः सत्वा प्रसादीव विश्वध्यति ॥ ३८ ॥ रिपृन् धान्यप्रदानायैः से हादीर्वाप्यु पक्रमेत्। क्रियमाणीपकारे च स्ते विप्रे न पातकम्॥ ३८॥ महापापोपपापांचां यो वदेच खवावचः। भप्रेच्यो सामसासीत चयाची नियतेन्द्रिय:॥ ४०॥ यनियुक्तो साहसार्थां गच्छं सान्द्रायणं चरेत्। विरावानो छ्तं प्राप्त गत्बोदकां ग्रचिभवेत्॥ ४१॥ गोष्ठे वसन् ब्रह्मचारी मासमेवां पयोवती। गायचीजप्यनिरतो सुचतेऽसत्प्रतिमहात्॥ ४२॥ चि:क्षच्छ्याच्रेंद् ब्रात्वे याचकोऽपि चरकपि। पठेद् वेदं यथाम्ति त्यक्का च म्रागतान्॥ ४३॥ प्राचायास्त्रयं कुर्यात् खरयानीष्ट्रयानगः। न्गः स्नात्वा च स्थेत गत्वा चैव दिवा स्त्रियम् ॥ ६८ ॥ गुर्व इंकाख इंकाख विमं निर्जिख वादतः। प्रसाख तक सुनयस्ततो श्रुपवसेहिनम् ॥ ४५ ॥ विभे दण्डोद्यमे कक्स्मितिकक् निपातने। देशं कालं वयः शक्तिं पापचावेच्य यहतः। प्रायसित्तप्रकार् स्थाद् यद चोत्ता तु निष्कृतिः॥ ४६॥ गर्भत्यागी भर्त्तृनिन्दा स्तीणां पतनकारणम्। एवं यहां सिके दोष: तस्मतां दूरतस्य जेत्॥ ४०॥ विस्थातदोषः सुर्वीत गुरोरनुमतं व्रतम् । चसंविद्यातद्रोवस्तु रहस्यं व्रतमाचरेत्॥ ४८॥ विराचोपोषणी जसा ब्रह्महा त्वचसर्वणम्। CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Dignized by 53 Hamdanon USA

सोमेभ्यः खाइति ऋचा दिवसं मार्तायनः। जले स्थिता तु जुडुयाचतारियदृष्टताडुती:॥५०॥ विरावीपषणी चुत्वा कुषाग्डीभिष्ट तं ग्रचि:। सुरापः खर्णहारी च रुद्रजापी जले स्थितः ॥ ५१ ॥ अज्ञानकतपापस्य नामः सन्धावये क्षते। बद्रैकादशंजप्याचि पापनाशो भवेद दिनै: ॥ ५२ ॥ सहस्रयीर्वाजप्येन सुचते गुरुतत्यगः। प्राणायासमतं कुर्यात् सर्वपापापनुत्तये ॥ ५३ ॥ षोद्वाराभियुतं सायं सल्लिप्रायनाच्छुचि:। क्षत्वोपवासं रेतोविष्सूत्राणां प्राथने दिजः ॥ ५४ ॥ वैदाभ्यासरतं शान्तं पञ्चयज्ञक्रियापरम्। न स्थ्यन्ति हि पापानि चाग्र स्नुता ह्यपोहितः। जसा सहसगायली ग्रचिर्वचाहणाहते॥ ५५॥ ब्रच्च चया चान्तिर्धानं सत्यमकत्यता। षचिंसास्त्रेयमाञ्चर्यदमस्ति यमाः सृताः॥ ५६॥ स्नानमीनोपवासेच्यास्नाध्यायेन्द्रियनियः:। तपीऽक्रोधो गुरोर्भितः भीचचं नियमाः सृताः॥ ५० ह पञ्चगव्यन्तु गोचीरं दिधमूच्यकदृष्टतम्। जन्धा परेद्यूण्वसेत् क्षच्छं सान्तपनं दिजः॥ ५८॥ प्रथम् सान्तपनैद्रेखैः षड्हः सीपवासकः। सप्ताइन तु क्षच्छोऽयं महासान्तपनः सृतः ॥ ५८ ॥ पर्योडुम्बरराजीवविस्वपचकुश्रोदकैः। प्रत्ये कं प्रत्यहाभ्यस्तैः पर्यक्तच्छ उदाह्नतः ॥ ६० ॥ तमचीरष्टतास्वूनामेकैकं प्रत्यक्षं पिवेत्। एकराह्रीपवास्य तप्तक्षच्छ्य पावनः॥ ६१॥ एकभन्नेन नन्नेन तथैवायाचितेन च।

उपवासेन चैकीन पादकाच्छ उदाह्रतः ॥ ६२॥ यथा कथित्रित्रिगुणः प्राजापत्योऽयसुच्यते । भयमेवातिक्षच्छः स्थात् पाणिपूर्णास्तुभोजनात् ॥ ६३॥ क्रकातिक्रक्टं पयसा दिवसानेकविंशतिम्। हाद्याहोपवासैस पराकः समुदाह्रतः॥ ६४॥ पिखाकाचामतकाम्बुशक्त्नां प्रतिवासरम्। एकैकसुपवास्य कच्छः शामीऽयसुच्यते ॥ ६५॥ एवां व्रिरावसभ्यासादेवीकं स्वाद् यथाक्रमात । त्रलापुरुष द्रत्येव त्रेयः पञ्चद्रशाक्तिकः ॥ ६६॥ तिथिपिण्डांबरेट् इद्या यक्ने थिख्यण्डसियातान । एकेकं इासरीत् कचो पिण्डचान्द्रायणचरित्॥ ६०॥ यथानयश्चित पिष्डानां चलारिंशच्छतद्वयम्। सासेनैवोपसुस्नीत चान्द्रायसम्यापरम् ॥ ६८॥ ज्ञता विषवणं सानं पिष्डञ्चान्द्रायणञ्चरेत्। पविवाणि जपेत् पिष्डान् गायन्त्रा चामिमन्त्रयेत् ॥६८। चनाइष्टेषु पापेषु ग्रविवान्द्रायणेन तु । धर्मार्थी यसरेदेतत् चन्द्रस्मैति सलोकताम । क क्रवादमें वामस्तु महतीं त्रियमश्रुते॥ ७०॥ पति गार्डे महापुराणे प्रायिक्तविवेको नाम पश्चाधिकायततमोऽध्यायः।

षड्धिकयततमोऽध्यायः।

याज्ञवल्का खवाच । प्रेतायीचं प्रवच्चामि तच्कृणुष्टं यतव्रताः ! । जनदिवर्षे निखनेत् न कुर्यादुदकं ततः ॥ १ ॥ पाक्षशानादनुवाचा इतरेज्ञीतिभिर्धतः ।

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

यमस्तां तथा जप्यं जपद्मिनी कितानिना। स दम्बय उपतिसेदाचिताम्बाहतार्थवत ॥ २ ॥ सतमाइयमादापि जातयोऽभ्युपयान्यपः। भपनः सोशुचदघमनेन पिढदिसुखाः ॥ ३॥ एवं मातामहाचार्थ्यपत्नीनाश्चीदक्षियाः। कामोदका चिखपुत्रससीयसभ्ररिहजाः। नामगोवेष ह्यदकं सकत् सिचन्ति वाग्यताः॥ ४॥ पाषण्डपतितानान्तु न कुर्युरदक्रियाः। न ब्रह्मचारियो वात्या योषितः कामगास्त्रधा ॥ ५ ॥ सरापाः खालघातिन्यो न गौचोदकभाजनाः। ततो न रोद्तिव्यं हि त्वनित्या जीवसंस्थितिः ॥ ६ ॥ क्रिया कार्या यथायति ततो गच्छेद रहान प्रति। विटार्थ निकायाणि नियता द्वारि वैसानः ॥ ७॥ भाचम्यायाग्निसदंनं गोसयं गौरसर्पपान्। प्रविशेयुः समासभ्य सत्वास्मनि पदं शनैः ॥ ८ ॥ प्रवेशनादिकं कर्म प्रेतसंस्थर्भनाद्ि । र्वचतां तत्वणाच्छविः परेषां सानसंयमात्॥ ८॥ क्रीतलव्याथना भूमी खपेयुक्ते प्रयक् प्रयक्। पिण्डं यज्ञकता देयं प्रेतायावं दिनवयम् ॥ १० ॥ जलमेका इसाकाश्रे स्थाप्यं चीरन्तु म्यमये। वैतानीपासनाः वार्याः क्रियाच चुतिचीदिताः ॥ ११ ॥ प्रादन्तजयनः सयाः प्राचूड्' नैशिकी स्नृता । चिरातमावतादेशाइशराचमतःपरम् ॥ १२ ॥ विरावं दयरावं वा यावसायीचस्चते। जनदिवर्ष उमयोः स्तवं मातुरेव हि। चन्तरा जन्ममर्थे येषाचीभिर्वियुध्यति॥ १३॥

दशहादशवर्णानां तथा पञ्चदशैव च। विंगहिनानि च तथा भवति प्रेतस्तकम् ॥ १४ ॥ भइस्वदत्तवन्यासु बालेसु च विग्रोधनम्। गुर्वन्तेवास्वनूचानमातुलयोचियेषु च॥ १५॥ चनौरसेषु पुत्रेषु भार्यास्त्र सगतासु च। निरसे राजनि तथा तद्ञः ग्राचिकारकम् ॥ १६॥ इतानां न्हपगोविप्रैरसचं चालघातिमाम्। विषाबीस इतानास नामीचं प्रथिवीपते:॥ १७॥ सबिव्रतिब्रह्मचारिदावब्रह्मविदान्तथा। दाने विवाहे यन्ने च संयामे देशविद्ववे॥ १८॥ प्रापद्यपि इतानाच्च सदाः गौचं विधीयते। कालोऽम्निकर्म खदायुर्मनी ज्ञानकापी जपः॥ १८॥ पबात्तापो निराष्ट्रारः सर्वेषां ग्रविदेतवः। भकार्खकारियां दानं वेगी नदास्तु ग्रविसत्॥ २०॥ चाचेय कर्मया जीवेडियां वाप्यापदि डिजः। पालसोमचौमवीबद् दिंघ चीरं छतं जलम्। तिबौदनरसचारमधुबाचायुतं इवि:॥ २१॥ वस्तोपनामवं पुष्पं शाक्षस्त्रर्भपादुकम् । एणलच्चेव कीषियं स्वयं मांसमेव च॥ २२॥ पिष्शावसूजगयांच वैद्यवसो न विक्रयेत्। धर्मार्थे विक्रयस्तेषां तिस्त्रधान्येन संयुतम् ॥ २३॥ खवणादि न विक्रीयात् तथा चापद्रतो दिखः। कुर्यात् कथादिकं तहदविक्रोया इयास्त्रथा ॥ २४॥ वुश्वितस्य इं स्थित्वा हृद्दा वृत्तिविवर्जितम् । राजा धर्मान् प्रकुर्वीत हत्तिं विप्रादिकस्य च ॥ रेप्रा इति गावडे महापुराणे वर्णधर्मी नाम बङ्धिकशततमीऽध्यायः।

# सप्ताधिक्रयततमोऽध्यायः।

स्त उवाच । पराधरोऽब्रवीद् व्यासं धर्मे वर्णात्रमादिकम्। क्ये क्ये चयोत्पत्तिः चीयन्ते न झजादयः ॥ १॥ श्रुतिः स्मृतिः सदाचारो यः कासिद् वेदकर्तृकः। वेदाः खुता ब्राह्मणादी धर्मा मन्वादिभिः सदा॥ २॥ दानं कालागुरी धर्मः कार्तारच काली त्यजित्। पापक्रत्यं तु तत्रैव ग्रापं फलति वर्षतः ॥ ३ ॥ भाचारात् प्राप्न्यात् सर्वे षट्कर्माणि दिने दिने। सन्या खानं जपो होमो देवातियादिपूजनम् ॥ ४ ॥ सपूर्वः सुत्रती विप्रो ह्यपूर्वा यतयस्तदा । चित्रयः परसैन्यानि जिला प्रवीं प्रपालयेत्। विषक् क्षथादि वैश्वे स्वाद् दिजमित्तस शूद्रके॥ ५ ॥ चमस्यमस्यासीर्व्यादगस्यागमनात् पतेत्। क्षविं कुर्वन् दिन: अान्त' बसीवदें न वाइयेत् ॥ ६ ॥ दिना में सानयोगादिकारी विप्रांस भोजसेत्। निर्वपेत् पञ्चयज्ञानि क्रूरे निन्दाञ्च कारयेत्॥ ७॥ तिंसाच्यं न विक्रीणीत शूनायज्ञादघान्वतः। राजी दंखा तु षड्भागं देवतानाच विंशतिम्। व्रयस्त्रियच विप्राणां क्षिवकत्ती न लिप्यते ॥ ८॥ कर्षकाः चत्रविद्शूदाः खल्बद्त्वा तु चौरकाः। दिनवरेष अध्येत ब्राह्मणः प्रेतस्तके॥ ८॥ चत्रो दशाशादेखस्तु शदयासासि गूद्रकः। याति विप्रो दंशाचात् तु चली चादशकात् दिनात् ॥१०॥ पचद्याहादैम्बस् यूद्रो मासेन ग्रध्यति। एकपिष्डास्त दायादाः प्रथमावनिकेतनाः ॥११॥

जबाना च वियत्ती च भवेत्तेषाच स्तवम्। चतुर्थे दगरावस्य विस्त्रा पुंसि पश्चमे ॥ १२॥ बर्छ चतुरहाच्छुदिः सप्तमे च दिनव्रयम्। देशान्तरे सते बाले सदाः यावर्यतो सते ॥ १३॥ प्रजातदन्ता ये बांबा ये च गर्माहिनिःसताः। न तेषासिनसंस्कारी न पिष्डं नोदकितया॥ १४॥ यदि गर्भी विपचेत सवते वापि योषितः। यावसासान् खितो गर्भस्तावहिनानि स्तकम् ॥ १५॥ शानामकरणात् सद्य शानूड्गन्तादहर्निशम्। भावतस्थात् विरावेख तदूर्षे दश्रसिदिनै:॥ १६॥ माचतुर्वात् भवेत् सावः पातः पश्चमवष्ठयोः। ब्रच्चचर्यादिनिहोबाबागुद्धिः सङ्गवर्जनात् ॥ १७॥ शिक्षिनः कारवी वैद्या दासीदासास खत्यकाः। मिनमान् मोत्रियो राजा सद्यः मौचाः प्रकीर्त्तिताः ॥१प दशाहाच्छुध्यते माता सानात् स्ते पिता गुचिः। सङ्गात् सूती सूतकं स्वाद्यस्थ्य पिता श्चिः ॥१८॥ विवाहोस्यवयत्रेषु चन्तरा सतस्तकी। पूर्वसंकास्त्रतादन्यवर्जनस्य विघीयते ॥ २०॥ खतेन गुध्यते स्ती खतंन' जातनस्वसी। शोप्रहादी विपनानामेकरात्रन्तु सूतकम् ॥ २१ ॥ चनायप्रेतवचनात् प्राचायामेन ग्रध्यति । प्रेतग्रूद्रस्य वचनात् विरावसग्रुचिर्भवेत् ॥ २२ ॥ पानचातिविषाद्वन्धक्तिसदृष्टे न संस्कृतिः। गोइतज्ञमिद्षंच स्पृष्टा कच्छ्रेण मुध्यति ॥ २३ ॥ षदुष्टां पतितां भार्थां यीवने यः परित्वजित्। सप्ताच्य सर्वेत् स्त्रीत्वं वैश्वव्यञ्च पुनः पुनः ॥ २४ ॥ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

वासहत्या लगमनाहती च स्ती त गुनरी। पगम्मा व्रतकारिस्थो भ्रष्टपानोदकक्रियाः ॥ २५ ॥ भीरसः चेत्रजः पुत्रः पित्रजी पिएइदी पितुः। परिवित्तेस्तु क्रच्छ' स्थात् वान्यायाः क्षच्छमेव च ॥२६॥ पतिसक्तं चरेहाता होता चान्द्रायणस्रीत्। कुछवामनषण्डेषु गहरेषु जड़ेषु च। नात्यस्वविषेरे सूते न दोषः परिवेदने ॥ २७॥ नष्टे खते प्रवित्ति क्लीवे वा.पतिते पती। पश्चलापत्सु नारीणां प्तिरन्धी न विद्यते॥ २८॥ भर्ता सह सता नारी रोमान्दानि वसेदिवि॥ २८॥ खादिदष्टस् गायच्या जपाच्छ्दो भवेदरः। दाच्ची खोकाग्निना विप्रयाखालायीईतोऽग्निमान्। चीरै: प्रचाला तस्मास्य स्नामिना मन्त्रतो दहत्॥३०॥ प्रवासे तु खते भूयः कला कुशमयं दहेत्। क्षणाजिने समास्तीर्थं वद्यतानि पचायजाः ॥३१॥ यमीं शिश्व विनिचित्य परिषं हवपे चिपेत्। कुण्डं दिचणहस्ते तु वामहस्ते तथोपस्त्॥ ३२॥ पार्खे त्रूख्वं दद्यात् प्रष्ठे तु सुववं दहेत्। उरो निचिष्य द्रयदं तण्डुलाज्यतिलान् सुखे॥ ३३॥ योत्रे च प्रोच्यों,दबादान्यस्थालीस चच्चोः। कर्षे नेते सुखे घाणे हिरस्ययकलान् चिपेत्॥ ३४॥ यम्बिहोत्रोपकरणात् ब्रह्मचोकगतिर्भवेत्। यसी खर्गाय लोकाय खाइत्याच्याइतिः सक्कत् ॥३५॥ इंससारसकी द्वानां चक्रवाकच्च कुक्रुटम्। सयूरमेषदाती च शहीरावेण शुध्यति ॥ ३६॥ पिचयः सकतान् इता महीरावेण मुध्यति।

सर्वा सत्यदान् इला सहीरात्रोषितो जपेत्॥ ३०॥
गूदं इला चरेत् कच्छमतिकच्छन्तु वैश्वहा।
चत्रं चान्द्रायणं विप्रं दाविंगं चिंगमाहरेत्॥ ३८॥
इति गार्डे महापुराणे पराश्ररोक्तधर्मो नाम
सप्ताधिकश्रततमोऽध्यायः।

### चष्टाधिकायततमोऽघ्यायः।

स्त उवाच । नीतिसारं प्रवस्त्रामि सर्वधास्त्रादिसंत्रितम्। राजादिभ्यो हितं पुख्यमायु:स्वर्गादिदायकम् ॥ १॥ सक्कि: सक्कं प्रकुर्वीत सिधिकाम: सदा नर:। नासिद्विरिञ्जोकाय परजीकाय वा ज्ञितम्॥ २॥ वर्जयेत् चुद्रसंवादं दुष्टस्य चैव दर्भनम्। विरोधं सह मिलेण संप्रीतिं यतुसेविना ॥ ३॥ मूर्खियायोपदेशेन दुष्टकीभरणेन च। दुष्टानां संप्रयोगेष पिष्डतोऽप्यवसीदति॥ १ ॥ बाह्म यं वालियं चत्रमयोचारं विश्वं जड़म्। यूद्रमचरसंयुक्तं दूरतः परिवर्जयेत्॥ ५॥ कालेन रिपुणा सन्धिः काले मित्रेण विग्रहः। कार्यकारणमात्रित्य कालं चिपति पण्डितः॥ ६ ॥ कालः पचित भूतानि कालः संइरते प्रजाः। काल: सुप्तेषु जागर्त्ति कालो हि दुरतिक्रम: ॥ ७॥ कालेषु चरते वीर्यं काले गर्मे च वर्षते। कालो जनवते दृष्टिं पुनं: कालोऽपि संहर्त्॥ ८॥ काबः स्वागितिनित्यं दिविधये साव्यते। खूबर्वयद्वारेण स्याचारान्तरेण च ॥ ८॥ नीतिसारं सुरेन्द्राय इसमूचे इच्छाति:।

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

सर्वजी येन चेन्द्रोऽभूहैत्यान् इत्वाम् याद्दियम् ॥ १० ॥ राजिष्मा ग्रा कार्यं देवविप्रादिपूजनम् । चम्बिमधेन यष्टव्यं महापातकनाश्रनम् ॥ ११ ॥ उत्तमै: सह साङ्गत्यं पिष्डः है: सह सत्कथाम्। चतुर्के: सह मित्रलं कुर्वाची नावसीदति ॥ १२ ॥ यरहारं परार्थेच परिचासं परिख्या। परवे सनि वासच न कुर्वीत कदाचन ॥ १३॥ यरोऽपि हितवान् वसुर्वसुरम्बहितः परः। चित्रो देहजो व्याधिर्हितमारस्मीषंधम्॥ १४॥ स बन्धुर्यो हिते युक्तः स पिता यस्त पोषकः। तिस्त यत विखास: स देशो यत जीव्यते ॥ १५ ॥ स खत्यो यो विधेयस्त तहीनं यत् प्ररोष्टति। सा भार्था या प्रियं ब्रुते स पुन्नी यस्तु जीवति ॥ १६॥ स जीवति गुणा यस धर्मी यस संजीवति। गुपंधर्मविद्वीनो यो निष्प्रसन्तस्य जीवनम्॥ १७॥ सा सार्था या चहे द्वा सा मार्थी या प्रियंवदा। सा सार्थों या पतिप्राणा सा सार्थी या पतिव्रता ॥ १८॥ हिता स्नाता सुगन्धा च नित्वस् प्रियवादिनी। चल्पमतासभाविषी सततं सङ्गलेर्युता ॥ १८॥ ः सततं धर्मबहुता सततन्त्र पतिप्रिया । सततं प्रियवज्ञी च सततं ऋतुकामिनी ॥ २०॥ एतदादिक्रियायुक्ता सर्वसीमान्यवर्हिनी। यखेदशी भवेदार्खा देवेन्द्रो न स मानुषः ॥ २१ ॥ यस्य भार्या विरुपाची वास्त्रजा कलइप्रिया। इत्तरीत्तरवादाखा सा जरा न जरा जरा ॥२२॥ यस मार्थात्रितात्यत परविश्वाभिकाङ्गिषी।

कुतियात्वतां का च सा जरा न जरा जरा ॥ २३ ॥
यस्त्र भार्था गुणजा च भक्तरमनुगामिनी ।
पद्मान्येन तु सन्तुष्टा सा प्रिया न प्रिया प्रिया ॥ २४ ॥
दुष्टा भार्थी घटं मित्रं सत्यस्तोत्तरदायकः ।
सस्यं च ग्रन्ते वासी सत्युरेव न संग्र्यः ॥ २५ ॥
त्यज दुर्जनसंस्या भज साधुसमागसम् ।

कुर पुष्यमहोरावं सार नित्यमनित्यताम् ॥ २६॥
व्यालोक गढ़पदेशाद्दिप च फणस्तो भीषणा या च रौद्री
या क्षणा व्याकुलाङ्गी रुधिरनयनसंव्याकुला व्याव्रक्तणा।
क्रोधे यैवोगवक्का स्पुरदनलिशका काकजिद्धा कराला
सेव्या न स्त्री विदग्धा परपुरगमना स्नान्तचित्ता विरक्ता॥ २०॥
भुजङ्गमे वेश्मनि दृष्टिदृष्टे व्याधी चिकित्साविनिवर्त्ति च।
देन्ने च बाल्यादिवयोऽन्विते च कालाह्नसोऽसी समते धृतिः कः १८
इति गावङ्गे मञ्चापुराये नीतिसार श्रष्टाधिकश्रततमोऽध्यायः।

नवाधिवायततमोऽध्यायः।

स्त उवाच । सापदर्थं धनं रचेद्दारान् रचेद्दनैरिप ।

शामानं सततं रचेद्दारैरिप धनैरिप ॥ १ ॥

त्यंजेदेनं कुलस्यार्थं प्रामस्यार्थे कुलं त्यंजेत् ।

प्रामं जनपदस्यार्थे प्रामस्यार्थे कुलं त्यंजेत् ॥ २ ॥

वरं हि नरने वासो न तु दुस्रिते रुद्धे ।

नरकात् चीयते पापं कुरुद्धान्न निवर्तते ॥ ३ ॥

चलस्ये केन पादेन तिष्ठत्ये केन बुद्धिमान् ।

न परीक्षं परं स्थानं पूर्वमायतनं त्यंजेत् ॥ ४ ॥

त्यंजेद्दे प्रमसद्धत्तं वासं सोपद्रवं त्यंजेत् ॥ ४ ॥

त्यंजेत् क्षपणराजानं सित्रं सायासयं त्यंजेत् ॥ ४ ॥

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by \$3 Foundation USA

श्रवेन किं क्षपणहस्तगतेन पुंसां ? जानेन किं वहुयठाकुलप्तकुलीन ?। रूपेण किं गुणपराक्रसवर्जितेन ? मित्रेष किं व्यसनकालपरास् खेन ?॥ ६॥ भद्दष्टपूर्वा बंहवः सहायाः सर्वे पद्खंख भवन्ति मित्राः। चर्चैर्विचीनस्य पदचुतस्य भवत्यकाले सजनोऽपि यतुः ॥०॥ भाषत्सु मिन्नं जानीयात् रणे शूरं रहः शुचिम्। भार्याञ्च विभवे चीणे दुर्सिचे च प्रियातिथिम्॥८॥ वर्च चीयफर्स त्यजन्ति विच्नाः मुष्कं सरः सारसाः निर्द्रेय' पुरुषं त्यजन्ति गणिका भ्रष्टं न्द्रपं मन्त्रिण:। पुष्यं पर्युषितं त्यजन्ति मधुपाः दन्धं वनान्तं सगाः सर्वः कार्य्यवणाळानो हि रमते कस्यास्ति को वन्नमः ?॥ ८॥ लुव्यमर्थपदानेन साध्यमस्त्रिकर्मणा। मूर्धं छन्दानुहस्या च यायातव्येन पण्डितम्॥ १०॥ सङ्गावेन हि तुष्यन्ति देवाः सत्पुक्षा हिजाः। इतराः खाद्यपानेन मानदानेन पण्डिताः॥ ११॥ उत्तमं प्रणिपातिन शर्उं सेदेन योजबेत्। नीचं खंखप्रदानेन समं तुख्यपराक्रमै:॥ १२॥ यस यस हियो भावसस्य तस्य हितं वदन्। अनुप्रविष्य मेघावी चिप्रमात्मवर्यं नयेत्॥ १३॥ नदीनाञ्च निखनाञ्च मुक्तियां मस्त्रपाणिनाम्। विखासो नैव गन्तव्यः स्त्रीषु राजकुलेषु च॥ १४॥ अर्थनायं मन खापं गरहे दुसरितानि च। वश्वन्श्वापसानश्च सतिसाच प्रकाययेत्॥ १५॥ चीनदुर्जनसंसर्गमत्यं त्तविरचादरः। . खेहोऽन्यग्रेहवासयः नारीसच्छीलनाश्नम् ॥ १६ ॥

क्ष्य होषः कुले नास्ति व्याधिना को न पीड़ितः। केन न व्यसनं प्राप्तं श्रियः कस्य निरन्तराः १॥ १०॥ कोऽधं प्राप्य न गर्वितो सुवि नरः १ कस्यापदो नागताः १ स्रोसः कस्य न खिलतं सुवि मनः १ को नाम, राज्ञां प्रियः १॥ कः कालस्य न गोचरान्तरगतः १ कोऽधीं गतो गौरवं १ को वा दुर्जनवागुरानिपतितः चेमेण यातः प्रमान् १॥१८॥

सहत् सजनवस्त वृहिर्यस्य न चात्रानि ।.
यसिन् वर्मीय सिहेऽपि व दृष्येत प्रकोदयः।
विपत्ती च महहुःखं तद् बुधः क्षयमाचरेत्॥ १८॥ः
यसिन् देशे न ससानं न प्रीतिन च बान्यवाः ।ः
न च विद्यागमः कश्चित् तं देशं परिवर्जयेत्॥ २०॥ः
धनस्य यस्य राजस्यो सम् नास्ति न चीरतः।
सतश्च यस सुचेत समर्जयस्य तद्यनम्॥ २१॥.

यद्जितं प्राणहरैः परिश्रमः सतस्यःतं वै विभजन्ति रिक्थिनः ।; कृतस्य यद् दुष्कृतमर्थज्ञिषया

तदेव. दोषाप्रचतस्यः यौतुकम् ॥ २२ ॥: सिवतं निष्ठितं द्रव्यः परास्त्र्यः सृचुर्तुचः । प्राखोस्वि, कह्यस्यः धनं दुःखायः केवलम् ॥ २३ ॥: नम्ना व्यसनिनो रुचाः कपालाक्षितपाण्यः । दर्भयन्तोद्ध लोकस्यः पदातुः पलमोह्यम्॥ २८ ॥। गिचयन्तिः च याचन्तिः देचीति कपणः जनाः ।

चवख्रेयसदावस्य साभूदेवं सवानिष्यः॥ २५॥ स्वितं कृत्यतेर्नः युक्यते याचितं गुणवते नः दीयते। तत् कद्यैपरिरिचितं धनं चीरपार्थिवस्रक्षे प्रयुक्यते ॥ २६॥ व देवेभ्यो न विप्रेभ्यो क्युभ्यो नैव चात्सनिः।

कद्रवेस धनं याति पनितस्करराजस ॥ २७ ॥ चितक्षे येन येऽप्यर्था धर्मस्यातिक्रमेण च ! घरेर्वा प्रशिपातेन सामूबंखे कदाचन ॥ २८ ॥ विद्याचातो म्रानभ्यासः श्रीणां घातः कुचेलता । व्याधीनां भोजनाच्यीर्णं प्रतीर्घातः प्रवचता ॥ २८ ॥ तस्त्रस्य वधो दण्डः कुमित्रसास्यभाषणम्। पृथक गया तु नारीणां ब्राह्मपस्मानिमन्त्रणम् ॥३०% दुर्जनाः शिल्पिनो दासा दुष्टाश्च पटहाः स्वियः। ताडिता मादेवं यान्ति न ते सत्नारभाजनम् ॥ ३१ ॥ जानीयात् प्रेषणे सत्यान् वान्यवान् व्यसनागमे। सित्रचापदि वाले च भार्याच विभवचये ॥ ३२ ॥ सीयां दिगुष पाद्वारः प्रजा चैव चतुर्गुणा। षड्गुणी व्यवसायम् काससाष्ट्रगुणः स्नृतः ॥ ३३ ॥ न खारेन जयेत निद्रां न कामेन स्त्रियं जयेत्। न चेन्धनैर्यजेद्विं न मदोन ढवां जयेतु ॥ ३४॥ समासेमीलनैः सिन्धे मंदीर्गस्ववित्तेपनैः। वस्त्रैर्मनोरमैर्मास्यैः कामः स्रोषु विज्याते ॥ ३५ ॥ ब्रह्मचर्येऽपि वक्तव्यं प्राप्तं मन्ययचेष्टितम्। च्चं डि पुरुषं दृष्टा योनिः प्रक्रियते स्त्रियाः ॥३६॥ सुवेशं पुरुषं दृष्टां भातरं यदि वा सुतम्। योनिः क्रिदातिः नारीणां सत्यं सत्यं हि गीनक ! ॥३०॥ नवास नार्थ्य समस्त्रभावाः स्ततन्त्रभावे गमनादिवास ।

तोयैस दोषेस निपातयन्ति नयो हि जूलानि कुलानि नार्थः

नदी पातयते कूलं नारी पातयते कुलम् ॥ नारीणाच्च नदीनाच्च खच्छन्दा खलिता गतिः॥ ३८॥ नामि सुत्रित काष्ठानां नापगानां सहोदधिः।
नान्तकः सर्वभूतानां न प्रेष्ठां वासकोचना ॥ ४०॥
न त्वित्रिरित ग्रिष्टानाम् इष्टानां प्रियवादिनाम्।
सुखानाञ्च सुतानाञ्च जोवितस्य वरस्य च ॥ ४१॥
राजा न त्वसो धनसञ्चयेन न सागरस्तृप्तिमगाळ्लेन।
न पण्डितस्तृष्यित भाषितेन त्वसं न च सुर्नु पदर्शनेन ॥ ४२॥
स्वर्मधर्मार्जितज्ञीवितानां श्रास्त्रेषु दारेषु सदा रतानाम्।
जितेन्द्रियाणामितिषिप्रियाणां ग्रङ्गेऽपि मोचः पुरुषं त्तमानाम्

सनोऽनुकूलाः प्रमदा क्पवत्थः खलकृताः।
वासः प्रासादरशेषु खर्गः खाच्छुभकर्मणः ॥ ४४ ॥
न दानेन न मानेन नार्जवेन न सेवया।
न यास्त्रेण न सक्षेण सर्वथा विषमाः स्त्रियः ॥ ४५ ॥
भनैविंद्या भनैरर्थाः भनैः पर्वतमाकृत्।
भनैविंद्या भनैरर्थाः भनैः पर्वतमाकृत्।
भनैः कामञ्च धर्मञ्च पञ्चेतानि भनैः भनैः ॥ ४६ ॥
भाष्त्रतं देवपूजादि विप्रदानञ्च भाष्त्रतम् ॥ ४० ॥
यो बालमावात् न पठिन्त विद्यां ये यौवनस्था ह्यधनात्मदाराः।
ते भोचनीया ह्यञ्च जीवलोके सनुष्यक्षेण स्नासर्रात्स ॥४८॥

पठने भोजने चित्तं न कुर्याच्छास्त्रसेवकः।

सदूरप्रिप विद्यार्थी व्रजेद् गर्डवेगवान् ॥ ४८ ॥ वे बाजभावे न पठिन्त विद्यां कामातुरा यौवननष्टवित्ताः। ते व्रद्याचे परिभूयमानाः संदद्यमानाः शिशिरे यथाज्ञम् ॥५०॥ तर्ने ऽपितष्ठाः स्तयो विभिन्नाः नासाष्ट्रिषयेस्य मतं न भिन्नम्। धर्मस्य तस्त्वं निद्यतं गुहायां महाजनो येन गतः स पन्याः ॥५१

चाकारिक्षितैर्गत्वा चेष्ट्या सामितेन तु।

नेववज्ञविकाराम्यां संस्थितं न्तर्गतं मनः ॥ ५२ ॥
सनुज्ञमप्यू इति पण्डितो जनः परिक्रितज्ञानंपासा हि बुद्यः ।
सदीरितार्थः पश्चनापि स्टब्सते ह्यास नागास वहन्ति देशितम्
॥५३॥

पर्याद् भष्टसीर्थयात्रां तु गच्छेत् सत्याद् भष्टो रीरवं वै व्रजेच । योगाद् भष्टः सत्यष्टतिच गच्छेत् राज्याद् भष्टो सगयायां व्रजेच ॥ ५४ ॥ इति गार्ड् महापुराणे नीतिसारे नवाधिकमततमोऽध्यायः ।

द्याधिकयततमोऽघ्यायः। स्त उवाच । यो भ्रं वाणि परित्यच्य म्राभ् वाणि निषेवते । ष्र्वाणि तस्य नम्बन्ति चधुवं नष्टमेव च ॥ १ ॥ वाग्यन्त्रहीनस्य नरस्य विद्या शक्तं यथा कापुरुषस्य इस्ते । न तृष्टिसुत्पादयते गरीर प्रम्बस्य दारा द्व दर्भनीयाः ॥ २ ॥ भोज्यं भोजनश्क्तिय रतिश्क्तिर्वराः स्त्रियः। विभवी दानम्तिस नाल्पस्य तपसः फलम्॥ ३॥ पिनहोत्रपाला वेदाः शीलहत्तिपालं श्रमम्। रतिपुचफला दारा दत्तभुत्राफलं धनम्॥ ४॥ वरयेत् क्रबनां प्राची विक्पामपि कन्यकाम्। सुक्यां सुनितस्वाच नांकुलीनां कदाचन ॥ ५ ॥ पर्येनापि हि किं तेन यस्यानर्थे तु सङ्गति:। को हि नाम शिखानातं पद्मगस्य मणिं हरेत्॥ ६ % इविद् एकुबाद् याद्यं बालाद्पि सुभाषितम्।

भामेचात् काखनं याद्यं स्त्रीरतं दुष्मुलादपि ॥ ७॥ विवादयस्तं याद्यं धमध्यादपि वाचनम्। नीचादयुत्तमां विद्यां स्त्रीरत्नं दुष्कुलादपि ॥ ८॥ न राजा सइ मित्रलं न सर्पो निर्विषः क्षचित्। न कुलं निर्मलं तब स्त्रीजनी यव जायते ॥ ८॥ क्कुले नियोजयेद् भन्नं पुत्रं विद्यासु योजयेत्। व्यसने योजयेच्छनुमिष्टं धर्मे नियोजयेत्॥ १०॥ स्वानेषेव प्रयोत्तवा सत्यासामरणानि च। न दि चूड़ामियः पारे शोभते वै कदाचन ॥ ११॥ चूड़ामणिः समुद्रोऽनिर्घण्टा चाखण्डमम्बरम्। भववा प्रविवीपाली सूर्त्वि पादे प्रसादतः ॥ १२ ॥ क्षसमस्तवकस्रेव दे गती तु मनस्तिनः। मूर्जि वा सर्वेद्योकानां ग्रीर्वतः पतितो वने ॥ १३॥ कर्णभूषणसंप्रकोचितो यदि मणिस्तु पदे प्रतिबध्यते । किं मर्थिर्ने हियोभते ततः भवति योजयितुर्वचनीयता ॥१81 वाजिवारणलीहानां काष्ठपाषाणवाससाम्। नारीपुरुषतीयानोमनारं महदन्तरम्॥ १५॥ कद्यितस्वापि हि धैर्यक्तेर्न शकाते सर्वगुणप्रमायः। भधः खलेनापि सत्य वद्वेनीधः शिखा याति कदाचिदेवा १६। न सदम्बः कषाघातं सिंहो न गजगर्जितम्। वीरो वा परनिर्दिष्टं न सहेद्रीमनि:खनम्॥ १०॥

यदि विभवविद्योनः प्रखुतो वाग्र दैवात् नतु खलजनसेवां काङ्मयेत् नैव नीचम् । न द्रणमदनकार्थे सुद्धधार्त्तोऽत्ति सिंदः पिवति द्रिधरमुणं प्रायशः कुद्धराणाम् ॥ १८॥

सकदरुष्य यो मित्रं पुनः सन्धातुमिच्छति।

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

स सत्य मिन रहत्तोयात् गर्भमञ्चतरी यथा॥ १८॥ यत्रोरपत्यानि प्रियंवदानि नापिचितव्यानि वधैर्मनुष्यैः। तान्येव कालेषु विपत्कराणि विषस्य पाताणि हि दावणानि ॥२०॥ उपकारग्रहीतेन शतुषा शतुसुद्वरेत । पादलम्नं कारखेन कार्यनेनैव कार्यकम् ॥ २१॥ पपकारपरे निलं चिक्तयेतं न कदाचन। स्वयमेव पतिर्थान्त कुलजाता इव द्रमाः ॥ २२ ॥ मनर्था अर्थक्याय मर्थायानर्थकपियः। भवन्ति ते विनाशाय दैवायत्तस्य वै सदा ॥ २३ ॥ कार्थकालोचिताऽपांपा मतिः सन्नायते हि वै। सानुकारीष्ठ दैवेष पुंसः सर्वत्र जायते ॥ २४ ॥ धनप्रयोगकार्यंषु तथा विद्यागमेषु च। पाहारे व्यवहारे च त्यतालकः सदैव हि॥ २४॥ धनिनः त्रोतियो राजा नदी वैद्यस्त पच्चमः। पच यव न विद्यम्ते न क्वर्यात्तव संस्थितिम ॥ २६ ॥ बोक्याता भयं बच्चा दाचिष्यं दानशीसता। पच यत्र न विद्यन्ते न तत्र दिवसं वसेत ॥ २० ॥ नासविच्छोतियो राजा नदी साध्य पञ्चमः। एते यव नं विद्यन्ते तव वासं न कारयेत्॥ २८॥ नैकात्र परिनिष्ठास्ति ज्ञानस्य किल ग्रीनक ।। सर्वः सर्वे न जानाति सर्वेची नास्ति कुद्धचित् ॥ २८ ॥ न सर्ववित् कथिदिहास्ति लोके नात्यन्तमूखीं भुवि चापि कश्चित्। जानेन नीचीत्तसमध्यसेन

यो यं विजानाति स तेन विद्वान् ॥ ३०॥ इति गार्डु महापुराणे नीतिसार दशाधिकायततमोऽध्यायः।

## एकाद्याविकायततमोऽध्यायः।

स्त उवाच । पार्थिवस्य तु वच्चामि सत्यानाचे व लच्चम्। सर्वाचि हि महीपातः सम्यङ्नित्यं परीच्येत्॥१॥ राज्यं पालयते नित्यं सत्यधर्मपरायणः। निर्जित्य परसैन्यानि चितिं घर्मेण पाज्येत्॥ २॥ पुष्पात् पुष्पं विचिन्वीयासूनच्छेदं न कारयेत्। मालाकार इवार्खी न यथाङ्गारकारकः ॥ ३॥ दोषारः चीरभुद्धाना विक्रतं तत् न भुद्धते। परराष्ट्रं महीपासीमीत्राव्यं न च दूषयेत्॥ ४॥ नोधित्कन्यातु यो घेन्वाः चीरार्थी समते पयः। एवं राष्ट्रं प्रयोगिष पीचामानं न वर्जयेत्॥ ५॥ तसात् सर्वप्रयत् न प्रथिवीमनुपास्येत्। पालकस्य भवेद भूमिः कीर्त्तिरायुर्यश्री बलम् ॥ ६॥ यथर्च विषा वर्माका गोबाद्वापहिते रतः। प्रजाः पाखयितुं यत्तः पार्थिवो विजितेन्द्रियः॥ ७ ॥ ऐम्बर्थमभ्रुवं प्राप्य राजा घर्मे मतिस्ररेत्। चर्णन विभवो नम्सेत् नाबायत्तं धनादिकम्॥ ८॥ सत्यं मनोरमाः कामाः सत्यं रम्या विभूतयः। विन्तु वै वनितापाङ्गमङ्गीलोखं हि जीवितम्॥ ८॥ व्याघीव तिष्ठति जरा यपि तर्जयन्ती रोगास भवव इव प्रभवन्ति गावे। पायुः परिस्रवति भिन्नघटादिवाको

खोको न चालहितमाचरतोच्च कश्चित् ॥ १०४ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA निः शकः निः सनुष्याः । कुरुत परिश्वते युक्तमधे हितं, यत् सोदध्यं नामिनीभिर्मदनश्ररहता सन्दर्भन्दातिहस्ता । सा पापं संकुरुध्यं दिजहरिपरसाः संभजध्यं सदैव वायुर्निः शेषमेति खबलति जलघटीभूतस्त्यं स्कृतेन ॥ ११ ॥

साद्धवंत् परदारेषु परद्रव्येषु सोष्टवत्।

वास्मवत् सर्वसूतेषु यः पञ्चिति स पण्डितः॥ १२॥

एतद्ये चि विप्रेन्द्रा! राज्यिमच्छिति सूखतः।

यदेषां सर्वेतार्थेषु वची न प्रतिचन्द्रते॥ १३॥

एतद्ये चि कुवित्ति राजानी धनसभ्यम्।

रच्चियत्वा तु चात्मानं यद्यनं तद् दिजात्ये॥ १४॥

भोतारशब्दो विप्राणां येन राष्ट्रं प्रवर्षते।

स राजा वर्षते योगाद् व्याधिभिस्न न बध्यते॥ १५॥

भसमर्थाय कुर्वित्त सुनयो द्रव्यसभ्यम्।

वित्तं पुनस्तु सद्दीपातः पुन्नवत् पात्ययन् प्रजाः॥ १६॥

यस्मार्थास्तस्य सिद्राणि यस्मार्थास्य बान्धवाः।

यस्मार्थाः स पुमान् सोनि यस्मार्थाः स च पण्डितः॥ १०।

यस्त्रार्थाः स पुमान् लोके यस्त्रार्थाः स च पण्डितः ॥ १०॥
त्यजन्ति मित्राणि धनैर्विचीनं पुत्रास दारास सुद्धकानास ।
ते चार्थवन्तं पुनराश्रयन्ति सर्थो हि लोके पुरुषस्य बन्धः ॥१८॥

भन्नो हि राजा भवति यसु शास्त्रविवर्षितः।
भन्नः पश्चित चारेण शास्त्रहीनो न पश्चित ॥ १८ ॥
यस्य प्रभास सत्यास मन्त्रिणस प्ररोहिताः।
दिन्द्रयाणि प्रसुप्तानि तस्य राज्यं चिरं न हि ॥ २० ॥
येनार्जितास्त्रयोऽप्येते प्रज्ञा सत्यास बान्धवाः।
जिता तेन समं भूपैसतुरिक्षवस्त्रस्वरा ॥ २१ ॥
सहि नश्चित वै राजा इह लोके परत्र च ॥ २२ ॥

सनदापं न जुर्वीत भापदं प्राप्य पार्थिवः । समबुद्धिः प्रसम्बात्मा सुखदुःखे समो भवेत् ॥ २३ ॥ भीराः कष्टमनुप्राप्य न भवन्ति विषादिनः । प्रविष्य वदनं राष्ट्रोः वितं नोदेति पुनः ग्रंगी ? ॥ २४ ॥

धिक् धिक् यरीरसुख्जालितमानवेषु
मा खेदयेदनक्षयं हि यरीरमेव।
सद्दारका भ्रावन पाण्डुसताः श्रुता हि
दुःखं विहाय पुनरेव सुखं प्रपद्माः॥ २५॥

गन्धविद्यासासीका वाद्ये च गणिकागणाः। धनुर्वेदार्थमास्त्राणि लोके रचेच भूपतिः ॥ २६ ॥ कारणेन दिना स्त्ये यस्तु कुप्यति पार्थिव:। स रक्षाति विषोसादं क्रयासर्पविसर्जितम् ॥ २०॥ चापलाद्वारयेत दृष्टिं मिष्यावाकाश्च वारयेत। मानवे त्रोतिये चैव धत्यवर्गे सदैव हि ॥ २८ ॥ बीखां करोति यो राजा सत्यस्वजनगवित:। यासने सर्वदा चिप्रं रिप्रुसि: परिभूयते ॥ २८ ॥ हुं कारं सकुटी नैव सदा कुर्वीत पार्थिव:। विना दोषेण यो सत्यान् राजाऽधर्मेण गास्ति च। बोबासुखानि मोग्यानि त्यवेटिए महीपति: ॥३०॥ सुखप्रवृत्ती: साध्यन्ते प्रवृती विषष्ठे स्थितै: ॥ ३१ ॥ **उद्योगः साइसं घैयों तुद्धिः ग्राताः पराक्रमः।** षड्विधे यस उत्साइस्तंस देवोऽपि मझते ॥ १२ ॥ **उद्योगेन क्रते कार्ये सिर्हिर्यस्य न विद्यते।** दैवं तस्य प्रमाणं हि कर्त्तव्यं यौक्षं सदा ॥ ३३ ॥ इति गावड़े महापुराणे नीतिसारे एकाद्याधिक

# द्वाद्याधिकयततमोऽध्यायः।

भूत छवाच । सत्या बहुविधा न्नेया छत्तमाध्ममध्यमाः। नियोत्तव्या यथाईं वु तिविधेष्वे व कर्मसु॥ १॥ स्त्वे परीचर्षं वच्चे यस यस हि ये गुषाः। तिममं संप्रवच्यामि यद्यदा कथितानि च॥ २॥ यथा चतुर्भिः वनवं परीकाते निघर्षणक्केदनतापताड्नैः। तथा चतुर्भिर्धतकं परीचयेत् व्रतेन घोलेन कुलेन कर्मणा॥३॥ कुलगीलगुणीपेतः सत्यधर्मपरायणः। क्पवान् सुप्रसवस कोवाध्यची विघीयते॥ ४॥ मृत्यक्पपरीचाक्षत्रवेद्रवपरीचकः। वलावलपरिज्ञाता सेनाध्यक्ती विधीयते ॥ ५ ॥ द्रक्किताकारतत्त्वज्ञी बलवान् प्रियदर्शनः। भप्रमादी प्रमाशी च प्रतीहारः स उच्छते॥ ६॥ मेधावी वाक्पटुः प्राचः सत्यवादी जितेन्द्रियः। सर्वशास्त्रसमानोकी द्वोष साधुः स लेखकः॥ ७॥ वुचिमान् सतिमांचैव परचित्तोपखचकः। क्रुरो यथोक्तवादी च एव दूतो विधीयते॥ ८॥ समस्तस्मृतियासन्नः पिस्तिऽय जितेन्द्रियः। भौर्थवीर्थगुणीपेतो धर्माध्यची विधीयते ॥ ८ ॥ पिढपैताम्हो द्वः गास्त्रः सत्यवाचकः। ग्रुचिय कठिनशैव स्पकारः स उचते ॥ १० ॥ भागुर्वेदस्रताम्यासः सर्वेषां प्रियदर्भनः। भायु:भी ता पीता वैद्य एव विधीयते ॥ ११ ॥ वेदवेदाकृतस्वज्ञी जपहोमपरायणः। भाभीर्वादपरो नित्यमेष राजपुरोहित:॥ १२॥

लेखकः पाठवासैय गणकः प्रतिकोधकः। पालस्ययुत्तसेत् राजा कर्मणो वर्जयेत् सदा॥ १३॥ दिनिज्ञसद्देयवारं क्रूरमेकान्तदाव्यम्। खलस्याहेस वदनमपकाराय केवलम् ॥ १४॥ दुर्जनः परिचर्त्तव्यो विद्ययाऽसङ्कतोऽपि सन् । मंखिना भूषित: सर्प: किमसी न मथक्कद: ? ॥ १५ ॥ चकारणाविष्कृतकीपधारिणः खलाइयं कस्य न नाम जायते। विषं महाइविषयस दुर्वचः सुदुःसइं सन्निपतेत् सद्म मुखे ॥१६ तुसार्थं तुस्रसामयी समेत्रं व्यवसायिनम् । भर्दराज्यहरं स्त्यं यो हत्यात् सन्त हत्यते॥ १७॥ श्रुत्वयुक्ता सटुमन्दवाक्या जितिन्द्रियाः सत्वपराक्रसास्। प्रामित प्रवाहिपरीतक्या ये ते तु खत्वा न हिता भवन्ति ॥१०

निरालखाः सुसन्तुष्टाः सुखग्नाः प्रतिबोधकाः । सुखदुःखसमाः घीराः सत्या लोकेषु दुर्लभाः ॥ १८॥ चान्तिसत्वविद्योनसः जूरबुविस निन्दकः। दािकाः पेटुकाबैव यठव सम्बयाऽन्वितः। श्राको भयभीतस राजा लक्तव्य एक सः॥ २०॥ सुसन्धानानि चास्ताचि ग्रसाचि विविधानि च। दुर्गे प्रविधितव्यानि ततः यतुं निपातयेत्॥ २१ 🏗 वयमग्रसम्य वर्षे वा सन्धि कुर्याचराधिए:। पञ्चन् सिश्वतमात्मानं पुनः यतुं नियातयेत्॥ २२ क्ष मूर्वावियोजधेदः यस्तु चयोऽप्येतिः सन्दीपतेः । पययसार्थनायस नरके चैव पातनम्॥ २३ ॥ यत् किश्वित् कुरते कर्मायभं वर यदि वाऽसमम्।। तेन वावर्तते राजा स्कातो सत्यकार्यतः॥ २४ ॥ वसात मोखर पार चर्यकाता श्रेसावने। CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

नियोजयेिं सततं गोब्राह्मणंहिताय व ॥ २५॥ इति गार्क्डे महापुराणे नीतिसारे हादशी-धिकायततमोऽध्यायः।

#### वयोद्याविवयततमोऽध्यायः।

स्त उवाच । गुणवन्तं नियुद्धीत गुणहीनं विवर्जयेत् । पण्डितस्य गुणाः सर्वे मूर्खे दोषाय नेवलाः ॥ १॥ सिंद्रसंचीत सततं सिंद्रः कुर्वीत सङ्गतिम्। सिंहविवादं मैचींच नासिंहः किचिदांचरेत ॥ २॥ पण्डितेश विनीतेश धर्मज्ञैः सत्यवादिभिः। बस्यनस्थोऽपि तिष्ठेत न तु राज्ये खलै: सह ॥ ३ ॥ सावश्रेषाणि कार्याणि क्वर्ववर्धेस युज्यते। तस्मात् सर्वाषि कार्याषि सावग्रेवाणि कारयेत्॥४॥ मधुइव दुइद्राष्ट्रं कुसुमञ्ज न पातयेत्। वसापेची दुईत् चीरं भूमिं गाचे व पार्थिवः ॥५॥ यथा क्रमेश प्रव्येभ्यसिन्ते मध् षट्पदः। तथा वित्तमुपादाय राजा सुर्वीत सञ्चयम् ॥ ६ ॥ वस्त्रीवं मधुजालच् शक्तपचे तु चन्द्रमाः। राजद्रव्यच भैक्षच स्तोवस्तोवेन वर्दते। ७॥ पञ्चनस्य चयं दृष्टा वल्मीकस्य तु सञ्चयम्। भवन्य' दिवसं क्षय्योद्दानाध्ययनकर्मसु ॥ ८ ॥

वनेऽपि दोषाः प्रमवन्ति रागिणां ग्रङ्गेऽपि पश्चे न्द्रियनिषद्यस्यः। श्रकुत्सिते कर्मणि यः प्रवर्त्तते निष्ठत्तरागस्य ग्रद्धं तपोवनम्॥ ८॥ सस्येन रस्त्रते धर्मी विद्या योगेन रस्त्रते।

संज्ञा रक्षते पात्रं कुलं भी लीन रक्षते ॥ १०॥ वरं विक्याटवां निवसनसभूतस्य सर्थं वर सर्पाकी में भयनस्य कूपे, निपतन्त् । वरं भान्तावर्त्ते सभयजनमध्ये प्रविश्रनं त तु खीये पचे तु धनमण देहीति कथनम्॥ ११ ॥ भाष्यचयेषु चीयन्ते नोपभोगेन सम्पदः। पूर्वार्जिते हि सुक्रते न नम्बन्ति वादाचन ॥ १२ ॥ विप्राचां भूष्यं विद्या पृथित्या भूष्यं उपः। नस्सो भूष्णं चन्द्रः शीलं सर्वस्य भूष्णम् ॥ १३॥। षते ते चन्द्रतुखाः चितिपतितन्या भीमसेनाज् न चाः श्राः सत्यप्रतिचा दिनकावपुषः केथवेनोपगृदाः। ते वै दुष्ट्यहरूा; कृपणव्यग्ता सैन्यच्यां प्रयाताः. को वा किसन् समर्थी सवति विचिवशाद्भामयेत् कर्मरेखा १% बद्धा येन कुलालवियमितो बद्धारक्भारहोदरी विष्युर्वेन द्यावतारगञ्जने चिप्तो सञ्चासक्टे। बद्रो येन कपालपालिरसरो सिचाटनं कारितः स्यां भाम्यति नित्यमैव गगरे तसी नमः नर्मणे॥ १.५॥ दाता बिखर्याचनको सुरारिद्रीनं मही विप्रमुख्य मध्ये। द्त्वा फलं बन्धनमेव खब्धं नमोऽस्तु ते दैव। यथेष्टकारिण ॥१६॥

माता यदि भवेषच्योः पिता साचाकानाईनः।
कुबुिह्मितिपत्तियेत् तद्द्र्णं विष्टतं सदा॥१०॥
येन येन यथा यदत् पुरा कर्म सुनिचितम्।
तत्तदेवान्तरा भुङ्तो स्वयमाहितमाकानः॥१८॥
भाषाना विहितं दुःखमाकाना विहितं सुखम्।
गर्भययासुपादाय भुङ्तो वै पौर्वदेहिकम्॥१८॥।
वान्तरीचे न समदम्भे न पर्वनानां विहितान्ति।

त चान्तरीचे नः ससुद्रमध्ये, न पर्वतानां विविधप्रदेशे । CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Poundation USA न माढमू वि प्रश्त स्वयाङ्गे त्यां, चमः कर्मक्तं नरो हि ॥२०॥ दुर्गस्त्रिक्टः प्रतिखा समुद्रो रचांसि योघाः परमा च हितः ॥ यास्त्रस्व वै वूशनसा प्रदिष्टं स राक्षः कालवशाहिनद्यः ॥२१॥।

यस्मिन् वयसि यत्काचे यद् दिवा यच वा निधि । यसूहर्ते चणे वासि तत्तया न तद्व्यथा ॥ २२ ॥ गच्छन्ति चान्तरीचे वा प्रविश्वन्ति सहीतले। , घारयन्ति दिशः सर्वा नादत्तसुपसभ्यते ॥ २३ ॥ पुराधीता च या विद्या पुरा दक्तक यहनम्। पुरा कतानि कमांचि असे धावन्ति धावतः॥ २४ ॥ कर्माख्य प्रधानानि स्वयख्वे श्रभयहे। विशिष्ठकतल्लाने ऽपि जानकी दुःखभाजनम्॥ २५ ॥ स्यूलजङ्गी यदा रामः यन्दगामी च लच्मणः। घनकेशी यथा सीता त्रयस्ते दुःखभाजनम् ॥ २६ ॥ न पिरहकर्मणा पुत्रः पिता वा पुत्रकर्मणा। वर्मजन्यथरीरेषु रोगाः यारीस्मानसाः॥ २०॥. यरा इव पतन्ती इ विमुन्ता हुद्धन्विनः। अतो वै यास्त्रगर्भिस्या विद्या घीरोऽर्थमी इते ॥२८॥। बाखो युवा च हबस यः करोति ग्रुभाग्रभम्। तस्यां तस्यायवस्थायां सुङ्त्रो जन्मनिः जन्मनिः॥ २८.॥ भनिः स्थानोऽपि नरी विदेशस्थोऽपि मानवः।.

स्वर्मपोतवातेन नीयते यत्र तत् फर्सम् ॥ ३० ॥ः प्राप्तव्यम्भे समते मनुष्यो देवोऽपि तं वार्ययतुं न प्रकाः ।ः प्रतो न प्रोचामि न विस्मयो में ससाटसेखाः न पुनः प्रयातिः (यदसादीयं न तु तत् परेषाम्) ॥ ३१ ॥

सर्पः कृपे गजः स्कन्धे बाखुर्विसे च घावति। नरः श्रीव्रतरादेव कर्मणः कः पत्तायति ? ॥ ३३ ॥

नास्पायति हि सहिद्या दीयमानापि वर्षते। कृपसमित पानीयं भवत्ये व बह्दकम् ॥ ३३॥ ये वर्ष धर्मेष ते सत्या ये धर्मेष गताः श्रियः। धर्मार्शी च सहान् लोके तत् स्मृत्वा द्वार्थकारणात्॥ ३४॥ प्रवार्थी यानि दुःखानि करोति कपणी जनः। तान्येव यदि घर्मार्थी न भूयः क्षेत्रमाजनम् ॥ ३५ ॥ सर्वेषामेव शौचानामबशीचं विशिष्वते। योऽवार्षेरश्चिः श्रीचात् न सदा वारिणा श्रचिः॥ ३६॥ सत्यः शीचं मनः शीचं शीचमिन्द्रियनियन्तः। सर्वभूते दया भीचं जलभीचच पचमम्॥ ३०॥ यस सत्यच्च यौचच्च तस्य सर्गो न दुर्बभः। सत्यं हि वचनं यस सीऽखमेघाहिशिखते ॥ ३८ ॥ मृत्तिकानां सइस्रेष उदकानां ग्रतेन च। न ग्रध्यति दुराचारी भावोपहतचेतनः ॥ ३८॥ यस इस्ती च पादी च मनसैव सुसंयतम्। विद्या तपस कीर्तिस स तीर्थफलमस्तुते॥ ४०॥ न प्रह्रात समाने नावमानेन कुप्यति। न ज्ञुद्धः पर्वं ब्रुयादेतत् साघोस्त बचयम् ॥ ४१ ॥ दरिद्रस मनुष्य प्राज्ञस मध्रस च। काली खुत्वा हितं वाकां न कश्चित् परितुष्वते॥ ४२॥ न मन्त्रबलवीर्थेण प्रज्ञयां,पीरवेण च। घलस्यं लभ्यते मर्ली स्त्रम् का परिवेदना ?॥ ४३॥ चयाचितो मया बच्ची मतुप्रेषितः पुनर्गतः। यवागतस्तव गतस्तव का परिवेदना ? ॥ ४४ ॥ एक इचे सदा रात्री नानापचिसमागमः।

प्रभातेऽच्यदिशं यान्ति का तब परिवेदना १॥ ८५॥ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA पक्कार्यप्रयातानां सर्वेषान्तत्र गामिनाम्।
यस्व वस्विरितो याति का तक्ष परिवेदना १॥ ४६॥
भव्यक्षादीनि भूतानि व्यक्षमध्यानि ग्रीनक ।।
प्रव्यक्षानिधनान्येव का तत्र परिवेदना १॥ ४०॥
नाप्राप्तकान्तो क्षियते विद्यः प्रर्थातेरिप ।
कुश्याग्रेण तु संस्पृष्टः प्राप्तकान्तो न जीवति । ४८॥
सव्यव्यान्येव समते गन्तव्यान्येव गच्छिति ।
प्राप्तव्यान्येव प्राप्तीति दुःखानि च गुखानि च ॥ ४८॥
ततः प्राप्तीति पुरुषः कि प्रकापं करिषति ।
प्राचीद्यमानानि तथा पुष्पाणि च प्रकानि च ।
स्वकानं नातिवर्त्तन्ते यथा कर्म पुराक्तम्॥ ५०॥
भीनं कुलं नैवः न चैव विद्याः

ज्ञानं गुणा नैव न वीजग्रहिः।

भाग्यानि पूर्वे तपसाजितानिः

काले फलन्ति पुरुषस्य ययैव द्वनाः॥ ५१॥

तत्र सत्युर्धत हन्ताः तत्र श्रीर्धत सम्पदः।

तत्र तत्र खयं याति प्रेष्यमाणः सकर्मभिः॥ ५२॥

भूतपूर्वे कतं कर्मः कर्त्तारमनुतिष्ठति ॥

यथा धेनुश्रहस्रे षु वत्सी विन्दिति मातग्रम्॥ ५३॥।

एवं पूर्वेक्षतं कर्म कर्त्तारमनुतिष्ठति ॥

सक्ततं सुद्धः चालीयं सुद्धः किं परितप्यसे १॥५४॥।

यथा पूर्वक्षतं कर्म कर्त्तारमनुतिष्ठति ॥

सक्ततं सुद्धः चालीयं सुद्धः किं परितप्यसे १॥५४॥।

यथा पूर्वक्षतं कर्म कर्त्तारमनुतिष्ठति ।

एवं पूर्वक्षतं कर्म कर्त्तारमनुतिष्ठति ।

एवं पूर्वक्षतं कर्म यसं वा यदि वाऽग्रमम् ॥ ५५ ॥।

नीचः सर्वप्रमात्राणि परित्यद्वि पर्याति ॥

सामनो विक्वमात्राणि पर्यावि व प्रयति ॥ ५६ ॥

सामनो विक्वमात्राणि प्रयवि क्वित्रहित ।

विचार्थ खबु प्रश्नामि तत् सुखं यत्र निव्वतिः ॥५०॥
यत्न स्त्रे भयं तत्र स्त्रे हो दुःखस्य भाजनम् ।
स्त्रे हमूजानि दुःखानि तिस्त्रे स्वत्त सहत् सुखम् ॥ ५०॥
गरीरमेवायतनं दुःखस्य च सुखस्य च ।
जीवितस्य गरीरस्य जात्ये व सह जायते ॥ ५८॥
सर्वे प्रविग्नं दुःखं सर्वमात्रावगं सुखम् ।
एतिह्यात् समासेन सच्चणं सुखदुःखयोः ॥ ६०॥
सुखस्यानन्तरं दुःखं दुःखस्यानन्तरं सुखम् ।
सुखस्यानन्तरं दुःखं दुःखस्यानन्तरं सुखम् ।
सुखस्यानन्तरं दुःखं दुःखस्यानन्तरं सुखम् ।
सुखं दुःखं मनुष्याणां चक्रवत् परिवर्तते ॥ ६१॥
यद् गतं तदितिक्रान्तं यदि स्वात्तच दूरतः ।
वर्त्तमानेन वर्ततं न स ग्रोकेन बाध्यते ॥ ६२॥
स्ति गावहं महापुराणे नीतिसारे त्रयोगाधिक्रमततमोऽध्यायः ।

## चतुद्याविषयततमोऽभ्यायः।

सूत खवाच।

न कसित् कस्यचिकातं न कसित् कस्यचिद्रिपुः।
कारणादेव जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा॥१॥
योकताणं भयत्राणं प्रीतिविकासभाजनम्।
केन 'रत्निमदं स्ट्रं मित्रमित्यचरद्वयम्॥२॥
सक्तदुवरितं येन हरिरित्यचरद्वयम्।
बद्यः परिकरस्तेन मोचाय गमनं प्रति॥३॥
न मातरि न दारेषु न सोदर्खे न चात्राजे।
विकासस्ताद्वयः पुंसां याद्यक्तिते स्तमावजे॥ ॥॥
यदीच्छेत् याक्रतीं प्रीतिं तीणि दोषाणि वर्जयेत्।
स्तमर्थप्रयोगस्ति प्रामित्र सम्बद्धानम् स्ति ॥३॥
स्वतमर्थप्रयोगस्ति प्रामित्र तीणि दोषाणि वर्जयेत्।
स्तमर्थप्रयोगस्ति प्रामित्र सम्बद्धानम् स्ति ॥३४ Foundation USA

मात्रा खसा दुष्टिता वा न विविकासने वसेतु। बलवार्निन्द्रयग्रामी विद्वांसर्माप कर्वति ॥ ६ ॥ विपरीतर्रातः कामः स्नायत्तेषु न विद्यते। यवापायो वधी दण्डस्त थैव म्नानुवर्तते ॥ ७॥ चपि कल्पानिलस्मैव तुरगस्य महोद्धेः। शकाते प्रसरो बोहुं नद्भरक्षस्य चेतसः॥ ८॥ चर्य नास्ति रही नास्ति नास्ति प्रावैयिता जनः। तेन शीनक ! नारीयां सतीत्वसुपजायते ॥ ८॥ एकं वै सेवते नित्यमन्यं चेतसि रोचते। पुरुषाचामसामेन नारी चैव पतिव्रता ॥ १०॥ जननी यानि कुर्वते रहस्यं मदनातुरा। सुतैस्तानि न चिन्छानि श्रीसविप्रतिपत्तिमः॥११॥ पराधीना निद्रा परहृदयक्षत्यानुश्ररणं सदा हेबाहासं नियतमपि शोकेन रहितम्। पणे न्यस्तः कायः विटजनसुरैर्दारितगस्तो , बद्भत्कप्ठाष्ट्रतिर्जगति गणिकाया बद्दमतः॥ १२॥ मनिरापः स्त्रियो सूर्खाः सर्पा राजकुलानि च। नित्यं परोपसेव्यानि सदाः प्राणहराणि षट् ॥ १३॥ किं चित्रं यदि मन्द्रमास्त्रकुमसी विप्रो भवेत् पास्तः ? किं चित्रं यदि दण्डनीतिकुश्रकी राजा मवैद्यार्मिकः ?। किं चित्रं याद क्पयीवनवती योषित साध्वी भवेत् ? विं चित्रं यदि निर्द्यनोऽपि पुरुषः पापं न कुर्खात् कचित् ? ॥१४ नामकिद्रं परे दबाहिबाच्चिद्रं परस्र च। यहे कुर्म दवाङ्गानि परभावश्व बचयेत्॥ १५॥ पातांसतस्वासिन्य स्वप्राकारकादिताः।

CC-0 यदि नी चिक्षरीक्षर : सिया: विनीपसंखति hy हे Foundation USA

समधर्मी हि मर्मप्रसी ह्याः सजनक स्टकः । न तथा बाधते यहः स्वतवेरी विहःस्थितः ॥ १७ ॥ स पिछतो यो स्वतुरक्षयेद् वै मिष्टेन बाखं विनयेन यिष्टम् । प्रयोन नारी तपसा हि देवान् सर्वास सोकांस सुसंग्रहेण ॥ १८ ॥

खलेन सित्रं कलुषेण धर्मं परोपतापेन सस्विभावम्। सुखेन विद्यां पर्वेण नारीं वाच्छन्ति वै ये न च पण्डितास्ते१८

फलार्थी फलिनं हचं यन्छन्याद् दुर्मतिर्नरः। निष्कलं तस्य वै कार्यं तस्त्रूलं दोषमाप्रुयात् ॥ २०॥ सधनो हि तपस्ती च दूरती वै क्रतस्त्रमः। मखपा की सतीत्वेवं विप्र । न यहधास्यहम् ॥ २१ ॥ न विश्वसेदविश्वस्ते मित्रस्थापि न विश्वसेत्। कदाचित् कुपितं सिनं सर्वं गुद्धं प्रकाययेत्॥ २२॥ ् सर्वभूतेषु विश्वासः सर्वभूतेषु सान्त्विकः । खभावमालना गुद्धा मेतत् साधीर्ष्टि बच्चयम् ॥ २३॥ यिसन् कस्मिन् छते कार्ये कर्तारमनुवर्त्तते। सर्वयां वर्त्तमानोऽपि वैथ्यवृद्धिन्तु कारयेत्॥ २४॥ हवाः स्त्रियो नवं मद्यं ग्रुष्तं मांसं विस्नु तम्। रात्री दिवा स्वप्न विद्वान् षट् परिवर्जयेत्॥ २५ ॥ विषं गोष्टी दरिद्रस्य ष्टबस्य तव्यी विषम्। विषं कुशिचिता विद्या चलीर्षे भोजनं विषम्॥ २६॥ प्रियं दानमकुण्डस्य नीचस्योच्छासनं प्रियम्। प्रियं दानं दरिद्रस्य यूनसं तक्षी प्रिया ॥ २७ ॥ पत्यस्यानं वाठिनाधनञ्च घातुचयो वेगविघारणञ्च।

दिवाययो जागरणच राजी वहमिर्नराणां निवसित रोगाः॥२६ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delm. Digitized of Stroundation USA वातातपद्याप्यतिमेथुनस्य समयानघूमः तरतापनस्य ।
रजस्रलावक्रानिरोचसद्य सुदीर्घमायुस्विप कर्षयेत्र ॥२८॥
यद्यां मांसं स्त्रियो हचा वालार्कस्तरणं दि ।
प्रभाते मैथुनं निद्रा सद्यःप्रायच्दास्य षट् ॥ ३०॥
सद्यः पक्षप्टतं द्राचा वाला स्त्री चीरमोजनम् ।
उत्योदकं तरुच्छाया सद्यःप्रायकरास्य षट् ॥ ३१॥
कूपोदकं वटच्छाया नारीसाञ्च पयोधरः ।
प्रीतकाले भवेदुत्र्यमुत्र्यकाले च प्रीतलम् ॥ ३२॥
सद्योवलकरास्त्रीस्य बालाभ्यक्रस्मोजनम् ।
सद्योवलकरास्त्रीस्य भवा च मैथुनं क्वरः ॥ १३॥
प्रक्तं मांसं पयो नित्रं मार्यामित्रैः सद्दैव तु ।
न भोक्तव्यं च्रुपः सार्वं वियोगं कुरुते चत्रात् ॥ १४॥
कुचेलिनं दन्तमलापधारिषं बह्वाियनं निष्ठुरवाक्यभावियम् ।
स्र्योदये च्रस्तमयेऽपि प्रायिनं विसुन्नति स्रोरपि चक्रपाियनम्

n an n

नित्सं छेटस्तृणानां घरणिविस्तित्तं पादयोश्वापमाष्टिः दन्तानामप्यभीचं मिलनवसनता रूचता मूर्चजानाम् । 
हे सन्त्रे चापि निद्रा विवसनभयनं प्रासद्वासातिरेकः 
साङ्गे पोठे च वाद्यं निधनसुपनयेत् केमवस्यापि सद्यीम् ॥३६॥
भिरः सुधीतं चरणी सुमार्जितौ वराङ्गनासेवनमस्यमोजनम् ।
भनानभायित्वमपर्वमेषुनं चिरप्रनष्टां स्थियसानयन्ति षट्॥३०॥

यस्य तस्य तु प्रवास्य पाष्ड्रस्य विभिवतः।
भिरसा धार्यमाणस्य पाण्डस्य विभिवतः।
दीपस्य पश्चिमा द्वाया द्वाया ग्रयासनस्य च।
रजकस्य तु यत्तीर्थमलक्षीस्त्रच तिष्ठति॥ ३८॥
त्वासारम्, भेत्रचूराः स्ति। इदा तक्षं दिख्यां ized by S3 Foundation USA

य- रूप

षायुष्कामी न सेवेत तथा समार्जनीरजः ॥ ४० ॥ गनामारवधान्यानां गवाचे व रजः ग्रमम्। प्रथमस्य विजानीयात् खरोष्ट्राजाविकेषु च ॥ ४१ ॥ गवां रजी घान्यरजः पुत्रस्थाङ्गभवं रजः। एतद्वी सहायस्यं सहापातकनायनम् ॥ ४२ ॥ मजारजः खररजी यत्तु समार्जनीरजः। एतद्वी सद्दापापं सद्दावित्विषवारवस् ॥ ४३ ॥ यूर्पवाती नखायाम् सानवस्त्रम्कोदकम्। मार्जनीरेगुः केशास्तु इन्ति पुर्खं युरा खतम् ॥ ४४ ॥ विप्रयोविप्रवद्भ्योश दम्पत्वोः सामिनोस्तथा। चनरिष न गन्तव्यं इयस्य व्रवसस्य च ॥ ४५ ॥ स्तीषु राजान्निसर्पेषु स्वाध्याये प्रवृत्तेवने । मोमाखादेषु विमासं कः प्राज्ञः कर्तुमईति ? ॥४६॥ न विष्वसेद्विष्वस्तं विश्वस्ते नातिविष्वसेत्। विम्बासाज्ञयसुत्पवं मूजादिप निक्षन्तति ॥ ४०॥ वैरिणा सद्द सन्धाय विश्वस्ती यदि तिष्ठति । स हचाये प्रसुप्ती हि पतितः प्रतिबच्चते ॥ ४८ ॥ नात्यन्तं सदुना साव्यं नात्यन्तं क्रर्वास्या। सदुनैव सदुं इन्ति दार्गीनैव दार्गम् ॥ ४८ ॥ नात्यनां सरसमियं नात्यनां सदुना तथा। सरवास्त्रत्र क्रियन्ते कुकास्तिष्ठन्ति पादपाः ॥ ५० ॥ नमन्ति पालिनी हचा नमन्ति गुणिनी जनाः। यष्त्रहचाय मूर्डाय भियन्ते न नमन्ति च ॥ ५१ ॥ षपार्थितानि दुःखानि यथैवायान्ति यान्ति च। मार्जार इव सम्मेत तथा प्रार्थयते नरः ॥ ५२ ॥ पूर्व प्याचरकार्थे सदैव बहुसस्पदः । CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

विपरीतमनार्खे च यथेच्छंसि तथा चर ॥ ५३ ॥ षट्कर्णो भिद्यते मन्त्रसतुःकर्णस धार्यते । दिअर्थेख तु मन्त्रस्र ब्रह्माप्येको न बुध्यते ॥ ५४॥ तया गवा किं क्रियते या न दोन्ध्री न गर्भिणी। कोऽर्थः पुचेष जातेन यो न विद्वाच घार्मिकः ॥ ५५ ॥ . एकेनापि सुपुच्चे च विद्यायुक्ते न घीमता। क्षु पुरुषसिंहिन चन्द्रेण गगनं यथा ॥ ५६ ॥ एकेनापि सुष्टचेण पुष्पितेन सुगन्धिना। वनं सुवासितं सर्वे सुपुन्नेष कुलं यथा ॥ ५७ ॥ एको हि गुणवान् पुन्नो निर्मुपेन मतेन किन् !। चन्द्रो इन्ति तमांखेको न च च्चोतिः सइस्रयः ॥५८॥ खालयेत् पच्च वर्षाचि दग्र वर्षाचि तांड्येत्। प्राप्ते तु वोड्ये वर्षे पुत्रं सित्रवदाचरेत् ॥ ५८॥ जायमानो इरिहारान् वर्षमानो इरिहनम्। स्वियसाची **इरेत् प्राचाचास्ति गुच्चसमी रि**पुः ॥६०॥ केचियुगसुखा व्याचाः केचिद् व्याच्रसुखा सगाः। तत्सक्पपरिज्ञाने द्वाविश्वासः परे परे ॥ ६१ ॥ एक: चमावतां दोषो हितीयो नोपपद्यते। यदेनं चसया युक्तसमक्तं सन्यते जनः॥ ६२॥ एतदेवानुमन्येत भोगा हि चयमङ्गिनः। सिम्धेषु च विदम्धस्य मतयो वै च्चनाकुलाः ॥ ६३ ॥ च्येष्ठः पिळसमी भाता सते पितरि गौनक ! । सर्वेषां स पिता हि स्थात् सर्वेषामनुपालकः ॥ ६४ ॥ कनिष्ठेषु च सर्वेषु समलेनानुवर्त्तते। समोपमोगजीवेषु यथैव तनयेषु च ॥ ६५ ॥

वज्ञनामस्पसाराणां ससुदायो हि दावणः। CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA विश्वतिष्टिता रज्युस्तया नागोऽपि बध्यते ॥ ६६ ॥ चपद्वत्व परसं हि यस्तु दानं प्रयच्छति। स दाता नरकं याति यसार्थसस्य तत्पसम् ॥ ६७ ॥ देवद्वयिनायेन ब्रह्मसहर्षेन च। क्रवान्यक्रवतां यान्ति ब्राह्मणातिक्रमेण च ॥ ६८ ॥ ब्रह्मन्ने च सरापे च चौरे भग्नवते तथा। निक्ततिविद्यतां सन्निः सतन्ने नास्ति निष्कृतिः ॥६८॥ नाश्रन्ति पितरो देवा: चुद्रस्य द्वषसीपते:। भार्याजितस्य नामन्ति यस्यासीपपतिर्यहे ॥७०॥ पक्षतज्ञमनार्थेश्व दीर्घरोषमनार्जवम । चतुरो विदि चाष्डालान् जात्या जायेत पश्चमः ॥७१॥ नोपेचितव्यो दुर्वृद्धिः यनुरस्रोऽप्यवश्र्या। विक्रिस्स्पोऽप्यसंपाद्धाः कुद्तते सम्बसाव्यगत्॥ ७२ ॥ नवे वयसि यः मान्तः स मान्त इति मे मतिः। धातुषु चीयमापेषु ग्रमः कस्य न जायते । ॥७३॥ पन्यान इवरेविष्रेन्द्र ! सर्वसाधारणाः त्रियः । मदीया इति मला वै न हि हर्षयुत्ती मव ॥७४॥

वित्तायत्तं घातुवस्यं ग्रदीरं वित्ते नष्टे घातवो यान्ति नाग्रम् । तस्याचित्तं सर्वदा रचणीयं सस्ये चित्ते धातवः सस्यवन्ति ॥ ७५ ॥

इति गार्ड सङ्घापुराचे नीतिसारे चतुर्दशाधिकः शततमोऽध्यायः।

### पञ्चद्शाधिकाशततमोऽध्यायः।

सूत ख्वाच । जुभार्याच जुमित्रच जुराजानं कुंपुत्रवान्। कुकन्याच कुदेशच दूरतः परिवर्जयेत्॥ १॥ धर्मः प्रव्रजितस्तपः प्रचलितं सत्यश्च दूरकृतं पृथी बन्यपाला जनाः कपटिनो लीखे खिता ब्राह्मणाः। मर्खाः स्त्रीवश्रगाः स्त्रियस चपला नीचा जना उनताः हा कष्टं खबुं जीवितं कलियुगे धन्या जना ये खताः॥ २॥ घन्यास्ते ये न प्रसन्ति देशभङ्गं कुलच्यम्। परिवत्तगतान् दारान् पुत्रं कुव्यसने खितम् ॥ ३॥ कुपुचे निर्वृतिनीस्ति कुमार्खायां कुतो रतिः ?। कुमिचे नास्ति विम्बासः कुराच्ये नास्ति जीवितम् ॥४॥ परावच परसच परश्रयाः परस्तियः। परवेश्मनि वास्य मकादिप त्रियं इरेत्॥५॥ पालापाद गावसंस्थात् संसर्गात् सह मोजनात्। भासनाच्छयनादं यानात् पापं संक्रमते सृपाम् ॥६ ॥ ष्त्रियो नम्यन्ति रूपेष तपः क्रोधेन नम्यति। नावी दूरप्रचारेण श्रुद्रान्तेन विजोत्तमः॥ ७॥ पासनादेकप्रयाया भोजनात् पङ्क्तिसङ्गरात्। ततः संज्ञमते पार्प घटाद् घट श्वोदकम् ॥ ८ ॥ बाबने बच्चो दोबास्ताइने बच्चो गुणाः। तसाच्छिषञ्च पुत्रच ताड्येन तु जानवेत्॥ ८ । भध्या जरा देखवतां पर्वतानां जलं जरा। भसंभीगद्य नारीयां वस्त्रायांमातयो नरा ॥ १०॥ भवमाः विविमिच्छिन्ति सिविसिच्छिन्ति मध्यमाः।

उत्तमा मानमिञ्चिति मानो हि महतां घनम् ॥ ११ ॥ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA सानी हि सूचमर्थस साने सित धनेन किस् ?। प्रमहमानदर्थस कि धनेन किसायुवा ?॥ १२॥ प्रथमा धनमिन्द्रक्ति धनमानी हि सध्यमाः।

दत्तमा मानसिच्छन्ति मानो हि महतां घनम् ॥ १३ ॥ वनेऽपि सिंहा न नमन्ति वर्षे बुभूचिता नांशनिरीचण्या। धनैर्विहीनाः सुकुलेषु जाता न नीचकर्माणि समारसन्ति॥१४॥

नाभिषेको न संस्कारः सिंइस्य क्रियते वने।

नित्सम् जितसस्य स्यमेव स्गेन्द्रता ॥ १५ ॥
विषक् प्रमादी स्तक्ष मानी सिद्धविलासी द्ध्यनस्य कामी ।
वराङ्गना चाप्रियवादिनी च न ते च कर्माणि ससारभन्ति॥१६॥
दाता दरिद्रः क्षपणीऽर्थयुक्तः प्रचोऽविषयः कुजनस्य सेवा ।
परापकारेषु नरस्य स्त्युः प्रचायते दुसरितानि पञ्च ॥ १७ ॥
कान्तावियोगः स्वनापमानं ऋणस्य भेषः कुजनस्य सेवा ।
दारिद्राभावादिस्खास् मित्राविनान्निना पञ्च दद्दन्ति तीताः १८ विन्तास्त्रसेषु च तेषु मध्ये चिन्तास्त्रसोऽप्यसिधारतृष्याः ।
नीचापमानं चुवितं कल्जं सार्था विरक्ता सहजोपरोधः ॥१८॥
वस्तस्य पुन्नोऽर्थकरी च विद्याः सरोगिता सज्जनसङ्गतिस ।
रष्टा च मार्था वस्त्रवित्ती च दुःखस्य मूलोक्षरणानि पञ्च ॥२० क्राक्षमातङ्गपतङ्गसङ्गा मीना हताः पञ्चभिरेव पञ्च ।
एकः प्रमाश्री स क्रवं न घात्यो यः सेवते पञ्चभिरेव पञ्च ॥२१॥

षद्यीरः वर्त्वयः स्वत्यः कुचेनः स्वयमागतः ।।
पद्म विप्रा न पूज्यन्ते हृद्दस्वितसमाः यदिः ॥२२ ॥।
पद्म विप्रा न पूज्यन्ते हृद्दस्वितसमाः यदिः ॥२२ ॥।
पद्म तानि विविद्यन्ते जायमानस्य देविनः ॥ २३ ॥।
पर्वतारोद्दस्य ते ये गोक्किः दृष्टनिप्रहे ।।
पतितस्य ससुत्याने प्रस्ताः ह्येते गुणाः स्नृताः ॥ २४ ॥।

प्रभक्ताया खरी प्रीतिः परनारीत सङ्गतिः। पन्नेते चास्तिरा भावा यौवनानि घनानि च ॥ २५ ॥ प्रस्थिरं जीवितं लोके प्रस्थिरं धनयौवनम्। चिखरं पुचदाराबं धर्मः कींतिंर्यंशः खिरम् ॥ २६ ॥ ग्रतं जीवितसत्यसं राविस्तस्याईहारियी। व्याघिश्रोकजरायासैरई तद्पि निष्मलम् ॥ २०॥ बायुर्वर्षेत्रतं तृषां परिमितं रात्री तद्धं इतं तस्यार्षे स्थितिविश्विद्देमिववं बालस्य काले इतम्। कि चिष्कस्ववियोगदः खमरणैर्भपानसेवागतं भेषं वारितरङ्गर्भेचपसं मानेन किं मानिनाम् ! ॥ २८ B महोरावोमयो लोके जराक्ष्पेण संवरत। खत्य पंसति भूतानि पवनं पत्रगो यथा ॥ २८ ॥ गच्छतस्तिष्ठतो वापि जायतः खपतो न चेत । सर्वसत्त्विहितार्थीय पशीरिव विचेष्टितम् ॥ ३० ॥ महितदितविचारश्रुन्यवृद्धेः श्रुतिसमये बहुभिर्वितर्वितस्य । उद्रभरणमात्रतृष्टवुद्धेः पुरुषपयोः पयोश्व को विश्रेषः १॥३१॥

शौर्ये तपिस दाने च यस्य न प्रथितं यशः। विद्यायामर्थेसासे वा सातुरुचार एव सः॥ ३२॥

> सब्जीवितं चणमपि प्रिष्ठतं मनुष्यै-विज्ञानविक्रमयशोभिरमग्नमानैः। तन्नामजीवितमिति प्रवदन्ति तज्जाः काकोऽपि जीवित चिरच बिलच मुङ्को ॥ ३३ ॥ किं जीवितेन चनमानविविजितेन ! मित्रेण किं भवतीति सम्बद्धितेन ! । सिंच्यतच्चरत म च्छत मा विषादं

analsपि जीवति चिरच बिलच भुक्ते ॥ ३४ ॥ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

यो वालनीइ न ग्री न च सत्यवर्गे टीने दयां न क्रवतें न च सिवकार्ये। विं तस्य जीवितपालीन मनुष्यलोकी ? काकोऽपि जीवति चिरस्र बलिस् भुक्ते॥ ३५ ह यस व्रिवर्गशुन्यानि दिनान्यायान्ति यान्ति च। स लीहकारसस्त्रेव खसद्रिप न जीवति ॥ ३६॥ खाधीनवृत्ते: सामान्यं न पराधीनवृत्तिता। ये पराधीनकर्माणी जीवन्तोऽपि च ते खता: ॥ ३७ ॥ खपुरा वे कापुरुषाः खपुरो सूषिकाञ्चलिः। भसन्तुष्टः वापुरुषः स्वस्यवेनापि तुथिति॥ ३८॥ . अभ्रच्छाया त्यादिमनीचिसेवा पथे जलम । विकारागः खरी प्रीतिः षडेते वुद्बदीपमाः ॥ ३८॥ वाचा विश्वितसार्थेन लोको न च सुखायते। जीवितं मानमूबं हि माने स्नाने कुतः सुखम् ?॥ ४० ॥ चवलस्य वर्ण राजा बालस्य रुदितं वसम्। वर्षं मूर्षस्य मीनतं तस्करस्थान्तं वसम्॥ ४१॥ यया यया हि पुरुष: याचं समधिगच्छति । तथा तथास्य मेघा स्वादिश्वानस्वास्य रोक्ते॥ ४२॥ यया यथा डि पुरुषः वास्त्राणे कुरुते मतिम्। तथा तथा हि सर्वत्र क्रियते लोकसुप्रियः॥ ४३ ॥ बोमप्रमादविश्वासै: पुरुषो नश्वति विभि: ॥ तसामोभो न कर्त्तव्यः प्रमादो नो न विम्बसित्॥ ४४ ॥ तावद्वयस्य मेतव्यं यावद्वयसनागतम्। उत्पन्ने तु असे तीव्रे स्थातव्यं वे स्थानीतवत्॥ ४५ ॥ ऋण्योवसामियोवं व्यावियोवं तथैव च। पुनः पुनः प्रवर्षन्ते तसाच्छेषं न कारयेत्॥ ४६॥

खते प्रतिक्वतं कुर्यात् हिंसिते प्रतिहिंसितम् ।
न तत्र दोषं प्रसामि दुष्टे दोषं समाचरेत् ॥ ४७ ॥
परोचे वार्यहम्तारं प्रत्यचे प्रियवादिनम् ।
वर्जयेत्तादृशं मित्रं मायामयमरिन्तया ॥ ४८ ॥
दुर्जनस्य हि सङ्गेन सजनोऽपि विनम्यति ।
प्रसन्तमपि पानोयं वर्दमैः वर्ज्ञषीक्वतम् ॥ ४८ ॥
सम्यव् सङ्को जनः सो हि हिजायार्था हि यस्य वे ।
तस्यात् सर्वप्रयत्ने न हिजः पुष्यः प्रयत्नतः ॥ ५० ॥

तद् अच्यते यद् दिजमुच्यमेषं

स बुदिमान् यो न करोति पापम्।

तत् सौद्धदं यत् क्रियते परोचे

दश्मैर्विना यः क्रियते स धर्मः ॥ ५१॥

न सा समा यत्र न सन्ति हद्याः

हद्या न ते ये न वदन्ति धर्मम्।

धर्मः स नो यच न सत्यमस्ति

नैतत् सत्यं यच्छसेनानुविद्यम्॥ ५२॥

बाह्यणोऽपि मनुष्याणामादित्यसैव तेजसाम्।

ब्राह्मणोऽपि मनुष्याणामादित्यसैव तेजसाम्।
श्रिरोऽपि सर्वगाचाणां व्रतानां सत्यसुत्तमम्॥ ५३॥
तत्मक्रूलं यव्र मनः प्रसनं तज्जीवनं यन परस्य सेवा।
तद्जितं यत् सजनेन सुत्रं तद् गर्जितं यत् समरे रिपूणाम्॥५४

सा स्त्री या न मदं कुर्यात् स सुखी ढ्रण्योन्मितः।
तिस्त्रतं यत्र विम्नासः पुरुषः स नितिन्द्रियः॥ ५५॥
तत्र सुत्तादरस्रेहो विन्तुसं यत्र सीष्ट्रदम्।
तदेव नेवनं साध्यं यस्त्राक्षा क्रियते स्तृती ॥ ५६॥
नदीनामग्निहोत्नाणां भारतस्य कुलस्य च।
स्नान्वेषो न कर्त्त्र्यो सुनाहोषेण होयते॥ ५०॥
त्रियते Salva Vra Shashi Collection, New Delhi Signized by 53 Poundation USA

बवणजबान्ता नवः स्त्रीभेदान्तश्च मैथुनम्। पैग्रन्थं जनवात्तीन्तं वित्तं दु:खक्रतान्तकम् ॥ ५८ ॥ राज्यत्रीर्बद्धाशापान्ता पापान्तं बंद्धावर्चसम्। भाचारं घोषवासानां कुलखानां खियः प्रभीः ॥ ५८॥ सर्वे चयान्ताः निलयाः पतनान्ताः समुच्छिताः। संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं हि जीवितम्॥ ६०॥ यदी च्छेत् पुनरागन्तुं नातिदूरमनुव्रजीत्। . छदकान्ताविवर्त्तेत खिन्धवर्णाच पादपात्। ६१ ॥ मनायके न वस्तव्यं न वाच बहुनायके। स्त्रीनायके न वस्तव्यं तथा च बाबनायके ॥ ६२ ॥ पिता रचति कौमारे भृत्ती रचति यौवने। पुत्रस्त ख़ंविर काले न स्त्री सातन्त्रामईति॥ ६३॥ खजेबस्थामष्टमेऽव्दे नवमे तु स्तप्रजाम्। एकाद्ये क्लीजननीं सद्याप्रियवादिनीम् ॥ 48 ॥ भनर्थित्वासनुषाणां भिया परिजनस्य च। भर्याद्रितमर्थ्यादा स्त्रयस्तिष्ठन्ति भर्त्तेषु ॥ ६५ ॥ प्रमं यान्तं गर्जं सत्तं गावः प्रथमसूतिकाः। भनूदके च मण्डूकान् प्राची दूरेण वर्जयेत्॥ ६६॥ पर्यातुराणां न सुद्धन्न बन्धः कामातुराणां न मयं न सचा। चिन्तातुरायां न सुखं न निद्रा चुधातुरायां सवयं न तेजः॥६०॥ कुतो निद्रा दरिद्रस परप्रेचवरस्य च।

कुतो निद्रा दरिद्रस्य परप्रेष्यंवरस्य च।
परनारीप्रसक्तस्य परद्रव्यष्टरस्य च॥ ६८॥
सस्य स्विपत्यद्रणवान् व्याधिसुक्तस्य यो नरः।
सावकासस्त वे भुक्को यस्तु दारैने सङ्गतः॥ ६८॥
प्रभसः परिमाणेन उन्नतं कमसं भवेत्।
सस्तामिना बस्नवता सत्यो भवति गर्वितः॥ ७०॥

ब्यानस्थितस्य पद्मस्य मित्रो वक्षभास्तरी। स्थानचुतस्य तस्येव से भगोषणकारकी ॥ ७१ ॥ पदे स्थितस्य मित्रा ये ते तस्य रिपुतां गताः। भानी: पद्मे जले प्रीति: खलोदर्णभीषण: ॥७२॥ स्वानस्थितानि पूज्यन्ते पूज्यन्ते च पदे स्थिताः। खानभ्रष्टा न पूज्यन्ते केशा दन्ता नखा नराः ॥७३॥ षाचारः कुलमाखाति देशमाखाति माषितम्। सभुमः सेहमाख्याति वयुराख्याति मोजनम्॥ ७४॥ ह्या दृष्टिः समुद्रस्य दृप्तस्य भोजनं ह्या । ह्या दानं सस्दस्य नीचस्य सक्ततं ह्या ॥ ७५ ॥ दुरखोऽपि समीपखो यो यख इदये खितः। द्वदयादपि निष्कान्तः समीपस्थोऽपि दूरतः ॥ ७६ ॥. मुखंभक्कः खरो दीनो गावखेदो महत्रयम्। अर्थे यानि चिन्नानि तानि चिन्नानि याचतः ॥००॥ क्रमस्य कीटघातस्य वाताविष्कासितस्य च। शिखरे वसतस्तस्य वरं जन्म न याचितम्॥ ७८॥ जगत्पतिर्द्धं याचित्वा विश्ववीमनताङ्गतः। क्रीउन्धोऽधिकांतरस्तस्य योऽर्थी याति न साघवम् ॥१९८॥ माता श्रवः पिता वैरी बाला येन न पाठिताः। समामध्ये न घोमन्ते इंसमध्ये वका यथा॥ ८०॥ विद्या नाम कुरूपरूपमधिकं विद्यातिगुप्तं धनं विद्या साधुकरी जनप्रियकरी विद्या गुरूणां गुरु:।

विद्या बसुजनार्त्तिनाथनक्री विद्या परं देवता विद्या राजसु पूजिता हि सनुजो विद्याविद्योनः पश्चः ॥ ८१॥ यहे चास्यक्तरे द्रव्यं सम्बद्धेव तु दृष्यते ।

पशेषं हरणीयच विद्या न डियते परे: ॥ ८२॥ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA शौनकाय नीतिसारं विष्युः सर्वव्रतानि च । कथयामास वै पूर्व तव्र ग्रुत्राव शक्तरः । शक्तराञ्च श्रुतो व्यासी व्यासादसामिरेव च ॥८३॥ इति गार्ड महापुराणे नोतिसारे पञ्चदशाधिक-श्रुततमोऽध्यायः ।

षोड्याधिकयततमोऽध्यायः।

ब्रह्मोवाच । व्रतानि व्यास । वच्चामि हरियैं: सर्वदो भवेत् । सर्वमासर्चतिथिषु वारेषु इरिरर्चितः॥ १॥ एकमंत्रेन नत्रोन उपवासपाचादिना। ददाति धनधान्यादि पुचराच्यजयार्थया ॥ २ ॥ वैम्बानरः प्रतिपदि कुवैरः पूजितोऽर्घदः। उपोष ब्रह्मा प्रतिपद्यित्तः त्रीस्तथाधिनीम् ॥ ३ ॥ दितीयायां यमोक्षक्मीर्नारायण इहार्यदः। वतीयायां चिदेवां यगौरीविन्ने यमक्तरान्॥ ॥॥ चतुर्थाञ्च चतुर्थेृंहः पञ्चम्यामर्चितो इरि:। कार्त्तिकेयो रविः षष्ठ्यां सप्तस्यां मास्करीऽर्थदः ॥ ५ ॥ दुर्गाष्ट्रम्यां नवस्थाञ्च मातरोऽच दियोऽर्घदाः। दंशस्थाच यमसन्द्र एकादस्थास्त्रीन् यजेत्॥ ६॥ दादम्याच हरिः कामवयोदम्यां महेम्बरः। चतुर्देश्यां पचद्य्यां बच्चा च पितरोऽर्थदाः ॥ ७ ॥ भमावस्त्रां पूजनोया वारा वैभास्त्ररादय:। नचत्राणि च योगास पूजिताः सर्वदायकाः॥ ८॥ इति गार्ड महापुराचे तिथादिव्रतक्यनं नाम षोड्णाधिकमतत्मोऽध्यायः।

#### सप्तद्याधिकायततमोऽध्यावः।

ब्रह्मोवाच । मार्गशीर्षे सिते पर्चे व्यासानक्रवयोदशी । सिवाजं दन्तंकाष्ठं धुस्तूरै: पूज्येच्छिवम् ॥ १ ॥ चनकायेति नैवेद्यैमधुप्रास्थाय पौषके। योगिषारं पूजयेच विस्वपत्नैः कदम्बजम्। दन्तकाष्ठञ्चन्दनादि नैवैद्यं प्रष्कुलीं ददेत्॥ २॥ माघे नटेखरायाचे कुन्दैमी क्षिकमाखंया। म्रचेण दन्तकाष्ठश्च नैवेद्यं पूरिका सुने ! ॥ ३॥ वीरेखरं फालां ने तु पूजरेतु मक्वकैः। ्यर्वशयाकमण्डांच चूतजं दन्तघावनम् ॥ ४॥ चैत्रे यजेत् सुक्पाय कर्पूरं प्राथवेदिति। दन्तधावनवटनं नैवेदां प्रष्तुनीं ददेत्॥ ५॥ पूजा च मोदकै: यसोविंशाखेऽयोक्षपुष्यकै:। भन्नाक्पाय नैवेद्यं गुड्भतां ह्याडुम्बरम् ॥ ६॥ दन्तकाष्ठं प्राथयेच ददेकातीफलन्तया। प्रयुक्तं पूजयेत् च्येष्ठे चम्पनैर्विक्वनं ददेत्॥ ०॥ खवङ्गायन्तयाषादे उसामद्रेतियासनः। भगुर दन्तकाष्ठञ्च तमपामार्गकौर्यजेत्॥ प आवर्षे करवीरञ्च शक्षवे शूलपाण्ये। गन्धासनो हतादीस करवीरजशोधनंम् ॥ ८॥ सचोजातं भाद्रपदे वक्कां: पूपनौर्यजेत्। गन्धर्वाथो मदनजमाधिने च सुराधिपम्॥ १०॥ चम्पनै: सर्चवार्यादो यजेकोदकसंप्रदः। खादिरं दन्तकाष्ठञ्च कर्त्तिके रुद्रमर्चयेत्॥ ११॥ नुद्र्या दन्तवाष्ट्रभ द्रश्नो द्रश्माश्रनः। CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA चीरमानप्रदः पद्मै रब्दान्ते मिवमर्चयेत्॥ १२॥
रितसुत्त मनद्गच सर्णमण्डलसंस्थितम्।
गमाचैदैयसाद्दसं तिलवीद्वादि होमयेत्॥ १३॥
जागरं गीतवादिवं प्रभातेऽभ्यर्च वेदयेत्।
दिलाय गय्यां पाचच छूनं वस्तसुपानदी॥ १४॥
गान्दिनं भोजयेद्वत्या स्नतस्थो भवेदरः।
एतदुज्जापनं सर्वं व्रतेषु ध्येयमीद्यम्।
पत्तदुज्जापनं सर्वं व्रतेषु ध्येयमीद्यम्।
पत्तदुज्जापनं सर्वं व्रतेषु ध्येयमीद्यम्।
पत्तद्वापनं महापुराणे चनद्वयोदमीव्रतं नाम
सत्तद्याधिकयततमोऽध्यायः।

## च्रष्टाद्याधिक यततमोऽध्यायः।

ब्रज्ञीवाच। व्रतं कैवल्यमनमल्ख्दांद्भीं वदे।

मार्गयोवें सिते पचे गव्यायी समुपोषितः॥१॥

दाद्यां पूज्येदिन्धुं द्यान्यासचतुष्ट्यम्।

पञ्चवीद्विश्वां पात्रं विप्रायेदमुदाहरेत्॥२॥

समजन्मनि यत् किच्चित्रयाखंख्वतं कतम्।

मगवंस्वत्प्रसादेन तदख्खमिद्वासु मे॥३॥

यथाख्रकं जगत् सर्वे त्वमेव पुरुषोत्तमः।

तथाखिलान्यखण्डानि व्रतानि मम सन्युत॥४॥

यत्तुपात्राणि चैत्रादी त्रावणादी ष्टतान्वितान्।

व्रतक्षद् व्रतपूर्णेन्तु स्तीपुत्रस्वर्गभाग्मवेत्॥५॥

द्रति गारुषे महापुराणे यख्रण्डदाद्यीव्रतं नाम

स्रष्टाद्याधिक्यततमाऽध्यायः।

#### जनविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः।

अज्ञोवाच। चगस्याच्यंत्रतं वच्चे भुक्तिमुक्तिप्रदायकम्।

घप्राप्ते भास्तरे कच्चां सित भागे व्रिभिर्दिनैः॥ १॥

घर्ष्यं द्यादगस्याय मूर्त्तिं संपूच्य वै मुने !।

कायपुष्पमयीं कुच्चे प्रदोषे क्रतजागरः॥ २॥

दध्यचतायैः संपूच्य उपोष्य फलपुष्पकैः।

पञ्चवर्णसमायुक्तं 'हेमरौष्यसमन्वितम्॥ ३॥

सप्तधान्ययुतं पात्रं दिधचन्दनचर्चितम्।

घगस्यः खलमानिति मन्त्रे णार्घ्यं प्रदापयेत्॥ ४॥

कायपुष्पप्रतोकाय ! घन्निमाचतस्थव !।

सित्रावक्षयोः पुत्र ! कुच्ययोने ! नमोऽस्तु ते॥ ५॥

घृद्रस्यादिरनेनैव त्यजेद्यान्यं फलं रसम्।

दद्याद्विजातये कुच्यं सहिरस्यं सदिचयम्।

भोजयेच दिजान् सम वर्षान् कत्वा तु सर्वभाक्॥ ६॥

इति गाक्डे सद्यापुराणे चगस्त्याच्यं व्रतं नाम

सन्ववंयत्यिविक्यततमीऽध्यायः।

## विंगत्यधिकायततमोऽघ्यायः।

शक्कोवाच। रक्षाहतीयां वच्चे च सीमाग्यश्रीसतादिदाम्।
मार्गश्रीषें सिते पचे हतीयायासुफोषितः॥१॥
गौरीं यजेदिक्षपत्नैः कुश्रोदककरस्ततः।
कादम्बदो गिरिसतां पौषे मरवकैर्यजेत्॥२॥
कर्पूरादः क्रश्ररदो मझिकादन्तकाष्ठकत्।
माघे सुमद्रां कच्चारैर्घृताश्रो मण्डकप्रदः॥३॥
गौतीसयं दन्तकाष्ठं फालां ने गोमतीं यजेत्।

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

कुन्दैः क्रांता दन्तवाष्ठं जीवागः ग्रष्तुजीपदः ॥ ८ ॥ विशालाची मदनवैषेचे क्रश्ररसम्बदः। द्धिप्राभी दन्तकार्छ तगरं त्रीमुखीं यजेत्। वैशाखे वर्णिवारेस समीकामी रहमदः॥'भू ॥ ज्येष्ठे नारायणीमर्चेत् यतपर्वेश खण्डदः । सक्ताओं भवेदेव पाषाढ़े साधवीं यजेंत्॥ ६॥ तिलाशी विस्वपंत्रेश चीरासवटकप्रदः। चोडुखर दंतवांड तगर्या यावरे वियम् ॥०॥ दन्तकाष्ठ' मिलकाया चीरही ह्यत्तमा यजेत्। पन्न वर्जनाद्रपदे राज्ञदायी गुड़ादिदः॥ द ॥ राजपुत्रीयां खयुजे जवायुष्येय जीरंतम्। प्राययिविधि नैविधैः कापरैः कार्त्तिके यजेत्॥ ८॥ जातीपुष्यैः पंत्रजासं पश्चगव्यामनी यजित्। ष्टतोदनस वर्षानी सपत्नीकान् दिजान् यजीत् ॥ १०॥ डमामहैं सर् पूज्य प्रदेशांच गुड़ादिवाम्। वस्त्रच्छत्रवर्षांचे रात्री च क्रतनागरः। गीतवाबैदेदेत् प्रातर्गवादां सर्वमात्रुयात् ॥ ११ ॥ इति गावड़े सहापुराये रसावतीयाव्रतं नामः विश्रत्यश्चित्रश्चततमोऽध्यायः।

रकविंशत्वधिकशतत्तमोऽघ्यांयः।

ब्रह्मीवाच । चातुर्बास्त्रव्रतान्यूचे एकाद्यां संमाचरेत् । यावांको पीर्थमास्रा वा सर्वेष इरिमर्च च ॥ १।॥ ददं वर्तं सथा देव ! सहीतं पुरतस्तव । निर्विष्ठ सिविमाप्नोतु प्रसन्ने लिय केंग्रव !!। २।॥ ट्डिनिर्धिन् इति देव । यदापूर्वे स्त्रियास्त्रहम् । CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

तयो भवतु सम्पूर्णे त्वत्प्रसादाक्वनार्दन !॥ ३॥ एवमस्यर्च रुद्धीयात् व्रतार्चनजपादिकम्। सर्वाघच चयं याति चिक्रीचेंद् यो इर्रेज्ञतम् ॥ ४ ॥ स्राला यसतुरी मासानेकमन्नेन पूजरीत्। विष्युं स याति विष्योवें लोकं मखविवर्जितम् ॥५॥ मद्यमांससुरात्यागी वेदविद्यरिपूजनात्। तैलवर्जी विषाुलोकं विषाुभाक् कच्छ्पादकत्॥६॥ एकराचीपवासाच देवी वैमानिको भवेत्। खेतदीपं विराचात् व्रजेत् षष्ठावस्वदः ॥ ७॥ चान्द्रायणाद्धरेघीम समसुक्तिमयाचिताम्। प्राजापत्यं विश्वाचीकं पराक्रवतक्षदिम्॥ ८॥ स मुतुयावकिमचामी पयोदिष्टितामनः। गोसूत्रयावकाहारः पञ्चगव्यक्ततामनः। यानंमूलफलत्यागी रसवर्जी च विश्वभाक्॥ ८॥ इति गार्डे महापुराचे चातुर्मास्ववतानि नाम एकविंग्रत्यधिकगततमोऽध्यायः।

द्वाविंशत्यधिक्रशततमोऽध्यायः।

ब्रह्मोवाच। व्रतं मासोपवासाख्यं सर्वोत्कष्टं वदामि ते। वानप्रख्यो यतिर्नारी कुर्य्याचासोपवासकम्॥ १॥ प्राध्वनस्य सिते पच्चे एकादस्यासुपोषितः। व्रतमेतत्तु रुद्धीयाद् यावित्रं महिनानि तु॥ २॥ पद्मप्रस्थादं विष्णोर्यावदुंस्थानकं तव। पर्चये त्वामनश्रं स्तु दिनानि विंग्रदेव तु॥ ३॥ कार्त्तिकाश्विनयोर्विष्णो। द्वादस्थोः ग्रक्षयोरहम्। सिये यद्यन्तराचे तु व्रतमङ्गोन मे भवेत्॥ ४॥ हिं यजेत् विषवणसायी गन्धादिभिन्नती । गावास्यक्तं गन्धलेपं देनतायतने त्यजेत् ॥ ५ ॥ हादस्यामयः संपूज्य प्रद्याद्विजसीजनम् । तत्य पारणं कुर्व्यादिर्मिसीपवासकत् ॥ ६ ॥ दुन्धादिप्रायनं कुर्य्यात् वतस्यो सूर्च्छितोऽन्तरा ।। दुन्धार्यने वृत्यात् भृतिस्तिसवाप्र्यात् ॥ ७ ॥ दृति गावद् सहापुराणे सासोपवासास्यव्रतं नामः हाविंगत्यधिकयततसोऽध्यायः ।।

## चयोविंगत्विधकारात्तमोऽध्यायः।

वस्नोवाच । व्रतानि कार्तिने वस्ते सात्वा विष्णुं प्रपूजवेत्।।

एकभन्नेन मानं वायाचितेन वा.॥ १ ॥

दुष्धाक्रफ्रलायैर्वा उपवासेन वा पुनः ।

सर्वपापविनिर्मृतः प्राप्तकासो इति व्रजेत् ॥ २ ॥

सर्वपापविनिर्मृतः प्राप्तकासो इति व्रजेत् ॥ २ ॥

सरा इर्वितं येष्ठं ततः स्वाइन्तिवायने ।

चातुर्मास्ये ततस्त्रसात् कार्त्तिने सीसप्रश्चकम् ॥ ३ ॥

ततः येष्ठव्रतं यक्तस्त्रसात् कार्तिने सीसप्रश्चकम् ॥ ३ ॥

ततः येष्ठवरं यक्तस्त्रसात् वार्तिने सीसप्रश्चकम् ॥ ३ ॥

सायाम्निकालं पिक्रादीन् यवायौर्चयेत् इरिम् ॥ ४ ॥

यजेत्रीनी चतायौद पश्चगव्येन वारिमिः ।

सापयित्वाय कर्पूरमुखैयैवानुलेपयेत् ॥ ५ ॥

घतान्नागुग्गुलैर्घूपं हिजः पश्चदिनं दन्नेत् ।

चतियां परमावन्तु जपदिष्टोत्तरं यतम् ॥ ६ ॥

भेषां नसो वासुदेवाय चत्रवीन्नितिलादिकम् ।

पश्चित्वाय सन्त्रीय सान्नान्तेन तु होसयेत्॥ ७ ॥

पश्चित्वा सन्त्रीय सान्नान्तेन तु होसयेत्॥ ७ ॥

पश्चितिक्व इरेः पादी यजेत् पद्मै हितीयने ।

विस्तपनैर्जात्रदेशं नासिं गत्थेन चापरे॥ ८॥: स्त्रस्वी विज्ञजवाभित्र पश्चमेऽक्रि चिरोऽचेयेत्। मानत्या भूमिशायी खाहोमयं प्राथवेत् क्रमात् ॥८॥ः गोमूनं चीरद्धि च पञ्चम पञ्चगव्यकम्। नतां कुर्यात् पञ्चद्यां वृती स्याद् सित्तमुतिमान् ॥१०॥ एकादशीव्रतं नित्यं तत् कुर्यात् पचयोई यो: ।। अधीवनातं हन्यात् सर्वदं विश्वातोकदम्॥११॥ एकाद्यी द्वाद्यी च नियान्ते च तयोद्यी। नित्यमेकाद्यी यव तब सिबिहिती हरि: ॥१२॥: दयम्येकादभी यत ततसासासुरादयः। दादम्यां पारणं कुर्यात् स्तके सतके चरेत्॥१३॥। चतुर्दंशी प्रतिपदि पूर्वमित्रासुपावसेत्।। पौर्णमास्याममावास्यां प्रतिप्रक्षित्रितां सुने ! ॥११॥ः द्वितीयां बतीयामित्रां बतीयाचाप्युपावसेत्। चतुर्थाः सङ्गतां नित्यं चतुर्थीञ्चानया युताम् । पञ्चमीं बष्ठीसंयुक्तां षष्ठ्या युक्ताचा पञ्चमीम् ॥१५॥ः इति गारु मंहापुराणे भीषपञ्च कादिवतं नामः चयोविंगत्यधिकमततमोऽध्यायः।

# चतुर्वियत्यविक्रशततमोऽध्यायः।

ब्रह्मीवाचः। शिवराविव्रतं वच्चे कथाश्व सर्वकासदम्। यथा च गौरी भूतेशं प्रच्छितिः सा परं व्रतम् ॥१॥ः र्षम्बर ख्वाचः। साधफाखाः नयोर्मध्ये क्षणा याः तः चतुर्दशी। तस्यां जागरणाहुद्रः पूजितो सुक्षिमुक्तिदः ॥२॥ कासयुक्तो इरिः पूज्यो द्वादश्यामिव केथवः। खपोषितैः पूजितः समरकात्तारयेत्तथा॥३॥ः

निवादसास्तुदे राजा पापी सुन्दरसेनकः। स नुकुरै: समायुक्ती सगान् इन्तु' वनं गतः ॥४॥ सगादिकमसंप्राप्य चुत्पिपासार्दितो गिरी। राबी तड़ागतीरेषु निकुच्चे जापदास्थितः ॥५॥ तबास्ति लिङ्गं संरचन्करीरचाचिपत्ततः। पर्यानि चापतन् मूर्त्वि लिङ्गस्यैव न जानतः ॥६॥ तेन धृतिनिरोधाय चिप्तं नीरच लिङ्गके । यरः प्रमादेनैकस्तु प्रचुतः करपन्नवान् ॥७॥ जानुस्यामवनीं गत्ना जिङ्गं सुद्दा रहितवान्। एवं सानं सर्थनम् पूजनं जागरोऽभवत् ॥८॥ प्रातर्धे ज्ञागती भार्यादत्तावं भुतावान् स च। काले सतो यमभटै: प्रामैर्वेड्डा तु नीयते ॥८॥ तदा मम गणैर्जुंचे जिला सुन्नीकृतः स च। मुक्तुरेष सहैवासूद गयो सत्पार्ष्य गीऽसनः ॥१०॥ एवमजानतः पुर्खं जानात् पुर्खमयाचयम्। व्रयोदस्यां शिवं पून्त्र नुर्खात्तु नियमं व्रती ॥११॥ प्रातदेव ! चतुर्देश्यां जागरित्याम्यहं निशि । पूजां दानं तपी होमं करिष्याम्यात्मशक्तितः ॥१२॥ चतुर्देखां निराहारो भूता यसो । परेज्हनि । मोचों इं सुतिसुत्तवर्धे यर्षं मे भवेखर ! ॥१३॥ पच्याखतैः स्राप्य पन्तका ही गुर्वं त्रितः। चीं नमी नमः शिवाय गन्धायीः पूजयेषरम् ॥१४॥ तिसतपहुसत्री हीं स सहयात् सहतं चरम्। इतां पूर्णीइतिं दत्ता ऋख्याद्वीतसंकथाम् ॥१५॥ पर्वराचे वियामे च चतुर्थे च पुनर्यजेत्। मूजमक तथा जम्रा प्रमाते तु समापयेत् ॥१६॥

सिवन्ने न व्रतं देव ! त्वत्प्रसदान्ययार्चितम्।

स्रमस्य जगतां नाथ ! व्रें जोक्याधिपते हर ! ॥ १० ॥

यसयाय क्षतं पुष्यं यद्वद्रस्य निवेदितम्।

त्वत्प्रसादान्यया देव ! व्रतमद्य समापितम् ॥ १८ ॥

प्रसन्नो भव में त्रीमन् ! ग्रष्टं प्रति च गम्यताम्।

त्वदान्नोक्तनमानेष्य पविनोऽस्मि न संप्रयः।

भोजयेद्याननिष्ठांच वस्त्रक्रवादिनं ददेत्॥ १८ ॥

देवादिदेव भूतेश लोकानुग्रह्वतारकः !।

यन्यया त्रह्या दत्तं प्रीयतां तेन मे प्रभुः॥ २० ॥

इति समाप्य च व्रती कुर्य्यात् द्वाद्यवार्षिकम्।

कोर्त्तित्रीपुत्रराज्यादि प्राप्य सैवं पुरं व्रजेत्॥ २१ ॥

दाद्योष्विप मासेषु प्रकुर्यादिह जागरम्।

व्रती द्वाद्य संभोज्य दीपदः स्वर्गमाप्र्यात्॥ २२ ॥

दति गार्के महापुराणे प्रिवराविव्रतं नामः

चतुर्विश्वस्विक्यततमीऽध्यायः।

## पञ्चविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः ।

पितामह उवाच ।

मान्याता चक्रवर्त्यासीदुपोष्यैकादभी तृपः ।

एकादभ्यां न भुद्धीत पच्चवेदभयोरिप ॥ १ ॥

दशस्येकादभीमित्रा गान्यार्थ्या ससुपोषिता ।

तस्याः पुत्रभतं नष्टं तस्मात्तां परिवर्जयेत् ॥ २ ॥

दशस्येकादभी यत्र तत्र सिंदिहितो हरिः ।

बहुवाक्यविरोधेन सन्देही जायते यदा ॥ ३ ॥

हादभी तु तदा प्राह्मा त्रयोदम्यान्तु पारणम् ।

एकादभी कलापि स्यादुपोष्या हादभी तथा ॥ ८ ॥

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

एकाद्यी हाद्यी च विशेषेण स्योद्यी।

स्मित्रा सा तिथिशीच्या सर्वपापहरा सभा ॥ ५ ॥

एकाद्यीसुपीचैव हाद्यीमथवा हिन ।।

विमित्राचैव कुर्वीत न दयस्या युतां कचित्॥ ६ ॥

रात्री जागरणं कुर्वन् युराणत्रवणं नृपः।

गदावरं पूजयंच उपीचैकाद्यीहयम्।

क्काइन्दो ययौ सीचमन्ये चैकाद्यीव्रतम्॥ ७॥

इति गाक्डे सहापुराणे एकाद्यीमाहासंत्र नास

पद्मविश्रत्यविक्यत्यतसोऽध्यायः।

षड् विंशत्यधिकाशततमोऽघ्यायः।

ब्रह्मोवाच। येनार्चनेन वे लोको जगास परसां गितम्।
तमर्चनं प्रवक्षासि सुतिसुतिकारं परस्॥ १॥
सामान्यमण्डलं न्यस्य धातारं द्वारहेयतः।
विधातारं तया गङ्गां यसुनाञ्च सद्दानदीम्॥ २॥
द्वार्ययञ्च दण्डच प्रचण्डं वास्तुपूर्वपम्।
सध्ये चाधारशित्वच कूर्मञ्चानन्तमर्चयेत्॥ ३॥
सूर्मां धर्मे तथा ज्ञानं वैराग्येखेथ्येमेव च।
प्रथमीदीच चतुरः कन्दनालच्च पङ्कम्॥ ४॥
किर्णिकां केयरं सन्तं राजसन्तामसं गुणम्।
सूर्यादिमण्डलान्येव विमलाव्याच श्रत्तयः॥ ५॥
दुर्गां गणं सरस्तीं चेत्रपालच्च कोणके।
प्रासनं मूर्त्तिमस्यर्च वासुदेवं बलं स्परम्॥ ६॥
प्रान्तवः महात्मानं नारायणस्यार्चयेत्।
स्रद्यादीनि चाङ्गानि श्रङ्गादीन्यायुधानि च॥ ७॥
वियं प्रष्टिच गरुडं युरं परगुरं यजेत्॥

इन्द्रादीन् दिक्सधीनांगसूर्वं ब्रह्माणसर्चयेत् ॥ ८॥ विश्वक्षेत्रसर्थेशान्यां प्रोक्तं पूजनमागमि । सक्षदम्यर्चितो देवो येनैवं विधिपूर्वकम् ॥ ८॥ न तस्य सक्षवो भूयः संसार्धिस्मन्दात्मनः । पुरुद्धरीकाय संपूज्य ब्रह्माणञ्च गदाधरम् ॥ १०॥ इति गारुद्धे महापुराणे षद् विभव्यधिकस्रततमोऽध्यायः ।

सप्तविंशत्यधिकाशततमोऽध्यायः।

ब्रह्मोवाच । माघमासे श्रुक्तपचे स्थिर्चेण युता पुरा । एकादगी तथा चैका भीमन समुपोधिता ॥ १॥ षास्थिन्तु वर्तं कत्वा पितृषामन्द्रणोऽभवत्। भीमहादशी विख्याता प्राणिनां प्रख्यविह्नी॥ २॥ नचनेण विनाप्येषा ब्रह्महत्यादि नाश्येत्। विनिन्हन्ति महापापं कुनुपो विषयं यथा ॥ ३॥ कुपुत्रस्तु कुलं यद्दत् कुभार्या च पतिं यथा। अधर्मेञ्च यथा धर्मः क्रमन्त्री च यथा त्रपम् ॥ ४ ॥ मजानेन यथा जानं शीचताशीचतां यथा। भयद्या यथा यादं सत्यचैवारतिर्येथा॥ ५॥ हिमं यथो समाइन्यादनयं चार्यसञ्चयः। यथा प्रकीर्त्तनाद्दानं तपो वै विस्त्रयाद् यथा ॥ ६ ॥ पशिचया यथा प्रती गावी दूरगतैर्यथा। क्रोधिन च यथा प्रान्तिर्यथा वित्तमवर्षनात्॥ ॥ ज्ञानेनैव यथा विद्या निष्कामेन यथा फलम्। त्यैव पापनाशाय प्रोत्तेयं द्वादशी श्रभा॥ ८॥ ब्रह्महत्या सुरापानं स्तेयं गुर्वक्रनागमः। युगपदुपजानाति न निइन्ति विपुष्करम्॥ १॥

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

न चापि नैमिषं चेतं कुरुचेतं प्रभासकम्। काबिन्दी यसुवा गङ्गा न चैव न सरस्रती॥ १०॥ न चैव सर्वतीर्थानि एकाइम्बाः समी न हि। न दानं न जपो होमो न चान्यं सुक्ततं क्वचित्॥११॥ एकतः प्रथिवीदावमेकतो इरिवासरः। ततोऽप्येका महापुष्सा द्यमेकादशी वरा॥ १२॥ यसिन् वराइपुरुषं क्षता देवन्तु हाटकम्। घटोपरि नवे पांत्रे कला वे तास्त्रभाजने ॥ १३॥ सर्ववीजसतीविन्वाः सितवसावगुण्डिते। सिंदरस्थपदीपादीः कला पूजां प्रयत्नतः॥ १४॥ वराहाय नमः पादी क्रोड़ाक्षति नमः कंटिम्। नामिं गभीरघोषाय उरः श्रीवत्सघारिणे॥ १५ म बाहुं सहस्रियरसे ग्रीवां सर्वेश्वराय च। सुखं सर्वाक्षने पूज्यं खलाटं प्रभवायं च ॥ १६॥ केयाः यतसयुखाय पूज्या देवस्य चिक्रणः। विधिना पूजयिता तु कत्वा जागरणं निशि॥ १७॥ शुला पुराणं देवस्य माज्ञासाप्रतिपादंकम्। प्रातर्विप्राय दत्ता च याचकाय सभाय तत्॥ १८॥ कनक्त्रोड्सहितं सिवविद्य परिच्छदम्। पबात्त पारणं कुर्याचातित्वतः सक्षद्वतः ॥ १८॥ एवं कला नरो विद्यास भूयस्त्रनपो भवेत्। छपोचैकादभीं पुष्यां मुखते वै ऋणवयात्। मनोऽभिजंबितावाप्तिः काला सर्वव्रतादिकाम्॥ २०॥ इति गार्ड महापुराणे एकादयीमाहालां नाम सप्तविं यत्यधिक शततमो अध्यायः।

#### ष्यष्टाविंशत्यविकशततमोऽध्याय:।

ब्रह्मोवाच । व्रतानि व्यास ! वच्चामि यैस्तुष्टः सर्वदी प्ररि:। यास्त्रीदिती हि नियमी वर्त तच तपो सतम्॥१॥ नियमास्तु विशेषाः खुः व्रताव्दस्य यसाद्यः। नित्यं विषवणं सायाद्यः यायी जितेन्द्रियः ॥ २॥ स्त्रीश्द्रपतितानान्तु वर्जयेदसिमाषणम्। पविव्राणि च पश्चेव जुडुयाचे व मिततः॥ ३॥ कच्छाखेतानि सर्वाणि चरेत् सञ्जतवानरः। कियानां रचणार्थन्तु द्विगुणं व्रतसाचरेत्॥ ४॥ कांस्यं मावं मसूर्यं चणकं कोरदूवकम्। याकं मधु परावश्व वर्जवेदुपवासवान्॥ ५॥ पुष्पाखङ्कारवस्त्राणि घूपगन्धानु सेपनम्। उपवासेन दुखेशु दन्तधावनसञ्जनम् ॥ ६॥ दन्तवाष्ठं पश्चगव्यं क्वत्वां प्रातर्वतञ्चरेत्। यसक्षजनपानाच ताब्बूलस्य च भचणात्। उपवासः प्रदुष्येत दिवास्त्रप्राचमैयुनात्॥ ७॥ चमा सत्य' दया दानं शीचिमिन्द्रियनिषदः । देवपूजाम्बद्धवने सन्तोषास्त्रेयमेव च ॥ ८ ॥ सर्वव्रतेष्वयं धर्मः सांसान्यो दशघा सृतः। नचत्रदर्भनावतामनतां निश्यभोजनम्॥ ८ ॥ गोम्बन्न पसं द्याद्श्वाङ्गुष्ठन्तु गोमयम्। चीरं सप्तपनं द्वाइभ्रसैव पन्तवयम् ॥ १०॥ ष्टतमेकपसं दद्यात् पसमिकं सुग्रोदकम्। गायस्त्रा चैव गन्धेति पाप्यायस दिवपदः। ्रोजोध्योतिः चनदेवस्य जासाकान्यत्रकेल्चिरित्। स्टिश् १४ ॥3 Foundation USA

चम्खाधानं प्रतिष्ठान्तु यज्ञदानवतानि च। वेदव्रतष्ट्रवोत्सर्गचूड्राकारणमेख्नाः। माङ्गल्यमभिषेकाच मलमासे विवर्जयेत्॥ १२॥ दर्भादर्भस चान्तः स्वाचित्राहोभिन्तु सावनः। रविसंक्रमणात् सीरो नाचवः सप्तविंयतिः॥ १३ ॥ सीरो मासो विवाहाय यन्नादी सावनस्थिति:। ् दुन्साम्निक्ततभूतानि चय्सुन्योर्वसुरन्थयोः। रदेण दादगीयुक्ता चतुर्दम्याय पूर्णिमा ॥ १५ ॥ प्रतियदाप्यमावास्या तिष्योर्धुग्म महाफलम् । एतदास्तं महायोरं हन्ति पुर्खं पुराक्ततम् ॥ १६॥ प्रारव्यतपसां स्त्रीणां रजी हन्याद् व्रतं न हि। पन्येदीनादिवां कुर्यात् कायिवां स्वयमिव च ॥ १०॥ क्रोधात् प्रमादाक्रीभाद् वा व्रतसङ्को सबेद् यदि। दिनवयं न सुन्तीत शिरसी सुन्दनं भवेत्॥ १८॥ मसामर्थे यरीरस्य पुचादीन् कारयेदः व्रतम्। व्रतसं मूर्चितं विप्रं जसानि चानुपाययेत्॥ १८॥

दति गार्डे महापुराणे व्रतपरिभाषा नाम षष्टाविंगत्विधनायततमोऽध्यायः।

## जनि याधिकर ततमोऽध्यायः।

ब्रह्मोवाच। वच्चे प्रतिपदादीनि व्रतानि व्यास ! शृख्य । वैद्यानरपदं याति शिखव्रतिमदं स्मृतम् । प्रतिपद्येक्सकाशी समाप्ते कपिलाप्रदः ॥ १ ॥ चैवादी कारग्रेचे व ब्रह्मपूजां यथाविधि । गन्धपुष्पार्चनैद्दिनेमीच्यादिसिर्मनोरसैः । सहोसैः पूज्येदेवं सर्वान् क्यामानवास् ग्राह्म ॥ २ ॥ Prof. Satva Vrat Shasin Collection, New Delhi: Digitize by St. Foundation USA

कार्त्तिके तु सितेऽष्टस्यां पुष्पद्वारेण वत्सरम्। पुष्पादिदाता क्षेत् सुक्षमागी भवेबरः ॥ ३॥ क्रश्यपचे व्यतीयायां त्रावणे त्रीधरं त्रिया। अती सवस्तां यथाच फलं दबाद दिजातये॥ ४ ॥ ग्रयां दत्ता प्रार्थवेच श्रोधराय नमः श्रिवे। ंडमां शिवं इताश्च हतीयायाच पूजरेत् ॥ ५ ॥ चविष्मसं नैवेदां देयं मदनकं तथा । चैतादी पंखमाप्रीति उमया मे प्रभावितम् ॥ ६ ॥ फाल्गुनादिव्यतीयातां सवणं यस्तु वर्जयेत्। समाप्ते प्रयनं द्याद् ग्टइश्रीपस्तरान्तितम् ॥ ७॥ संपूज्य विप्रमिथुनं भवानि ! प्रीयतामिति । गौरी लोके वसेवित्यं सीमाग्यकरमुत्तमम्॥ ८॥ गौरीकाली छमा भद्रा दुर्गा कान्तिः सरस्रती । मङ्गला वैचावी लच्नीः शिवा नारायची क्रमात्। मार्गढतीयामारम्य सवियोगादि चात्रुयात्॥ ८॥ चतुर्थी सितमाघादीं निराहारी व्रतान्वितः। दत्ता तिबांस्त विप्राय स्वयं भुङ्ते तिबोदकम्। वर्षद्वे समाप्तिय निर्विन्नादि समाप्रुयात् ॥ १० ॥ गः खाद्या मूलमन्त्रोऽयं प्रणवेन सम्बन्तः। ग्बी ग्वां द्वदये गां गीं गूं इं इीं डीं शिराशिखा। गूं वर्म गोच गीं नेतं गोच चावाइनादिषु ॥ ११ ॥ भागच्छोल्काय गन्धोल्कः प्रयोल्क्षपूपकोल्ककः। दीपोल्काय महोल्काय बित्याय विसर्जनम् ॥ १२ ॥ सिद्योक्काय च गायन्त्री न्यासोऽङ्गुष्टादिरीरितः। भी महावर्षाय विद्याहे वक्रतुष्हाय घीमहि तदी दन्ती

पूजवित्तिवाहीमैय]एते पूज्या ग्यास्त्याः। म्याय गर्यपत्रये साहा सुम्राण्डकाय च । प्रमोघोक्कार्येकद्रन्तायं त्रिपुरान्तकद्भिष्णे॥ १४.॥ भी सामदन्तविकरासास्याइवैद्याय वैनमः। 'इदंषाय खाचाकासुद्रा वै नर्त्तनं गये। इस्तताल्य इसनं सीमान्यादिफलं भनेत्॥ १॥ । मार्श्योर्षे तथा यक्तचंतुःथाः पूजयेत्रणम्। अब्द प्राप्नोति विद्यां त्रीकीर्त्वायु:प्रज्ञसन्ततिम् ॥ १<del>६ ॥</del> सोमवारे चतुर्थाच समुप्रोचार्चयेद् गणम्। जवन् जुन्नत् स्मरिक्त्यं समें निर्विन्नतां त्रजित्॥ १०॥: यजेच्छुक्तचतुर्था यः खख्डलब्डुकामोदकैः। विज्ञार्चनेन सर्वान् वे कासान् सीमायसाम् यात् । पुत्रादिकां मदनवीर्मदनांच्या चतुर्थिषि ॥ १८ ॥ थीं ग्यपये नमः चतुर्थन्तं वजेद् गणम्। मासे तु यसिन् कसिंबिक् इयादःवा जपेत् सरेत्ः सर्वान् कामानवाद्योनि सर्वविद्वविनाश्रतम् ॥ १८॥ विनायकं मूर्त्तिकाद्यं यजेदेशिय नामिशः। सोऽपि;सन्नतिम्।प्रोति ख्रांसोचसुखानिःच॥ २०.॥ गणपूज्य एकदन्ती यक्रतुष्ड्य त्राखकः। नीवयोवो सम्बोदरो विवटो तिन्नराजकः। धूसवर्णो बालचन्द्रो दशमस्तु विनायकः॥ ५१:॥ नचपति इस्तिमुखो हादम् वै यजेद् गणम्। प्रथक् समस्तं मेघावी सर्वान् कामानवाम् यात्॥ २२ ॥। त्रावण चाम्बने भाद्रे पच्यां कार्त्तिक ग्रमे। वास्तिस्त बत्तस्रेव कालीयो मण्मिद्रकः ॥ २३.॥, देशमतो धतराष्ट्रः वार्कोटकानुवा । CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

वृतायीः सापिता होते पायुरारीग्यसर्भदाः । २४॥ चननां वासुविं यक्षं पद्मं कम्बलमेव च। तथा वर्कोटकं नागं धतराष्ट्रस यहकम् ॥ २५॥ कालीयं तचकचापि पिङ्गलं मासि मासि च। यजेत् भाद्रसिते नागानष्टो सुज्ञा दिवं वजेत् ॥ २६॥ द्वारस्थीभयतो लेख्या त्रावणे तु सिते यजेतु । पश्चम्यां पूज श्रेत्रागाननन्ताद्यान् महोरगान् ॥ २०॥ चीरं सर्पिस नैवेदां देयं सर्वविषापहम्। नागा समयहस्तास दष्टोदरसूपसमी ॥ २८ ॥ इति गावड़े महापुराचे दष्टोबरचपचमी नाम जनविंशा-चिकायततमोऽध्यायः।

#### वि'याधिकयततमोऽध्यायः।

ब्रच्चोवाच । एवं भाद्रपदे मासि कार्त्तिकेयं प्रपूजयेत् । स्नानदानादिनं सर्वमस्नामचय्यसुचिते। सप्तयां प्राययेचापि भोज्यं विप्रान् रविं यजेत्॥ १॥ भी खषीस्कायस्तत्वं प्रियसङ्गमी भव सद खादा। भष्टन्यां पारणं कुर्यात् मरीचं प्राप्य खर्गमाक् ॥ २॥ इति सरीचसप्तमी।

सप्तस्यां नियतः स्रात्वा पूजयित्वा दिवाकरम्। दबात् फलानि विप्रेभ्यो मार्त्तेष्डः प्रीयंतामिति ॥ ३ ॥ खर्क्दं नारिकेसं वा प्राययेकातु कुक्कम्। सर्वे भवन्तु सफ्खा सम कामाः समन्ततः ॥ ४ ॥

इति फलसप्तमी।

संपूज्य देवं सतस्यां पायसेनाय सोजयेत्। ि विप्रांच दुविहारी दत्त्वा खयशाय पयः पिनेत्॥ ५॥ CC-0. Prof. Satya Vran Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

State of

भन्दं न्यं कर तथा के सं भोदने दित प्रको जिता है।

प्रतापुत्रादिका स्वतं स्व के स्व के

# एकवि शाधिकशततकोऽध्यायः ।

त्रणाष्ट्रम्याश्च रोहिन्स्। महीस् वेश्वनं हरी।

कार्याः विद्यापि सप्तम्याः स्टिन्स पापं जिनस्यम् ॥३॥ः

हपोषितोऽर्चयेन्सन्ते स्विध्यान्ते च पारणस् ।

योगाय योगपतये योगिष्यराय गोविन्साय नसो नसः ॥४॥ः

स्थानसन्तः। यज्ञाय यज्ञेन्दराय यज्ञपतये यज्ञसन्भवाय गोजिः

कास नमी नकः। धर्ननस्य। विकाय विकासराय विकासत्यः गोविकाय समी नमः॥ ५॥

श्यमस्य । सर्वाय सर्वेश्वराय पर्वताय सर्वसभावाय गोङ्गि द्वाय नमी नमः।

स्विष्डले पूजरेहे वं सचन्द्रा रोडियीन्तथा ॥ इ ॥ शक् तोयं समादायः समुख्यमज्ञचन्दनम्। जानुभ्यामवंनीं गत्या चन्द्रायार्घ्यं निवेदयेत्॥ ७॥ चीरोदार्षवशंभूतः यतिनेत्रसमुद्भवः।। ग्रहाकार्य ग्रमाङ्गमं रोहिन्सा सहितो समा। ८% स्यिये च वंसुदेवाय नन्दांय च बलाय चा यभोदाये ततो दबाद्य फलसमन्वितम्॥८॥ चनघं थामनं शीरिं वैकुष्दं पुरुषोत्तसम्। वासुदेवं च्रकीकेशं साध्यं सञ्चत्र्वम्॥ १० हः वराइं पुरहरीकाचं दृसिंइं दैत्यसूदनम्। दामोदरं पद्मनामं केयवं अरुख्यजम्॥ १-१ ॥ योविन्दमचुतं देवमनन्तमपराजितम्। अधीचजं जगदीजं खर्गस्थित्वन्तकारसम्॥ १-२ हः सनादिनिधनं विश्वां तिलोक्षेत्रं चिविक्रसम् । नाराखणं चतुर्वोच्चं प्रश्चनक्रगदाधरम्॥ १३॥ पीताम्बरधरं दिव्यं वनमाचाविसूषितम्। त्रीवत्साइं जगवाम त्रीपतिं त्रीधरं इरिन् ॥ १७ ॥ यं देवं देवकी देवी वसुदेवादजीजनत्। भीमस्य ब्रह्मको गुस्य तस्य ब्रह्मालने नमः। कामान्य तानि संकी स्व गत्ययं प्रार्थयेत् पुनः ॥ १५ ॥ शाहि मां देक्देवेश ! इरे ! संसारसागरात् । CC-0. कराहित सां अर्थप्रामसां । दुः वसोसार्यम् त्यारे । ॥ शुक्रार्थे USA टेवकीनन्दन ! त्रीय ! हरे ! संसारसांगरात् । दुर्वत्तांकायसे विच्छो ! ये स्मरन्ति सञ्जत् सञ्जत् । सीऽइं देवातिदुर्वत्तस्त्राहि मां योवसागरात् ॥१०॥ प्रव्यराखः! निमन्नोऽइं महत्वज्ञानसागरे। नाहि मां देवदेवेय। लास्तेऽन्यो न रचिता ॥१८॥ स्रजन्मवासदेवाय गोब्राह्मणहिताय च। जगहिताय क्राया गोविन्हाय नमी नमः। यान्तिरस्तु यिवचास्तु धनविच्यातिराज्यभाक् ॥१८॥ इति गार्ड महापुराणे रोहिक्सप्टमीवर्त नामं एकचिंगद्धिकायततमीऽध्यायः।

द्वाबि यद्विकायततमोऽध्यायः।

ब्रह्मोवाच । नक्ताभीत्वष्टमीं यावत् वर्षान्ते चैव धेनुदः । पीरन्दरपदं याति सन्नतिश्व व्रतेऽश्वत ! ॥ १ ॥ ग्रकाष्ट्रम्यां पीषमासे महाबद्देति साध वै। मत्पीतये व्रतक्कतं यतसाइसिकं फलम ॥ २ ॥ मष्टमी बुधवारेष पचयोक्मयोर्यदा। भविषति तदा तस्यां व्रतमेतत् कथा पुरा। तस्यां नियमकर्तारी नं खुः खिकतसम्पदः ॥ ३॥ तखुंबखाष्ट्रमुष्टीनां वर्जियलाषु बिदयम्। भक्तं सद्रक्तिश्रदाभ्यां मुक्तिकासी हि सानवः ॥ ४॥ षान्तपत्रपुटे सत्वा यो भुङ्क्ते क्ष्रमविष्टिते। क्वास्वकािक्वकोियतं काम्यन्तस्य फर्च भवेत्॥५॥ तुधं पद्योपचारेच पूजयित्वा जलायये। यिततो दिवयां द्यात् कर्वरीं तण्डुलान्विताम् ॥६॥ बुं बुवाबेति वीज: स्थात् साहान्तः कमजादिकः। CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

बाजवापधरं खामं दले चाङ्गानि मध्यतः ॥७॥ बुधाष्टमीक्या पुर्खाः श्रोतव्याः स्रतिभिर्भुवम्। पुरे पाटिलपुत्राख्ये वीरो नाम दिजोत्तमः ॥८॥ रका भार्या त्स्र चासीत् कीशिकः पुत्रं उत्तमः । दुन्तिता विजयानाची धनपाली हर्षोऽभवत् ॥८॥ रहीता कीशिकस्तव पीषे गङ्गां गतोऽरमत्। गोपालकैईषसीरैः क्रीइन्यह्नतो बनात्॥१०॥ गङ्गातः स च उत्थाय वर्न बभ्जाम दुःखितः। जलायें विजया चागात् भावा सार्वेच साप्यगात् ॥१:१॥ पिपासिती संवालार्थी भागतोऽय सरोवरम्। दिव्यक्रोणांच पूजादीन् दृष्टा चाप्यय विस्नितः ॥१२॥: स ता गला ययाचेऽनं सानुजोऽहं दुभुचितः। क्तियोऽब्रुवन् व्रतं वर्त्तुः दास्यासय कुरु व्रतम् ॥११३॥ः पत्वर्धे धनपालार्थे पूजयामासतुर्वे धम्। पुरद्वयं खहोत्वरनं बुभुजाते प्रदत्तकम् ॥ १४ ॥: बियो गती च धनदी धन्याबमप्रयताम्। चौरैर्दत्तं ग्रहोत्वाय प्रदोषे प्राप्तवान् ग्रहम्॥१५॥। वीरञ्च दु:खितं नला रात्री सुप्ती यथासुखम्। वान्यात्र युवती दृष्टा कसी देया सता मया ॥१६॥ यसायेत्यव्रवीद् दुःखात् साचारात् व्रतसत्पतात् ।ः स्तर्भे गती च पितरी व्रतं राज्याय की शिकः ॥१:०॥: चक्री,योध्यासहाराज्यं दत्त्वा च भगिनीं यमे। यमोऽपि विजयासाह रहस्या भव में पुरे ॥ १८ ॥ षपथ्यसातरं स्तां सा पात्रयातनया स्थिताम्। भयोदिग्ना च विजया चाला विसुन्तिदं व्रतम् ॥१८॥: CC-0. Pro Sary an artistity and the charge of the Delhi Digitized by S3 Foundation USA व्रतपुर्ववसावेग स्वर्गं नत्वावसत् सुखम् ॥२०॥ दित गार्ड महापुषे बुधाएमीवर नाम द्याविंगद्धिकागततमोऽध्यायः।

## चयक्तं गाधिकशततमोऽध्याय:।

ब्रह्मोवाच । अधीवकांसिका हाष्ट्री ये पिवन्ति पुनर्वसी । चैने मासि सिताष्ट्रमां न ते शींकमवाप्रुष्टः ॥१॥ लामयोक । इरामीष्ट । मधुमाससमुद्रव ।। पिवासि योकसन्तरी सामयीनं सदा कुरू ॥ २॥ द्रत्यशोकाष्ट्रमी।

ब्रह्मीवाच । श्रक्काष्टस्यामख्युने उत्तराबाद्या युता । सा महानवमीत्व् ता सानदानादि चाचयम् ॥३॥ नवसी केवला चापि दुर्गाचैव तु पूजयेत्। महावर्तं महापुखं यद्वराखेरनुष्ठितम् ॥४॥ चयाचितादि षष्ट्रादी राजा मनुजयाय च। जपहोमसमायुताः वांन्यां वा मोजयेत् सदा ॥५॥ दुर्गे दुर्गे रिचिषि साद्या मन्त्रोऽयं पूजनादिषु । दीर्घाकारामिर्मावामिर्नवदेखो नंमोऽन्तिकाः ॥६॥ षड्मिः पदैर्नमः खाहा वषड़ादि च्रदादिकम्। पहुष्टादिकनिष्ठान्तं विन्यस पूजयेत् शिवाम् ॥०॥ षष्ट्रम्यां नवगैचानि दाक्जान्येक्मेव वा। तिसान् देवी प्रकर्त्तव्या हैमा वा राजतापि वा ॥८॥ ग्ली खड़े पुस्तके वा पटे वा मख्डले यजेत्। कपालं खेटनं घर्टां दर्पणं तर्जनी धनुः ॥८॥ व्यनं डमदनं पायं वामचस्ते वु विश्वती। मतिष सुद्ररे गुलं वर्षा लगानगम् ॥१०॥ -0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Diguzed by S3 Foundation USA

गरं चन्नं भजाकाच दुर्गामायुधसंयुताम्। ग्रेवाः वोड्यहस्ताः सुरञ्जनं डमर्वं विना ॥११॥ उग्रच्छा प्रचच्छा च चच्छोग्रा चच्छनायिका। चक्डा चक्डवती चैव चक्डक्पातिचक्डिका ॥१२॥ नवमी चीयचण्डा च मध्यसान्निप्रभाक्तिः। रीचना चरुणा कष्णा नीला धूचा च ग्रक्तका। पीता च पाष्ड्ररा प्रोक्ता चालीदेन इरिस्थिताः ॥१३॥ माहिषोऽय सख्डाये प्रक्रचयह्रमुष्टिका। नमा दशाचरी विद्यां विश्वज्ञ ततो यजेत् ॥१४॥ लिङ्गस्यां पूजयेदापि पादुकेऽय जलेऽपि वा। विचिनां रचयेत् पूजाम् ऋष्टस्यासुपवासयेत् ॥१५॥ पञ्चान्दं महिषं यस्तं राविशेषच घातयेत्। विधिवत् कालिको नीतिः तदुत्यक्षिरादिकम् ॥१६॥ नैक्ट त्यां पूतनाचैव वायव्यां पापराचसीम्। चिष्ठकाच तथैयान्याम् यान्वे याच्च विदारिकाम् ॥१०॥ द्ति गार्बंडे महापुराणे महानवसीव्रतं नास चयितं यदिषक्यततमोऽध्यायः।

## चतु चि शद्धिकायततमोऽध्यायः।

प्रश्नोवाच। महाकीशिकामन्त्रय कथातेऽत्र महाफलः।

सहाकीशिकामन्त्रः। श्री महाकीशिकाय नमः। श्री इं
इं प्रस्तुर लख लख लुख जुख जुल जुल खन खन मुख्य
मुख्य गुख्य गुख्य तुख्य जुन्य पुन्न प्रमु ध्रमु ध्रमु ध्रम ध्रम धर्म
ध्रम मार्य मार्य ध्रक ध्रक वज्ञापय वज्ञापय विदारय विदारय
कम्प कम्प कम्पय कम्पय पूर्य पूर्य पाविश्य पाविश्य भी इं
दो इं वं वं इं तट तट मह मह मह जों भी इं नैक्ट ताय
CC-0. Prof. Satya Vrat Shassin Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

नमः। निर्द्धतये दातव्यं महाकी शिक्षमन्त्रे य मन्त्रितं बिल-

तस्रापतो तृपः स्रायात् यकं कत्वा च पैष्टकम् ।

खन्ने च घातियत्वा तृ द्यात् स्कन्दिवियाखयोः ॥ २॥

मातृषाचैव देवीनां पूजा कार्य्यां तथा निश्च ।

ब्रह्माणी चैव माईशी कीमारी वैष्यवी तथा ।

व्याडी चैवः माईन्द्री, चामुख्डा चिष्डका तथा ॥ ३॥

जयन्ती मन्नसा कासी मद्रकासी कपासिनी ।

दुर्गा श्रिवा चमा घाची स्वाडा स्वधा नमीऽस्तु ते ॥ ४॥

चीरावैः स्नापयेद्देवीं कन्यकाः प्रमदास्त्रथा ।

दिजादोनय पाष्ट्रान् चत्यदानेन पूजयेत् ॥ ५॥

म्बजपनपताकावैरययात्रासु वस्त्रकैः ।

महानवस्यां पूजेयं जयराच्यादिदायिका ॥ ६॥

दित गावद्दे महापुराचे महानवमीवृतं नाम

चतुष्किंश्रद्धिकश्रततमोऽध्यायः ।

पञ्चि शद्धिकायततमोऽध्यायः।

अज्ञोवाच । नवस्याध्वने ग्रुक्षे एकामक्तेन पूज्येत् । देवी विप्रान् खचमेकां जपेदीन व्रती नरः ॥ १॥

इति वीरनवसी।

ब्रह्मोवाच । चैत्रे सक्तनवस्थाच देवीं दमनकैर्यजेत् । भायुरारोग्यसीमाग्यं यतुमिखापराजितः ॥२॥

रति दमनास्था नवमी। वर्षोवाच। दशस्यामेकमत्ताशी समान्ते दश्चेनुदः। दिश्य कासनीर्दस्वा ब्रह्मास्डाघिपतिर्भवेत्॥३॥

इति दिग्दशमी

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

अश्वीवाच । एकाद्याचिष्णूना कार्या सर्वीपकारिका । घनवान् पुत्रवान् चान्ते ऋषिकोके महीयते ॥ ४ ३ मरीचिरत्रप्रिंदसी पुलस्यः पुलहः क्रतुः । प्रचेताच विश्वष्ठच स्गुर्नारद एव च । चैत्रादी कारयेत् पूजां मास्त्रैच दमनोज्ञवैः ॥ ६ ॥ भग्नोकाख्याष्टमी प्रोज्ञा वीराख्या नवमी तथा । दमनाख्या दिग्दममी नवस्येकादमी तथा ॥ ६॥ दति गारुड़े महापुराणे घष्टम्यादिवतं नाम पश्चित्रपदिविक्रमततमोध्यायः ।

षट्चि शद्धिकशततमोऽध्यायः। मुद्धीवाच । अवणदादशीं वच्चे भुतिमुत्तिप्रदायिनीम् । एकादभी द्वादभी च अवर्षन च संयुता। विजया सा तिथि: प्रोक्षा हरिपूजादि चाचयम्॥ १॥ एकमत्रेन नत्रेन तथैवायाचितेन च। उपवासिन मैक्सेण नैवादादिशिको भवेत्॥ २॥ कांस्यं मांसं तथा चौद्रं लोमं वितयभाषणम्। व्यायामञ्ज व्यंवायञ्च दिवासप्रमथाञ्चनम्। शिलापिष्टं मस्रम् हाद्यां वर्नयेदरः॥ ३॥ मासि माद्रपदे शक्तदादशी अवसान्विता। महती हाट्यी चेया उपवासे महापासा । चक्रमे सरितां सानं बुधयुक्ता महाफला ॥ ४ ॥ क्रुमे सरहे सजले यजेत् खर्णे तु वामनम्। सितवस्त्रयुगच्छदं छत्रोपानद्युगान्वितम् ॥५॥ , भी नमी वासुदेवाय शिरः संपूजयेततः। सीघराय मुखं तहत् कर्णं क्रिशाय वे नमः॥ ६॥

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

नसः श्रीपतये वची भुजी सर्वास्त्रधारिये।

व्यापकाय नमः कुची केशवायोदः वृधः ॥ ७ ॥

वैत्तोक्यपतये मेट्रं जक्के सर्वपतये नमः।

सर्वात्तने नमः पादी नैवेद्यं ष्टतपायसम् ॥ ८ ॥

कुकांच मोदकान् द्याच्यागरं कारयेविश्य।

सात्वा पीतोऽर्चयत्वा तु कतपुष्पाक्षिविदेत् ॥ ८ ॥

नमी नमस्ते गीविन्द! बुध श्रवणसंत्रक !।

सवीघसंचयं कत्वा सर्वसीख्यप्रदो मव ॥ १० ॥

प्रीयतां देवदेवेशो विषेधः कलसान् ददेत्।

नद्यास्तीरेऽथवा कुर्य्यात् सर्वान् कामानवाप्र्यात् ॥ ११ ॥

इति गाव्हे महापुराणे श्रवणद्वादशी नाम

षट्विंग्रद्धिकश्रततमोऽध्यायः।

सप्ति श्रद्धिकाशततमोऽध्यायः ।

ब्रह्मोवाच । कामदेववयोद्य्यां पूजा दमनकादिमिः ।

रितप्रीतिसमायुक्तो द्यायो मानभूषितः ॥ १ ॥

दित मदनवयोद्यी ।

चतुर्द्य्यां तथाष्ट्रस्यां पच्चयोः शक्तकाष्णयोः ।

योऽब्दमेकं न सुद्धीत सुक्तिमाक् शिवपूजनात् ॥ २ ॥

दित चतुर्द्य्यष्टमीव्रतम् ।

विराव्योपोषितो द्यात् कार्त्तिकां भवनं श्रमम् ।

सूर्यकोकमवाप्रोति धामव्रतिसदं श्रमम् ॥ ३ ॥

निक्ताभ्याची वारनाच्या यजन् वादिणि सर्वभाक् ॥४॥ दित वारत्रतािः। दाद्यक्षिषि विपर्वे। प्रतिमासन्तु याति वै।

भमावस्रां पितृषास्य दत्तं कलादि चाचयम्।

तनामा तेऽच्युतं तेषु सम्यक् संपूजयेनरः ॥॥॥
केयवं मार्गश्रीषें तु दत्यादी कत्तिकादिका।

एतद्योमयतुर्मासं क्षवरच्च निवेदयेत् ॥६॥

पाषावृद्धी पायसन्तु विप्रांस्तेनैव मोजयेत्।

पच्चव्यज्ञके स्नानं नैवेद्यैनंक्षमाचरेत्॥ ७॥

पर्वाव्यज्ञके स्नानं नैवेद्यं सर्वमुच्यते।

विसर्जिते जगदाये निर्मास्यं मवति च्चणात्॥ ८॥

पद्यराव्यविदो सुख्या नैवेद्यं सुद्धते स्वयम्।

एवं संवत्सरस्थान्ते विश्वेषेण प्रपूजयेत्॥ ८॥

नमोनमस्तेऽच्तः ! संचयोऽस्तु पापस्य हिष्ठं ससुपैति पुष्पम् । ऐष्वर्य्यवित्तादि सदाचयं में तथास्तु में सन्ततिरचयैव॥ १०॥ यथाच्यतः ! त्वं परतः परसात् स ब्रह्ममूतः परतः परसात् । तथाच्यतं में कुरु वाञ्चितं सदा मया क्वतं पापचराप्रमेय !॥११

यज्ञतानन्द! गोविन्द! प्रसीद यदमी सितम्।
तद्वयममेयालन्! कुरुष्य प्रविश्वत्तम! ॥ १२ ॥
कुर्याद् वै सतवर्षाणि पायुः त्रीसप्ततिं नरः।
हपोष्येकादयोमन्दमष्टमीय चतुर्दयीम् ॥१३॥
सप्तमीं पूज्यदिशां दुगां यशुं रिवं क्रमात्।
तेषां लोकं समाप्तोति सर्वकामांय निर्मलः॥ १४ ॥
एकमक्षेन नक्षेन तथैवायाचितेन च।
हपवासेन याकादौः पूज्यन् सर्वदेवताः।
सर्वः सर्वासु तिथिषु सुक्तिसुक्तिमवाप्तुयात्॥ १५ ॥
धनदोऽन्नः प्रतिपदि नासत्यो दस्र प्रचितः।
त्रीर्यमय द्वितीयायां पञ्चन्यां पार्वतीं त्रिया॥ १६ ॥
नागाः षष्ट्रां कार्त्तिकयः सप्तम्यां भास्करोऽर्यदः।

दुर्गाष्ट्रस्य स्वातर्य नवस्य मिय तंचकः ॥ १७ ॥ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA दशस्यामिन्द्रो घनद एकदस्यां सुनीस्वराः । दादस्याच् इरिः कामस्ययोदस्यां सहेस्वरः । चतुर्दस्यां पचदस्यां ब्रह्मा च पितरोऽपरे ॥ १८ ॥ दति गावडे सहापुराणे सर्वतियिव्रतानि नामः सप्तिचंग्रदिवक्षततसोऽध्यायः ।

चष्टि यद्धिकायततमोऽध्यायः।

इरिक्वाच। राज्ञां वंशान् प्रवस्थामि वंशानुचरितानि च। विश्वनाम्यवतो ब्रह्मा दची द्वा क्षा वे॥१॥ नतोऽदितिर्विवस्तां सतो विवस्ततः सतः। मनुरिच्याकुः गर्यातिः सगी धृष्टः प्रमन्नकः। नरिष्यन्तय नामागी दिष्टः यथक एव च॥ २ ॥ सनोरासीदिला कन्या सुबुखोऽस्य सुतोऽसवत् । इन्रायान्तु बुधान्ताती रजीबद्रपुक्रवाः। सतास्त्रयस सुयुचादुत्वको विनतो गयः ॥ २ ॥ प्रमुच्चूद्रो गोबधात्तु प्रवश्रत्तु मनीः सूतः । क्षात् चित्रया जाता काक्षा इति विश्वताः। दिष्टपुत्रस्तु नाभागो वैद्यतासगसत् सं च। तसात् सनन्दनः पुत्रो वत्सप्रीतिर्भनन्दनात्॥ ५ ॥ ततः पांगः खनिवीऽभूत् सूपस्तसात् ततः सुपः। चुपाहियोऽभवत् पुत्रो वियाज्यातो विविधाकः ॥ ६ ॥ विविधाम खनीनेत्रो विभूतिस्तत्स्तः सृतः। करसमो विस्तेस्त ततो जातोऽप्यविचितः॥ ७॥ मक्तोऽविश्वितसापि निर्वनस्ततः सृतः। नरियनात्तमो जातस्ततोऽभूद्राजवदेन: ॥ ८ ॥ राजवर्षात् सुद्धतिः चुतिः सुतः । CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA नराच केवल: पुत्र: केवलाचु-शुमानपि॥ ८॥ श्वस्थुमतो वेगवांस बुधो वेगवतः स्तः। द्वणविन्दुर्वुधाच्चातः कन्या चैलविला तथा ॥ १० ॥ विशासं जनयामास त्याविन्दोस्वसम्बुषा । विश्वालाहेमचन्द्रीऽभूहेमचन्द्राच चन्द्रवः॥ ११॥ घुद्धाव्ययेव चन्द्रातु घूद्धाव्यात् स्वयस्या। सुख्यात् स्इदेवोऽभूत् स्याम्बस्तत्स्तोऽभवत् ॥ १२॥ क्षयाम्बात् सीमदत्तस्तु ततोऽभूकानमेजयः। तत्पुच्य सुमन्त्रिय एते वैद्यालका च्याः॥ १३॥ भवतिस्तु सकन्वाऽभूत् सा मार्खा चवनस्य तु। चनन्ती नाम यर्थातेरनन्ताद्देवकीऽभवत्। रैवतो रेवतस्थापि रेवताद्रेवती सुता ॥ १४ ॥ **भृष्टस्य धार्ष्टकं चत्रं वैम्सकं तह्रमूव ह** । नाभागपुत्रो नेदिष्टो ग्रम्बरीषोऽपि तत्सुतः॥ १५॥ प्रस्वरीयात् विक्पोऽसूत् प्रवद्यो विक्पतः। रथीनरस तत्पुचो वासुदेवपरायणः॥ १६॥ इच्लाकोस्तु त्रयः पुत्राः विकुचिनिमिद्खकाः। प्रचाक्कजो विकुचिस्तु ग्रमादः ग्रमचणात्॥ १७॥ पुरस्तयः ग्रंगादाच वकुत्खाखोऽभवत् सतः। भनेनास्तु कञ्जत्थाच प्रयुः पुचस्वनेनसः॥ १८॥ विखरातः पृथोः पुत्र बाद्रींऽभूदिखराततः। युवनाम्बोऽभवचः र्द्रात् यावस्तो युवनाम्बतः॥ १८॥ वहदखसु यावस्तात्तत्युत्रः कुवलाखकः। धुन्धुमारी हि विख्याती दृढ़ाम्बस ततोऽभवत्॥ २०॥ चन्द्राम्बः क्विचामस चर्यमस हदासतः।

ह्यां क्षा निकृषोऽभू दिताम्ब स निज्ञस्थतः ॥ २१ ॥ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

पूजाम्बय हिलामात् च तत्सती युवनाम्बकः। युवनामात् च सान्धाता विन्दुमह्मच्छतीऽभवत् ॥ २२ ॥ सुचुकुन्दी स्वरीयस पुरुकुत्सक्तयः सुताः। पश्चायत् कन्यकासैव सार्थास्ताः सीमरेर्सुनेः ॥ २३॥ युवनाम्बोद्धवरीयात् च चरितो युवनाम्बतः । पुरुक्तत्सावमदायां वसदस्यरभूत् सृतः ॥ २४ ॥ पनरख्यती जाती इथेंग्बोऽप्यनरखतः। तत्पुनोऽसूद् वर्षुसनास्त्रियन्वा तस्य चाक्तजः ॥ २६ ॥ त्रया रणसास पुत्रसास सत्तरतः सृतः । यस्त्रियङ्कः समाख्यातो इस्सिन्द्रोऽसवत्ततः॥ २६॥ इरियन्द्राद्रोहिताको हरितो रोहिताकतः। इतिस्य सत्यन्त्रसंचीय विजयः सृतः॥ २०॥: विजयाद्भवतो जम्मे वस्कान्तुः हकः सुतः । वकाबाइन्द्रीरसुत् च बाडोत् सगरः सृतः॥ २८॥ षष्टिपुनसहसाणि सुमत्यां सगरोज्ञवः। केशिकामेक एवासी असमज्ञससंज्ञकः॥ २८॥ तस्यांत्रमान् सुतो विद्यान् दिखीपस्तत्सुतोऽसवत्। समीरयो दिलीपात् च यो गङ्गामानयस् वम् ॥ २०॥ युत्तो मगीरयसुतो नामागद युतात् किल। नामागादम्बरीषोऽभृत् सिन्धुद्वीपोऽम्बरीषतः॥ ३१ ॥ सिन्धृद्वीपस्यायुतायुः ऋतुपर्यस्तदाकाः। ऋतुपर्णात् सर्वकामः सुदासीऽमूत्तदात्मंतः ॥ ३२ ॥ ब्दासका च सीदासी नाना मित्रसङ: स्रात:। विकाषपादसंत्रसः दमयन्यां तदालवः॥ ३३॥ पाववास्योऽभवत् प्रत्रो द्वायवास्युवकोऽभवत् ॥ ततो द्याची राजा तथा चैवनिक स्टानिक प्रति । USA

तस्य विष्यसङ्ः पुत्रः खद्वाङ्गस तदात्मनः। खद्वाङ्गाहीर्धवाच्चय दीर्घवाचीर्द्धाजः सुतः ॥ ३५ ॥ तस्य प्रची दयरवस्तारस्तत्स्ताः सृताः। रामलकाणयनुष्रभरताय महाबला:॥ ३६॥ रामात् कुथलवी जाती भरतात्तार्चपुष्करी। चित्राङ्गदसन्द्रनेत् खंद्मापात् संवभूवतुः ॥ ३७॥ सुवाहुश्रुखनी च शनुष्नात् संवभूवतुः। कुंगस्य चातिथिः पुत्री निषधी च्चतिथेः सुतः ॥ ३८ ॥ निषधस्य नजः पुत्रो नजस्य च नभाः स्मृतः। नमसः पुर्खरीवासु चेमधन्वा तदाक्षजः॥ ३८॥ देवानीकस्तस्य पुत्रो देवानीकादहीनकः। महोनकाद्वर्यन्ने पारिपात्रो दरोः सतः॥ ४०॥ पारिपात्राह्ली यन्ने दलपुत्रन्छलः स्मृतः। क्रवादुक्यस्तो वुक्यात् वचनामस्ततो गयः॥ ४१॥ **डिवताम्बी गयाज्यज्ञे ततो विम्बसहोऽभवत्।** हिरस्थन अस्तत्पुत्रस्तत्पुत्रः पुष्पकः सृतः॥ ४२॥ मुवलिस्सूत् पुष्पात् भुवसन्धेः सुदर्भनः। सुदर्भनादम्निवर्णः पद्मवर्णोऽम्निवर्णतः ॥ ४३ ॥ योवस्तु पद्मवर्णातु योवात् प्रत्नो मरस्वभूत्। मरोः प्रसुत्रतः पुत्रसस्य चोदावसुः सुतः ॥ ४४ ॥ **उदावसोर्नेन्दिवर्धनः सुकेतुर्नेन्दिवर्धनात् ।** सुकीतोदेवरातोऽभूत् इस्दुक्यस्ततः सतः ॥ ४५ ॥ वच्दुक्याकाहावीथाः सुप्ततिस्तस्य चालाः। सुष्टतेष्टं ष्टकीतुस इथम्बो ध्रष्टकीतृतः ॥ ४६ ॥ हर्येखात्तु मर्जातो मरीः प्रतीत्वकीऽभवत्। CC-मतीन्यकात्वकातिरयो।देवमीङ्स्तदात्वकाःगृविष्ठजी Foundation USA

विबुधी देवमीदात्तु विबुधात्तु सहाष्ट्रतिः। सहाप्रतेः व्यतिरातो सहारोमा तदासनः ॥ ४८॥ महारोम्यः खर्यरोमा इखरोमा तदालाजः। सीरधनो इसरोम्णः तस्य सीताभवत् सता ॥ ४८ ॥ स्राता कुशस्त्रक्षस्य सीरस्त्रनासु भानुमान्। यतद्यक्तो भागुमतः यतद्यकाच्छुचिः सृतः ॥ ५०॥ जर्जनामा श्रवेः पुत्रः सनदाजस्तदात्मजः। सनदाजात् कुचिर्जातोऽनञ्जनस्तु कुची: सुत: ॥ ५१ ॥ मनस्नास कुर्वाजत् तस्यापि चाधिनेमिकः। श्रुतायुक्तंस्य पुत्रोऽसूत् सुपार्श्वंस तदाक्तनः ॥ ५२ ॥ सुपार्मात् सुद्धयो जातः चेमारिः सुद्धयात् स्रुतः। चेमारितस्वनेनास तस्य रामरथः स्रतः ॥ ५३ ॥ सत्यरथो रामरथात्तसादुपगुरः सृतः। उपगुरोक्पगुप्तः स्नागतसोपगुप्ततः ॥ ५४ ॥ स्तनरः सागताकाचे सुवर्चास्तस्य चालानः। सुवर्चसः सुपार्खस्त सुश्रुतस सुपार्खतः ॥ ५५ ॥ जयस्त सुश्रुताच्चन्ने जयात्तु विजयोऽभवत्। विजयस्य ऋतः पुत्रः ऋतस्य सुनयः सुतः ॥ ५६ ॥ सुनयाद्वीतद्वयस्तु वीतद्वव्याद्वृतिः स्मृतः। बहुलाम्बी: धृते: पुत्री बहुलाम्बात् क्रति: स्रुता: ॥ ५७ ॥ जनकस्य इयं वंश एको योगसमात्रयः॥ ५८॥ इति गार्डे महापुराणे सूर्यवंशवर्णनं नाम षष्टविंगद्धिकागततमोऽध्यायः।

जनचलारिं शद्विकशततमोऽध्यायः।

इरिक्वाच। स्थैस कथितो वंगः सोमवंगं मृख्य मे।

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

नारायणसतो ब्रह्मा ब्रह्मणोऽनेः ससुद्रवः। चत्रे: सामस्तस्य भार्या तारा सुरगुरा: प्रिया ॥ १ ॥ सीमात्तारा बुधं जन्ने बुधपुंतः पुरूरवाः। बुवपुत्रादयोर्वस्यां षट्पुत्रास्तु सुतात्मकः। विम्बावसुः यतायुस मायुर्वीमानमावसुः॥ २ ॥ चमावसीर्भीमनामा भीमपुत्रस कास्नः। काचनस्य सुद्दोत्रोऽभूजाङ्गुसाभूत् सुद्दे।ततः ॥ ३॥ र्ज्ञोः सुमन्तुरमवत् सुमन्तीरपजापकः। बलाकाम्बस्तस्य पुत्री बलाकाम्बात् क्रयः सृतः॥ ४ ॥ कुशाखः कुश्रनामसासूर्त्तरयो वसुः कुशात्। गाचिः कुणाखात् संजन्ने विष्वामित्रस्तदात्मजः॥ ५ ॥ बन्या सत्यवती दत्ता ऋचीकाय दिजाय सा। 'ऋचीकाळमदम्बिश्व रामस्तस्यामवत् स्तः॥ ६॥ विश्वामित्राहे वरातमधुच्छन्दादयः सुताः। भायुषो नद्दशस्तस्मादनेना रिजरसकौ ॥ ७॥ चन्द्रसः चत्रहदात् सुहोनसामववृपः। काम्यकाम्यत्समदाः सुहीत्रादमंस्रयः॥ 🖺 🛚 यत्समदाच्छीनकाऽभूत् काम्यादीर्घतमास्तया । वैद्यो धन्वन्तरिस्तस्मात् केतुमां सतदात्मनः॥ ८ ॥ भीमरथः केतुमता दिवादासस्तदात्मजः। दिवे।दासात् प्रतर्दनः प्रचुजित् साऽच विश्वतः ॥१०४ मरतध्वनस्तस्य प्रतो च्चनर्वस चरतध्वनात्। चलकोत् सन्नतिजंग्रे सुनीतः सन्नतेः सुतः ॥ ११ ॥ सत्यकेतुः सुनोतस्य सत्यकेति।विभुः सतः। विमोस्तु सुविभुः पुत्रः सुविभोः सुकुमारकः॥ १२॥ सुत्रमायान्**ष्टकोतुर्वोतिहोतस्त्रहालजः ।** CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

वीतिहात्रस्य भगीऽभूद्रर्गभूमिस्तदात्मजः॥ १३ ॥ वैख्वाः खुर्मचामान इत्येते कायया तृपाः। पश्चप्रवयतान्यासन् रजेः यक्रोषः संद्वताः ॥ १४॥ प्रतिचतः चत्रष्ठचात् सम्बयस तदालमाः। विजयः सम्बयस्यापि विजयस्य क्रतः सुतः॥ १५॥ कंतादृष्ठषधनसामूत् सहदेवस्तदात्मनः। सच्देवाददीनाऽभूत् जयत्सेनाऽप्यदीनतः॥ १६॥ जयत्येनात् संक्रतिय चत्रधर्मा च संक्रते:। यतिर्थयातिः संयातिरयातिर्वे क्रतिः क्रमात्। नइवस्य सुताः स्थाता ययातेर्च पतेस्त्रया ॥ १७॥ यदुच तुर्वसुचैव देवयानी व्यंजायत। ह्रमुचातुच पूर्च मर्मिष्ठा वार्षपार्वेषी ॥ १८ ॥ सच्छितित् क्रोष्टुमना रघुचैव यदोः सुतः। सच्छितः यतिकत्तसाद् वै च्यच्चेच्यौ ॥ १८ ॥ मनरस्त्रो इयात् पुत्रो धर्मो हैचयतोऽभवत्। धर्मस्य धर्मनेचोऽभूत् कुन्तिर्वे धर्मनेवतः ॥२०॥ कुन्तेर्वभूव साइिच्चमंहिषां व तदावाजः। भद्रयेखासास पुची भद्रयेखास दुईमः ॥२१॥ धनको दुर्दमार्चे व क्षतवीय्यस धानिकः। कताग्निः कतकर्मा च कतोगः सुमद्दावलाः ॥२२॥ क्षतवीर्यादर्जुनीऽसूदर्जुनाच्यूरसेनकः। जयध्वजो मधः शूरो हषणः पञ्च सुव्रताः ॥२३॥ जयख्जात्तालजङ्गी भरतस्तालजङ्गतः। वष्णस महः पुत्री मधीर्षण्यादिवंशकः ॥२४॥ कोष्टोर्विजनिवान् गुन्न चाहिस्तस्य महातानः। षा हेरगङ्गः संजन्ने तस्य चित्ररथः सुतः ॥२५॥

ग्रमविन्द्रसिवरयात् पत्रोर्शचस्य तस्य इ। दश्जवस् प्रसाणां प्रथमोर्च्यादयो वराः ॥२६॥ प्रयुकीर्त्तिः प्रयुज्यः प्रयुदानः प्रयुज्यवाः । पृथुत्रवसीऽभूत्रम उथनास्त्रमसोऽभवत् ॥२०॥ ततुप्रतः थितगुर्नाम श्रीक्काकवचस्ततः। क्कास प्रथक्कास ज्यामघः पालितो हरिः ॥२८॥ यीरकाकवचसीते विदर्भी च्यामचात् तथा। मार्खायाचीव ग्रेव्यायां विदर्भात् क्रयकीि ग्रकी ॥२८॥ रोमपादो रामपादाइम्बुर्वभ्रोष्ट तिस्तया। नौग्रिकस्य ऋचिः पुत्रः ततसैयो रूपः किस ॥३०॥ कुन्तिः किलास्य प्रत्रोऽभूत् कुन्तेईस्यिः सुतः सृतः। ष्ट्रचोस निवृतिः पुत्रो दयाची निवृतेस्तया ॥३१॥ द्याईस्य सुता व्योमा जीमृतस तदालजः। जीमूतादिक्ततिर्येचे तती भीमरथोऽभवत् ॥३२॥ तती मधुरयो जन्मे यकुनिस्तस्य चामजः। करिशः यकुनेः पुत्रस्तस्य देवमतः स्नृतः ॥३३॥ देवचनो देवमता देवचत्रास्त्रष्ठः स्नृतः। कुरवंभी मधी: पुत्री चानुश्र कुरवंभत: ॥३४॥ पुरुष्टीवी ह्मनी: पुत्री ह्मंश्रस पुरुष्टीवत:। सल्यु तः सुतसांघोस्ततो वै सालतो वृपः ॥३५॥ भजिनो भजमान्य सालतादस्वतः सतः। महामीजो हिचादिव्यावन्त्रो देवाहघीऽभवत् ॥२६॥ निभिष्ठश्यी भजमानाद्युताजित्तयैव च। यतिज्ञ सच्द्राजिद्दभ् देवी ग्रहस्रतिः ॥३०॥ मशाभोजात्तु भोजोऽभूत् दृष्येसैव सुमित्रकः। स्विधानित्संत्रक्षस्वसादनमिविधनी तथा ॥३८॥ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delki. Digitized by S3

चनमित्रसः निम्नोऽमूबिम्नाच्छत्राजितोऽभवत्। प्रसेनबापरः खातो ज्ञनसिवाच्छिविस्तथा ॥३८॥ शिवेस्त सत्यकः प्रतः सत्यकात् सात्यकिस्तथा। सात्वकीः सन्तयः पुत्रः कुलियेव तदाव्यकाः। क्वर्त्वेगन्वरः प्रवस्ते भैवेयाः प्रकीर्त्तिताः ॥४०॥ चनमित्रान्वये द्वाचाः खपल्यस्त्रितः सुतः। खपाल्काचीव गान्दिन्यासकूरी वैश्ववीऽभवत् ॥४१॥ उपमहुरयाक्रूराद् देवयोतस्ततः सतः। देववानुपदेवस प्रमूरस्य सुती सृती ॥४२॥ प्रयुर्विप्रयुष्टितस्य धन्धकस्य सुचिः स्मृतः। बुकुरो मजमानस्य, तथा मस्बलवर्हिषः ॥४३॥ प्रष्टस्य कुकुरांच्यमे तस्तात् कापोतरोमकः। तदाक्षजी विस्तीमा च विस्तीमस्तुम्बुरः स्तः ॥४४॥ तसास दुन्दुमिर्जन्ने पुनर्वसुरतः सृतः। तस्याडुक्याडुकी च कन्या चैवाडुकस्य तु ॥४५॥ देवकसोप्रसेनस देवकात् देवकी त्वभूत्। हकदेवीपदेवा थ सहदेवा सुरचिता ॥४६॥ श्रीदेवी यान्तिदेवी च वसुदेव खवाइ ता:। देवबानुपदेवब सहदेवासृती सृती ॥४०॥ डयसेनस्य कंसोऽभूत् सुनामा चवटादयः। विदूरयो भजमानात् शूरयाभूद् विदूरवात् ॥४८॥ विदूरवसुतस्थाय श्रस्थापि समी सुत:। प्रतिचत्रय समिनः खययोजस्तदावाजः ॥४८॥ . इदिवय स्वयभोजात् क्रतवर्मा तदामनः। देवः यतवतुर्वेव यूराई देवसीठुषः ॥५०॥ द्य प्रता मारिषायां वसुदेवादयोऽभवन ।

प्रया च श्रुतदेवी च श्रुतकीर्त्तिः श्रुतश्रवाः ॥५१॥ राजाविदेवी शूराच प्रयां कुन्ते: सुतामदात्। सा दत्ता कुन्तिना पाष्डोख्यां धर्मानिलेन्द्रकै: ॥५२॥ 'युधिष्ठिरो भीमपार्थी नक्कल: सहदेवक: । मार्द्र्यां नासत्यदसाभ्यां जन्त्यां वार्षः पुराऽभवत् ॥५२॥ श्वतदेव्यां दन्तवक्री जन्ने वै युन्नदुर्मदः। अन्तर्वानाद्यः यच श्रुतकीत्र्याच केकयात्॥ ५४ ॥ राजाधिदेव्यां विन्दस चनुविन्दस जित्ररे। श्वतश्रवा दमघोषात् प्रजन्ने शिश्वपासकम्॥ ५५ ॥ पीरवी रोडिणी सार्था मदिरानकदुन्दुभेः। देवकीप्रसुखा भद्रा रोहिखां बस्तभद्रकः ॥ ५६ ॥ सारकाद्याः गठसेव रिवत्यां बलभद्रतः। निश्व देशेक्यूको जाती देवक्यां षट्च जित्ररे ॥ ५०॥ कीर्त्तिमांब सुषेषय उदार्थी भद्रसेनकः। ऋनदासी भद्रदेवः बंस एवाबधीच तान् ॥ ५६॥ 🔑 संवर्षणः सप्तमोऽभूदष्टमः कृषा एव च । बोड्यसीसंहसाचि भार्याणाचार्भवन् हरः ॥ ५८ ॥ विकाषी सत्यभामा च बचाषा चावहासिनी। खेष्ठा जाम्बवती चाष्टी जित्तिरे ताः सुतान् बहन् ॥ ६० ॥ प्रयुक्तसार्वदेशांस प्रधानाः शास्त्र एव च । प्रयुक्तादनिक्हीऽसूत् काकुच्चिन्यां महाबनः॥ ६१॥ पनिरुवात् सुभद्रायां वची नाम नृपोऽभवत्। प्रतिबाहुर्वृष्यस्तवार्यस्य स्तोऽभवत् ॥ ६२॥ विज्ञसुः तुर्वसोवीं विज्ञेर्भागींऽभवत् सतः। भागीत् भानुरभूत् पुन्नी भानीः पुन्नः करन्यमः ॥ ६३ ॥ समस्य मकतो हुचोवैंधं निवोधं में । f. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA द्वुच्चोस्तु तनयः सेतुरारद्वय तदालजः। 💛 भारतस्वैव गान्धारो घर्मो गान्धारतोऽभवत्॥ ६४ ॥ चतन्तु वर्मपुत्रोऽभूद् दुर्गमय चतस्य तु । प्रचेता दुर्गमस्वेव धनोवेंग्रं ऋण्य मे ॥ ६५ ॥ भनोः समानरः पुचस्तसात् कालक्षयोऽभवत्। काबस्यात् स्क्योऽभूत् स्क्यात्तु प्रक्षयः॥ ६६॥ जनमेजयस्तु तत्पुन्नो महायानस्तदासनः। महामना महायाबादुयीनर इह स्नृतः॥ ६७॥ च्यीनराच्छिविजेन्ने हषदर्भः मिवेः सुतः। महामनीजासितिचीः पुत्रीऽभूच च्वंद्रयः ॥ ६८ ॥ हिमो रुषद्रयाळाचे स्तपा हिमतोऽभवत्। बितः सुतपसी जन्ने अङ्गवङ्गकालिङ्गकाः ॥ ६८ ॥ प्रमृ: पौकुष बालेया घनपालस्तवाङ्गतः। भनपासाहिविरयस्ततो धर्मरयोऽभवत् ॥ ७० ॥ रोमपादो धर्मभ्याञ्चतुरङ्गस्तदात्मजः। प्रयुवाचरास्य पुचसम्मोऽभूत् प्रयुवाचतः॥ ०१॥ चन्पपुत्रस् इर्थेङ्गस्तस्य सद्रशः सुतः। वच्त्वर्मा सुतस्तस्य वच्द्रानुस्ततोऽभवत् ॥ ७२ ॥ हहसाना हहझानोस्तस पुत्रो जयद्रथः। जयद्रयस्य विजयो विजयस्य प्रतिः सुतः॥ ७३॥ भृतेष्ट्रीतव्रतः युवः सत्यवर्धाः भृतवृतात् । तस्य पुत्रस्विधरयः कर्षस्तस्य सुतोऽभवत्। इषरेनस्तु कर्णस पुरवंशान् मुगुष्व मे ॥ ७४ ॥ इति गार्ड सञ्चापुराणे चन्द्रवंशवणनं नास ज्ञनचलाविंगद्धिकागतत्मोऽध्यादः।

#### चत्वारिंग्यद्विकागततमोऽध्यायः।

इरिक्वाच । जनमेजयः पुरोसाभूत् मनस्कंनमेजयात् । , तस्य पुत्रसामयदः संस्वसामयदादभूत्॥ १॥ सम्बोर्बे हुगतिः पुनः संजातिस्तस्य चात्मजः। वत्सजातिय संजातेः रीट्राम्बय तदालजः ॥ २ ॥ ऋतेयु: खप्डिलेयुच क्वेयुच क्वियुक:। जलेयुः सन्ततेयुच रीद्राप्तस्य सुता वराः ॥ ३॥ रतिनार ऋतेयोस तस्य प्रतिरयः सुतः। तस्य मेघातिथिः पुत्रस्तत्पुत्रसैनिनः स्नृतः ॥ ४ ॥ ऐनिबस्य तु दुसन्तो भरतस्यस्य चामजः। यक्तन्तवायां संजन्ने वितयो भरतादभूत्॥ ५ ॥ वितथस्य मन्युः पुत्रो मन्योसैव नरः स्रृतः। नरस्य संक्रतिः पुत्रो गर्थो हि संक्रतः सुतः ॥ ६ ॥ गुर्धादमन्तुः पुत्रो¦वै भिनिः पुत्रो व्यजायत । मन्युप्रवासाचावीर्थादुरुचयः सुतोऽभवत्॥ ७॥ उरचयात् चयार्णिर्यूडचतात् च मन्युजात्। सुद्दोत्रस्य दस्ती च अजमीद्दिमीद्वी ॥ ८॥ इस्तिनः पुर्मोद्य कखोऽभूद्वमीदृतः। कखानोधातियिर्जन्ने यतः काखायणा दिनाः ॥ ८ ॥ यजमीदाद् द्वष्टिषुस्तत्पुत्रस् द्वष्टवतुः। वचत्वर्मा तस्य पुत्रस्तस्य पुत्रो जयद्रथः ॥ १०॥ जयद्रयादिश्वजित् च सेनजित् च तदासजः। रुचिराम्बः सेनजितः प्रथुसेनस्तदाक्षाजः॥ ११ ॥ • षारस्तु प्रथमिनस्यः पारात् होपोऽभवनृपः।

रुपस्य समरः पुत्रः सुक्रतिय एकोः सुतः ॥ १२ ॥ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

विभाजः सुनतेः पुत्रो विभाजादमहो।भवत्। क्रत्यां तसाद ब्रह्मदत्तो विश्वक्रीनस्दाक्षजः ॥१३॥ यसीवरो दिमीदृष्य प्रतिमांच यमीनरात्। धृतिस्तः सत्यधृतिह दृनेसिस्तदाक्षः ॥१४॥ हदनेमेः सुपार्कीत्स्त् सुवार्काव् सबिक्तया। कतन्तुः सचतेः युक्तः कतादुपायुघोऽभवत् ॥१५॥ ज्याबुधाचः चेक्कोऽभूत् सुधीरस्तुः तदावानः। पुरकायः सुधीरात् चः तस्यः पुत्रने विदूरणः ॥ १६ ॥ भजमीद्रावित्वाच नीको नाम तृपोऽभवत्। कीका च्याकिरभूत् सुक्रः सुग्राकिस्तस्य चालजः॥ १०० मुणान्तेय पुराजाती द्वार्कस्तस्य सुत्तोऽभवत् । क्कंस सैव, इथ्या इथ्याना सुक्का अवत् ॥ १८ ॥: यवीनरी हरुद्वातुः कस्पितः स्क्यस्या। पाकाला मुक्काला है भरकान् वैत्राची महान्। १८ ॥ दिवोदासो द्वितीयोऽख् श्रहकायां गरहतः।। यतानम्द्रोऽभवत् पुत्रस्तस्य, सत्यष्टतिः सुतः ॥ २०.॥ कपः कपी सत्य द्वते वृत्या वी व्यक्तानितः । द्रोपप्रकी जपी जन्ने प्रमासामानमुत्तमम्॥ २१ ॥ दिवोदासाबित्युस मिन्योयावकोऽभवत्। स्टासस्यवनात्मन्ने सीदासस्य नामनः ॥ २२ ॥ सहदेवस्यस्य पुत्रः सहदेवात्तु सोवकः। जन्तुस्तुः सोमकात्रात्रेः प्रवतवापरो महाकः॥ २३ ॥ रवतात् द्रुपदो जन्ने पृष्टयुक्तस्ततो अवत्। प्रच्याद् घ्रवितुऋ चीऽभूदनमीवृतः ॥ २४ ॥: म्हजात् संवरको जन्ने क्षतः संवरकादभूत्। प्राप्त परीचित च जाउँच जुरो: युद्धाः ॥: २४. ॥ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

सुधनुषः सुद्दीवीऽभृत् चवनोऽभूत् सुद्दीवतः।' चवनात् कतको जन्ने अयोपरिचरी वसुः॥ २६॥। वृहद्वय प्रत्ययः सत्यादाय वसोः सुताः। व्रह्रयात् क्रयायस क्रयायाद्यमोऽभवत् ॥ २७ ॥ ऋषभात् पुष्यवांसासात् जन्ने सर्वोहतो नृपः। सत्यिद्यतात् सुधन्वामूत् जङ्गस्व सुधन्वतः ॥ २८॥ व्हद्रयाच्चरासन्धः सहदेवस्तदात्मनः। सचदेवात् च सोमापिः सोमापेः चतवान् सुतः ॥ २८ ॥ भीमसेनोपसेनौ चः श्रुतसेनोऽपराजितः। जनमेजययान्योऽभूत् जङ्कोस्तु सुरयोऽभवत् ॥ ३० ॥ विदूरयस्तु सुरथात् सार्वभौमो विदूरयात्। जयसेनः सार्वभीभादावाधीतस्तदात्मनः ॥ ३१ ॥ प्रयुतायुस्तस्य प्रवस्तस्य चाक्रोधनः सुतः ॥ भक्रोघनस्वातिष्ठिंस ऋचोऽभूदतिथे: सुत: ॥ ३२ ॥ ऋचात् च भीमसेनोऽभूत् दिखीपो भीमसेनतः। यतीपीऽभूहिलीपात् च देवापिस्तु प्रतीयतः॥ ३३॥ यान्तनुसैव वाञ्चीकस्त्रयस्ते स्नातरो नृपं। । वाच्चीकात् सोसदत्तीऽभूत् भूरिभूरिश्रवास्ततः ॥ ३४ ॥। यालश्र यान्तनोर्भीयो गङ्गायां घार्मिको सहान्। विवाद्मदविचिवौ तु सत्ववत्यान्तु शान्तनोः॥ ३५ ॥ विचित्रवीर्यस्य भार्ये तु प्रस्विकास्वास्ति तयोः। धतराष्ट्रन्तुःपाय्हुच तहास्यां विदुरन्तया ॥ ३६ ॥ः व्यास उत्पादयासासंगान्यारी धतराष्ट्रतः। यतं पुत्रं दुर्खोधनादां पाखीः पत्र प्रजिति ॥ ३७॥। प्रतिबिन्धः युतसीमः युतकीर्त्तिय चार्जुनात्। यतानीकः श्रुतकर्मा द्रीपद्यां पश्च वै क्रमात्। १८-॥ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA योधयो च हिड़िख़ा च कोशो चैवः सुसद्रिकाः ।ः विजयो वै रेख्नातो पद्मस्यस्तु सुन्ताः क्रमात् ॥ ३८ ॥ः देवको घटोत्कचस मसिमन्युस सर्वगः ॥ सुद्दोको निर्मित्रस परीचिद्मिमन्युजः । जनमेजयोऽस्य ततो स्विष्णंस चपान् ऋणः॥ ४० ॥ः इति गार्के महापुराणे चन्द्रवंशवर्णनं वामः चत्वारिंशद्धिकश्रततमोऽध्यायः ॥

एकचस्वारिं ग्रद्धिकायततमो ऽध्यायः। इत्त्वादः। यतानीको श्रुष्यमध्दत्त्वाप्यधिसीमकः। क्षणोऽनिरुद्दाप्युच्यस्ततिस्त्ररयो स्ट्रपः॥१॥ यचिद्रयो हिष्यसांस सुवेषस सुनीयकः । रुचतुर सुखाबाणः मेघावी च रूपस्त्रयः ॥ २ ॥: पारिक्षतस सुनयो मेधावी च तृपस्यः। इरिस्तिम्सो हइद्रवः ग्रतानीकः सुदानकः॥ ३ ॥ उदानोऽक्रिनरसैव दुष्डपाणिर्निस्तिकः। चेमक्द ततः श्रृद्धः पिता पूर्वस्ततः सुतः ॥ ४ ॥ दह्मसाम् कायाते नृपासेन्सासुवंशनाः। वहद्वादुवचयो वत्सव्यूहस्ततः परः ॥ ५ ॥. वहद्भा मानुरयः प्रतीव्यस् प्रतीतकः। मनुदेवः सुन्द्रतः वित्रह्यान्तरीच्याः॥ ६॥ः सुपर्थः क्ताजित् चैव उद्दुक्ताज्यः धार्मिकः । क्रतस्त्रयो धनस्त्रयः सस्त्रयः शाक्य एव चः॥ ७ ॥ः प्रवोदनो बाइलस् सनजित् बुद्रमस्त्या । समितः कुड़वसातः सुमित्रो मागधान् ऋणु ॥ ८ ॥ जरास्त्यः सङ्देवा सीमापियः शुतत्रवाः ।

चयुतायुर्निरसित्रः खचेत्रो बहुवर्सवः॥ ८॥ श्रुतस्त्रयः सेनजित् च सूरिसैव ग्रुचिस्तमा। चेम्यस् सुत्रतो धर्मः सम्युसो हद्सेनकः ॥ १० ॥ सुमति: सुबको नीतो सर्त्यानिहम्बान्तया। द्वुक्तयस द्विते तृपा वाईद्र्याः सृताः ॥ ११॥ षधर्मिष्टास श्रुद्धास भविष्यन्ति नृपास्ततः। सर्गादिक्षा भगवान् साचानारायणोऽव्ययः ॥ १२ ॥ नैमित्तिकः प्राक्तितकस्त्रधैवात्यन्तिको लयः। याति भूः प्रस्वयञ्चापः आपस्तेनसि पावकः ॥ १३ ॥ वायी वायस वियति भाकाणं यात्यहंकती। भइंब्रही सतिर्जीवे जीवोऽव्यत्ते तदालनि ॥ १८ ॥ चाला परेखरो विषारिको नारायको नरः। चविनाक्सपरं सर्वे जगत सर्गादि नाचि हि ॥ १५॥ न्द्रपादयो गता नायसतः पापं विवर्जयेत् । धर्मे कुर्यात् स्थिरं येन पापं हिला हरिं, वजेत्॥ १६॥ इति गाब्डे महापुराणे राजवंशी नाम एक-चत्वारिं यद्धिकथततमोऽध्यायः।

दिचत्वारिं शद्धिकश्ततमोऽध्यायः।

विद्यान । वंग्रादीन पालयामास प्रवतीर्थी हरिः प्रभुः । दैत्यधमेखः नाग्राधं वेदधमादिगुप्तये ॥ १ ॥ मन्द्यादिकालक्षेण प्रवतारं करोत्यजः । मन्द्यो भूत्वा हयग्रीवं दैत्यं हत्वाजिकण्यकम् ॥ ३ ॥ वेदानानीयः मन्द्यदीन् पालयामास केगवः । मन्दरं घारयामास कृमीं भूत्वा हिताय च ॥ ३ ॥ चीरोदमधने वैद्यो देवो धन्वकारिद्योभूत् ।

विवत् कमण्डलुं पूर्यमस्तेन ससुस्थितः ॥ ४ ॥ षायुर्वेदमयाष्टाक्र' सुखुतायः स' उत्तवान्। प्रस्तं पाययामास स्रोक्षी च सुरान् इरि: ॥ ५ ॥: प्रवतीर्शी वराष्ट्रीऽय हिरखार्च जन्नान है। प्रथिवीं धारयामास पालयामास देवता:॥ 😜 ॥ नरसि'होऽनतीर्षोऽयं हिरखनिययुं रिपुम्। देखान् निहतवान् वेदधमदिनिभ्यपाखयत्॥ ७॥ ततो परश्ररामोऽभूक्तमद्ग्नेर्जगत्प्रभुः। नि:सप्तक्षतः प्रथिवीं चक्रे: नि:च्रियां हरि: I दः॥ कार्सवीयी जवानाजी कथ्यपाय महीं ददी। यार्गं कत्ना सङ्गवाहर्महेन्द्रे पर्वते स्थितः ॥ ८ ॥ ततो रामो भविष्युक चतुर्धा दुष्टमद्नः । पुत्रो दगरयां जाने रामस भरती उन्नाः॥ १०॥ सकायसाय मनुद्रो रामभार्या च जानकी ॥ ११:॥ समस पिटसत्यार्थं माहभ्यो ज्ञितमाचरन्। मुक्तवरं चित्रकूटं दण्डकारक्षमागतः॥ १२ ॥ नासां गूर्पणकायासः किल्लायः खरदूषणम् ।! हला स राज्यसं सीतामहादिरजनीचरम्॥ १३ ॥ रावणं चानुजं तस्य लङ्गापुर्यमं विभीषसम्। रचोरान्ये च'स'स्वाप्यः सुयीवहनूमसुखैः॥ १३ ॥ बार् इं पुष्पकं सार्वे सीतया पतिसक्तया । समहापतिव्रतया सोऽयोध्यां खपुरीं गतः ॥ १५ ॥ राज्यस्कार देवादीन् पालयामास स प्रजाः। वर्मसं रक्ष्यं चन्ने अखिमधादिकान् ऋतून् ॥ १६.॥ सुमद्रापतिव्रतया रेनेःरामी यथासुखम्। सवग्रसः रहे. सीता स्थित्वापिः नः हि. रावग्रम् ॥ १७ ॥

वर्मणा मनसा वाचा सा गता राघवं विना । पतिवता तुः सा सोता धनस्या यथैव तुः॥ १८ ॥ पतिवतायाः सीताया मार्डाकंग्र क्षेत्रयाम्पद्दम् । कौशिको बाह्मणः कुडी प्रतिष्ठानेऽभवत् पुरा ॥ १८ ॥ तं तथा व्याधितं भार्या पति देवमिवार्चयत् । निर्भिक्तापि मर्तारं तममन्यत दैवतम् ॥ २०॥ भन्नीता सानयहेन्यां गुल्लमादाय चाविका । पिय शूकी तदा फ्रोतमचीरं चीरशङ्कवा ॥ २१ ॥ माण्डव्यमतिदुःखार्त्तमन्धकारेऽयः स द्विजः। पद्गीस्कत्वसमारूढबाल्यामास वीशिकः ॥ २२ ॥ पादावमर्षणात् मुद्रो मार्ख्य्यस्तमुवाच इ। सर्योदये सतिस्तस येनाइं चालितः पदा ॥ २३ ॥ तच्छुता प्राप्त तद्वार्थीः सूर्यो नोद्यमेथति। वतः स्टब्रेंद्यासावादभवत्, संततं. नियाः॥ २४ ॥ बङ्ग्यस्प्रमाणानि तत्ते देवा सर्ये ययुः। ब्रच्चार्यं घरपं जम्म् स्तासूचे पद्मसंभवः ॥ २५ ॥: प्रशास्यते तेजसैवः तपस्तेजस्वनेनः वैः। पतिव्रतायाः साज्ञालाजोङ्गच्छति दिवाकारः ॥ २६ ॥: तस्य चानुदयाद्यानिर्मर्खानां संवतां तथा । बस्मात् पश्तिव्रतामचेरनस्यां तपस्तिनीम् ॥: २७ ॥: मासाद्यत वै पहीं मानोबदयकां स्थया । तै: साः प्रसादिताः गला द्वानस्या पतिव्रता ॥ २८ ॥: बलाहित्योदयं सा क तं मर्त्तारमजीवयत्। पतिव्रतानस्थायाः सीताभूदिवना विातः॥ २८॥ इति गार्ड महापुराय सीतामाहालंग नामः

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

## विचतारिंगद्विवागततमोऽध्यायः।

ब्रह्मोवाच । रामायणमतो वच्छे युतं पापविनायनम्। विश्वानाम्यकारी बद्धा मरीचिस्तत्सुतीऽभवत् ॥ १ ॥ मरीचेः क्ष्मपदासाद्रविद्यसात् मंतुः स्नृतः। मनोरिच्याकुरस्ममूत् वंशे राजा रघुः स्मृतः ॥ २ ॥ रघोरजस्ततो जातो राजा दशरथो वली। तस्य पुत्रास्तु चलारो मन्दांबलपराक्रमाः ॥ ३ ॥ कीयव्यायासमूद्रामी भरतः कैंकथोसुतः। सुती लक्स पमतुष्ती सुमितायां बभूवतुः ॥ ४ ॥ रामो मतः पितुर्मातुर्विकामित्राद्वासवान् । पद्मयामं ततो यची ताड्यां प्रजवान ह ॥ ५ ॥ विकासित्रस यन्ने वै सुवाई व्यवधीवली । जनक्य क्रतुं गला उपयेमेऽय जानकीम्॥ ६॥ जिमें ब सायो वीरो भरतो माखवीं सुताम्। यनुष्तो वै कीर्त्तिमतीं कुगम्बनसूते उभी ॥ ७॥ पित्रादिभिरयोध्यायां गला रामादवः खिताः। युषाजितं मातुलम्ब यतुम्नमरती गती ॥ ८॥ गतयोर्नृपवर्थों असे राज्यं दातुं ससुखता। रामायः तत्सुपुकाय कैकेकार्पपार्थितं तदा। चतुर्दमसमा वासो वने रामखः वाञ्चितः ॥ ८ ॥ रामः पिढहितार्थेश सम्मणेन च सीतयाः। राज्यच खणवत् त्यक्का सक्तिपुरं गतः॥ १०॥ र्यं खन्नाः प्रयागञ्च चित्रभूटगितिं गतः। रामसः तु वियोगेन राजा सर्गे समान्त्रितः॥ ११ ॥ संख्यस्तवागाद्राममा इ बलान्दितः।

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

चयोध्यान्तु समागत्य राज्यं क्षुर महामते ! ॥ १२ ॥ स नैच्छत् पादुके दत्ता राज्याय अरताय तु । विसर्जितोऽय भरतो रामराज्यमपालयत्॥ १३॥ नन्दियामे स्थितो भन्नो स्थयोध्यां नाविश्रद् वृती । रामोऽपि चित्रकूटाच अनेराश्रममाययौ ॥ १८॥ नला सुतीच्यां चागक्यं दण्डकारक्यमागतः। तत सूर्यपाका नाम राज्यसी चानुमागता॥ १५॥ निक्कत्य कार्णी नासे च रामेणायापराहिता। तत्प्रेरितः खरसामात् दूषपिक्रियरास्त्रथा ॥ १६॥ चतुर्ध्यसङ्खे य रज्ञसान्तु ब्लेन च। रामोऽपि प्रेषयामास बाचैर्यमपुरच तान् ॥ १७॥ राच्याः ग्रेरितोऽभ्यागाद्रावणी हरणाय हि। सगरूपं स मारीचं कलागेऽयं विद्रव्ह प्रक् ॥ १८॥ सीतया प्रेरितो रामी मारीचं निजवान ह। क्षियसायः स च प्राप्त द्वा सीते ! ब्राह्मपेति च ॥ १८ ॥ स्रोतोत्रो चन्मणीऽयागाद्राम्यात ददर्भ तम्। खवाचं राज्यसीमाया नूनं सीता हृतेति सा ॥ २०॥ रावणोऽन्तरमासाद्य यञ्जेनादाय जानकीम्। जटायुत्रं विनिर्भिय यथी खड्डां ततो वसी ॥ २१ ॥ • अयोकष्ठचच्छायायां रचितां तामधारयत्। आगृत्य रामः शून्याच पर्यशालां ददर्भ ह ॥ २२॥ योकं कत्वाय जानका मार्गणं कतवान् प्रभुः। जटायुष्ट्र संस्कृत्य तदुक्तो द्रचियां दिशम्॥ २३॥ गला संख्यं ततस्रक्षे सुयीवेण च राघवः। सप्त ताखान् विनिर्मिद्य यरेणानतपर्वणा ॥ २४ ॥ 🖰 आखिनक विनिर्भिद्य किष्कित्यायां इरीक्ष्य स्थार

6

सुवीवं सतवानाम मध्यमूके स्वयं ख़ितः ॥ २५ ॥ सुबीवः प्रेजवासास वानरान् पर्वतीपसान् । सीताया मार्गचं कर्तुः पूर्वाचीः सुमद्दावजान् ॥ २६ ॥ प्रतीचीसुत्तरां प्राची दिशं गला समागताः। दिचान्तु दिमं ये च सार्गयन्तीऽय जानकीम् ॥ २७॥ वनानि पर्वतान् दीपासदीनां पुलिनानि च। जानकीको स्थायको सर्पे क्रतनिस्याः॥ २८॥ सम्पातिवचनाज् आत्वा चनुमान् कपिकुष्त्ररः। यतयोजनविद्धींचे पुरु वे अवदाखयम् ॥ २८ ॥ चपखळानकीं तत्र प्रशोववनिकास्थिताम्। भर्विता राचसीभित्र रावपेन च रचसा ॥ ३०॥ अव मार्खेति वदता चिन्तयन्तीच राघवम् । पक्रुरीयं कपिर्दस्वा सीतां की ग्रस्तमन्नवीत् ॥ ३१ ॥ रामस तस दूतोऽइं योकं मा कुरू मैथिति !। स्मामित्रानस् मे देहि येन रामः सरिवति ॥ १२॥ तत् शुला प्रदरी सीता नेगीरक इन्मते। यदा रामी नवेच्छीनं तथा वाचं लया गते॥ ३३॥ तथेत्युका तु चनूमान् वनं दिव्यं वसन्त ह। इलाचं राचसांसान्यान् बन्धनं स्वयसागतः ॥ ३४ ॥ सर्वेरिन्द्रजितो बाबै: इष्टा रावश्ममवीत्। रामदूतोऽसि चनुमान् देखि रामाय मैथिलीम् ॥ ३॥ ॥ रतक्त्रुता प्रकृपितो दीपयामास पुक्कतम्। कपिन्द बितवाष्ट्रको सङ्घा देहे सहावतः॥ १६॥ दम्या बड्डां समायातीः रामपार्थं स वानरः। जन्या पालं सञ्चवने दृष्टा सीतित्व नेद्यत् ॥ ३७॥ टिट-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi Digitized by S3 Foundation USA

ससुयीयः सहनूमान् साङ्गदादाः संसद्धायः॥ ३८॥ विभीषणोऽपि सन्त्राप्तः गर्णं राघवं प्रति। चक्के स्व व्यंष्यस्वविश्वद्रामस्तं रावणानुजम् ॥ ३८॥ रामो नलेन सेतुच कलाव्यी चीत्ततार तम्। स्वेनावस्थितस्वेव पुरीं सङ्गां ददर्ध ह ॥ ४० ॥ भव ते वानरा वीरा नीलाङ्गदनलादयः। भूवधूकाचवीरेन्द्रा जाम्बवत्प्रसुखास्तदा॥ ४१॥ मैन्दिविद्सुखास्ते पुरीं लङ्कां वमिक्किरे। राचसांस महाकायान् कालास्त्रनचयोपमान्॥ ४२॥ रामः सबद्मणो इला सक्तिः सर्वराचसान्। वियु जिच्च धूमार्चं देवान्तवनरान्तकौ ॥ ४३॥ अहोदरमहायार्क्यावितिकायं सहावलम्। कुषं विकुषं मत्तव भकराचं चक्रम्यनम्॥ ४४॥ अइस्तं वीरसुकात्तं कुकावार्यं महाब्बस्॥ ४५॥ रावणि सद्मणिक्ता द्वाद्मायेराघवी वसी। निक्षत्य बाच्चन्राणि रावणन्तु व्यपातयत्॥ ४६॥ सीतां ग्रहां ग्रहीत्वाय विमाने पुष्पके स्थितः। सवानरः समायातो भ्रयोध्यां प्रवरां पुरीम् ॥ ४०॥ तत राज्यं चकाराय युचवत् पालयन् प्रजाः। द्यास्त्रमेघानाद्वत्य गयाश्चिरित पातनम् ॥ ४८ ॥ पिष्डानां विधिवत् क्षत्वा दस्ता दानानि राघवः। पुनी कुणस्वी हद्दां ती च राज्येऽम्यपेचयत्॥ ४८ ॥ एकाद्यसङ्ग्राणि रामी राज्यमकारयत्। यनुष्ती खवणं अन्ने शैलूषो भरतः स्थितः॥ ५०॥ पगस्यादीन् सुनीबला युलोत्पत्तिश्व रचसाम्। जर्भ गति जने: सार्वमयाध्यासः अल्लायनः ॥ ५१ ॥ इति गावड़े महापुराषे रामायणवर्षनं नामं विचलारियद्धिकथततमोऽध्यायः।

चतुचलारिंगद्विकगततमोऽघ्यायः।

ब्रह्मोवाच । इरिवंशं प्रवस्थामि कृष्णमाहाकारमुत्तमम्। वसुदेवानु देवकां वासुदेवी बजीऽभवत् ॥ १ ॥ धर्मादिरचणार्थायं पधर्मादिविनष्टये। क्षयः पीता स्तनी गादं पूतनामनयत् चयम् ॥ २॥ यक्टः परिव्रत्तोऽय समी च जसबार्ज् नी । दिमतः कालियो नागो घेनुको विनिपातितः॥ ३॥ भृतो गोवर्षनः ग्रैल इन्द्रेण परिपूजितः। सारावतर्षं चक्रे प्रतिश्वां कतवान् इदिः॥ ४॥, रचगायाचु नादेच चरिष्टादिनियातितः। केशी विनिष्टतो देखो गोपाबाः परितोषिताः ॥ ५ ॥ चान्रो सृष्टिको सकः वंसी मर्चाविपातितः। वृक्तियीसत्वमामाचाः पष्टी पद्धरो हरेः पराः ॥ ६ ॥ बोड्यबीसइसाचि चन्यान्यासन् महालनः। तासां पुत्राय पीत्रायाः यतग्रीव्य सहस्रशः॥ ७॥ विकाखासीय प्रयुक्ती न्यवधीत् प्रस्तरस् यः। तस्य प्रवोऽनिवचोऽमूदुवाबावसुतापतिः ॥ ८ ॥ इरिमद्भरयोर्थेत महायुद्धं वभूव ह। बाबबाइसइसच किन' बाइदयो च्राभूत् ॥ ८ ॥ नरको निहतो येन पारिजातं जहार यः। वज्र प्रियपाज्य इत्य दिविदः कपिः ॥ १० ॥ पनिवदादभूदवाः स च राजा गते हरी। CC-0. Prof. Satya Will Sufficient and Company of Foundation USA मयुरायाश्वीयसेनं पालनश्च दिवीकसाम् ॥ ११ ॥ इति गार्डे मद्यापुराषे इतिवंशवर्षनं नाम चतुश्वलारिश्वदिषकश्वततमोऽध्यायः।

# पञ्चचत्वारिंशद्धिकशततमोऽध्यायः।

बच्चोवाच । भारतं संप्रवच्चामि भारावतरणं भुवः। चक्रे क्रच्यो युध्यमानः पाच्डवादिनिमित्ततः॥१॥ विश्वानाम्यकतो ब्रह्मा ब्रह्मपुत्रोऽविरवितः। सोमस्ततो बुधस्तसादुर्वस्थास पुरुरवाः॥ २॥ तस्यायुक्तच वंग्रीत्मृद् ययातिर्भरतः कुरः। यान्ततुस्तस्य वंश्रीत्रभूद् यङ्गायां यान्तनीः सुतः॥ ३॥ भीषाः सर्वगुर्येर्युत्तो ब्रह्मवैवर्त्तपारगः ॥ ४ ॥ यान्तनोः सत्यवत्याच ही पुत्री सस्वभूवतुः। चिवाङ्गदन्तु गन्धर्वः पुत्रं चिवाङ्गदीऽवधीत्॥ ५॥ मन्यो विचिचवीर्व्योऽभूत् कामीराजसुतापतिः। विचित्रवीर्थे सर्वाते व्यासात्तत्वेत्रतोऽभवत् ॥ ६ ॥ भृतराष्ट्रीऽग्विकापुत्रः पाण्डुरम्बालिकासुतः। सुनियायान्तु विदूरो गान्धार्थी घृतराष्ट्रतः॥ ७॥ दुर्थोवनप्रधानासु शतसंख्या महाबबाः। पाण्डी: कुन्खाञ्च साद्राञ्च पञ्च पुत्राः प्रजन्निरे ॥ ८॥ युधिष्ठिरो भीमसेनो चार्च नो नकुरस्या। सहदेवच पचैते महाबलपराक्रमाः॥ ८॥ क्रवपाक्तवयोवैरं दैवयोगाद्दमूव ह। दुर्खीवनेनाधीरेण पास्त्रवाः ससुपद्वताः ॥ १०॥ 

ततस्तरेकचकायां जाचायस्य निवेशने ॥ ११ ॥ विप्रवेशा सहाकानी निहत्यः वक्तराचसम् ॥ १३ ॥ ततः पाचालविषये द्रीपद्मास्ते स्वयंत्रस्। विज्ञाय वीर्यग्रकान्तां पाक्कवा उपयेमिरे ॥ १३ ॥ द्रोचमीचानुसत्वा तु घृतराष्ट्रः समानयत्। चर्दरांच्यं ततः प्राप्तां चन्द्रप्रखे पुरोत्तमें ॥ १४:॥: राजस्यन्तत्रसङ्गः. समां. कला यतव्रताः। पर्व नो द्वारवत्यान्तु सुभद्रां प्राप्तवान् प्रियाम् ।: वासुदेवस्य अगिनीं मित्रं देवकीनन्दनम् ॥ १५ ॥ नन्दिघोषं रथं दिव्यमम्बेर्धनुरनुत्तमम्। गाण्डीवं नाम तद्दिवां चिष्ठं खोकेषु विद्युतम्। चन्यान् सायकांसैव तथामेखस दंशनम् ॥ १६ ॥ ... स तेन घनुषा वीरा पाष्डवी जातवेदसम्। क्षचाहितीयो बीमत्सुरतपैयत वीथ्यवान्। १०॥: तृपान् दिविकये जिला रहान्यादाय वे.ददी। युधिष्ठिराय महते भावे बीतिविदे मुदा ॥ १८.॥ बुविष्ठिरोऽपि घर्माका स्नाविमः परिवारितः। जिती दुर्खोधनेनेत्र मायाचूतेन पाप्रिना ॥ १८ ॥ वर्षद्वारासनमते स्थितेन यक्तुनेर्भते । मध दादम वर्षाण वने तेपुर्भंदतपः ॥ २० ॥ स्त्रोम्या द्रीपदीवडा सुजिहन्दासिसंहताः । यंबुर्विराटनगरं गुप्तक्रपेष संखिताः ॥ २१ ॥. वर्षमेकं महाप्रजाःगोपदादिम्पालयम् ।। नतो जाताः स्वयं राष्ट्रं प्रार्थयासासुराहताः॥ २२ का पंचयामानवराज्यात् वीरा दुर्खोधनं स्रपम्। CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Conection, New Delin District he St.

षचौडिणीमिर्दिव्याभिः सप्तमिः परिवारिताः। एकाद्यमिक्दुयुक्ता युक्ता दुर्खोधनाद्यः ॥ २४ ॥ बासीद युर्व सङ्गुलच देवासुररणीपमम्। भीषाः सेनापतिरभूदादौ दौर्खीधने वसे॥ २५॥ पारहवानां शिखाङी च तयोर्युदं बभूव च। यस्त्रायस्त्रि सञ्चाचीरं दयराव्रं यरायरि॥ २६॥ शिखण्डार्जुनबाणैसं भीषाः शरशतैर्युतः। **उत्तरायणमीस्त्राय घ्याला देवं गदाघरम्॥ २०॥** . उज्जा धर्मान् बहुविधांस्तर्पयित्वा पितृन् बहन्। भानन्दे तु पदे लीनो विमली मुत्राकि विषे ॥ २८॥ ततो द्रोणो ययौ यो हं प्षष्टबुक्तेन वीर्यवान्। दिनानि पञ्च तद् युद्यमासीत् परमदाक्षम् ॥ २८ ॥ यव ते प्रथिवीपाला हताः पार्वतसागरे । योकसागरमासाद्य द्रोणोऽपि स्वर्गमाप्तवान्॥ ३०॥ ततः वर्णो ययी योषुमर्जुनेन महासना । दिनइयं महायुद्धं खत्वा पार्थाससागरे। निमन्नः स्थेलोकन्तु ततः प्राप स वीथ्यवान् ॥ ३१॥ ततः यस्त्रो ययौ योदं धर्मराजेन धीमता। दिनार्च न इतः ग्रस्थो वार्णेच्य जनसिन्धीः ॥ ३२ ॥ दुर्योधनोऽय वेगेन गदामादाय वीर्यवान्। भग्यधावत वै भीमं कालान्तकयमोपमः॥ ३३॥ भय भीमेन वीरेण गद्या विनिपातितः। भवत्यामा गतो द्रोषिः सप्तसैन्धं ततो निश्च ॥ ३४ ॥ जवान बहुवीर्खेण पितुर्वधमनुकारन्। हष्टयुवं वचानाय द्रीपदेयांय वीर्यवान् ॥ ३५ ॥ हीप्रयां ज्यमकायामस्याचा चिरोम्पिम् \$3 Foundation USA

ऐविकासीय तं जिला जगारार्जुन उत्तमः ॥:३.६ ॥ बुधिडिरं समाधास स्त्रीजनं गोकसङ्खम्। साला सनार्थे देवांसः,पितृनवः,पितामसान्॥ ३० ॥ चामासितोऽय भीमेन राज्यसेताकरोत्राहत्। विश्वामीनेऽज्ञमधेन विधिवद्विशावता ॥ ३८॥ राज्ये फ्रीचितं साम्य यादंवानां विनाधनम् । श्रुता तु मीषसे राजा जग्ना नामसहस्रवस् ।: विष्णेः सर्गं जगामायः सीमावैर्घाटिमर्श्वतः ॥ ३८ ॥: वासुदेव: पुनर्बुद्धः स् मोद्वायः सुरक्षिपाम् । देवादीनां रचणाय प्रधर्महरणाय चां ४००॥: दुष्टानाच् वधार्याय अवतारं करोति च । यथा चन्तरिविधे जातः चीरोदमस्यने ॥ ४१ ॥: देवादीनां जीवदाय भायुर्वेदसुवाच इ-१. विकामित्रसतायेव सुनुताय महासने हे भारतांबाववारांब्र चुला स्वर्ग व्रजेबर:॥ ४२ ॥-रति,गार्डे सहासुराणे भारतवर्षनं नाम पर्दः चलारियद्धिकायततसोऽध्यायः ।

# षट्चत्वारिंशद्धिकाशततमोऽध्यायः।

धन्तनारिक्वाचः।

निमित्तहेलायतनप्रत्ययोत्यानकार्यीः। निदानसाइ: पर्यास्यी प्रापृपं येन सम्राते॥ ४: ॥ **उत्**पित्युरामयो दोषविभेषेणानिविष्ठितः । जिङ्गमव्यक्तमत्मत्वाद्माचीनां तद्ययाययम्॥ ५. ॥ तदेव व्यक्ततां जातं क्यमित्यमिधीयते। संस्थानं व्यञ्जनं लिङ्गं सचर्षं चिक्रमास्रतिः॥ ६ ॥. इतुव्याधिविपर्यस्तविपर्यस्तार्यकारियाम्.। भीवधानविहारात्रासुप्रयोगं सुखावहम्:॥ ७ ॥ः विबादुपग्रयं व्याघी:स जि सामामिति स्रुत:। विपरीतोऽनुपश्योः व्याध्यसामेऽतिसंज्ञितः ॥ ८ ॥ यथा दुष्टेन दोषेण यथा चानुविसर्पता । निवृत्तिरामयस्यासी सन्माप्तियातिरागतिः॥:८ ॥: संख्याविकसप्राधान्यबस्तकासविधेषतः। सा भिवाते यथाचैव वस्त्रक्तें श्री ज्वरा इति ॥ १० ॥ दोषाणां समवेतानां विवासोऽ यांयवस्यना । सातन्त्रपारतंन्त्रप्रास्याः व्याधेः प्राधान्यमादिशेत् ॥ ११ । इतादिकात् सावयवैर्वजावसविश्वष्यम्। नत्तं, दिनर्तुभुक्तांशैर्व्याधिकाची यथा सचम् ॥ १२ ॥: इति प्रोक्को निदानार्थः सः व्यासेन्रेपदेश्वते। सर्वेषामेत्र, रोगाणां निदानं क्रुप्रिता सखाः ॥ १३ ॥ तत्प्रकोपस्य तु प्रोज्ञः विविधाहितसेवनम्। पहितक्तिविधी योगस्त्रयाणां प्राग्रदाह्नतः ॥ १४ ॥ तिक्रोषणकषायास्क्षाप्रसितभोजनैः। धावनोदीरचनिश्राजागरात्युचभाषचैः॥ १५ ॥: क्रियामियोगभीयोकचिन्ताव्यायासमैथुनै:।: CC-0. Pro Saya Tring me office and New Yell Butter by & Sindandation USA

पित्तं वदुन्ततीं स्को पावटुको धविदाहि भि:। ग्रावाध्याचरात्राईविदास्त्रसम्बेषु च ॥ १७ ॥ खादक्तवयस्मिष्युर्वभिष्यन्दिशीतसैः। पास्यासप्रसुखाजीर्षदिवासप्रादिशंहणैः॥ १८॥ प्रच्हर्रनाद्ययोगेन सुक्तमात्रवसन्तयोः। पूर्वीको पूर्वराचे च क्षोषा वच्छामि सक्सरान्॥ १८॥ सित्रीभावात् समस्तानां सनिपातस्तवा पुनः। संकीर्यां जीर्यविषमविषदाचायना दिभि: ॥ २०॥ व्यापनमद्यपानीयभृष्कभाकासमूलकैः। पिखाक सत्यवसरपूतिग्रष्ककामाने: ॥ २१॥ दोषत्रयकरेस्तैस्तैस्त्यान्परिवर्त्ततः। घातोर्दुं ष्टात् पुरो वातात् तियज्ञावैयविश्ववात् ॥ २२ ॥ दुष्टामानैरितक्षे सपद्देर्जनार्चपीड्नात्। सिष्यायोगाच विविधात् पापानाच निषेवणात्। कीयां प्रसववैषयात्तया मित्रीपचारतः ॥ २३॥ प्रतिरोगमिति ब्रुड्डा रोगविध्वतुंगामिनः। रसायनं प्रपद्माश दोषा देहे विकुर्वते ॥ २४ ॥ इति गार्डे महापुराणे सर्वरोगनिदानं नाम षद्चलारि'यद्धिक्यततसोऽध्यायः।

सप्तत्वार्श्यद्धिकयततमोऽध्यायः। भन्ननारिकवाच। वच्चे व्यर्गनदानं हि सर्वव्यरिवृह्ये। व्यरोरोगपतिः पाणा सत्युराजोऽयनोऽन्तकः। मुदद्वाध्यरश्चंसिकद्रोह् नयनोद्भवः॥१॥ तत्सनापो मोहमयः सन्तापाकापचारजः। विविधैनौमितः मूरो नानायोनिषु वर्त्तते॥२॥ पाक्की गर्नेष भितापों वाजिष्ववर्षः कुकुरि । क्ल्यादी जबदेवया नीविका ज्यातिरोषवीषु भूत्यामूवरी नाम n a H:

द्रवासम्बद्धनं कायः खादः ग्रेखं त्वगादिषु। बङ्गेषु च ससुद्भृताः पीड्कास् कफोइवे ॥ ४ ॥ काले यथास्त्रं सर्वेषां प्रवृत्तिष्ठं बिरेय वा। निदानोज्ञानुपश्यो विपरीतो यथापि वाः॥ ५ ॥ यक्चियाविपावसः स्तमासासस्तिव, च। ब्रहाइस विपालस तन्द्रा चालस्रमेव.च । वस्तिवसदीवनया दोषायासप्रवर्त्तनम् ॥ ६.॥: बाबाप्रसेको द्वजासः चुनायो रसदं सुखम्। स्वक्रमुणागुरुलच्च गात्राणां बद्दमूवता। न विजीयें न च सानिन्द रखामस सचयम्॥ ७.॥ खत्वासता खघुलक्ष गात्राणां ज्यरमार्द्रम्। द्रोषप्रवृत्तिरष्टाद्वाद्विरामव्यर्कच्चपम् ।ः यथा खिल्लं संसर्गे ज्वरसंसर्गकोऽप्रि वाः॥ ८ः॥ ब्रिरोर्त्तिमूर्व्याव्यक्तिस्ट्रिट्ट्याइकाखायाविष्य पर्वमेदाः,। चित्रता सम्प्रदरोमहर्षा जृत्यातिवाक्कः पदनात् सपित्तात् ne l

तापद्मन्यत्रचिप्रवैथिरोचीं स्थासकायविवर्कः । योतजाचितिमिरस्वमितन्द्राञ्चः अव्वातजनितज्वरित्रकृम् ॥१०॥ योतस्त्रसस्देददाहाव्यवस्थास्त्रस्या कामः स्रेमित्तप्रहत्तिः। योचस्तन्द्रा विप्ततिसास्तता च चेयं क्यं स्रोसप्रितन्त्रस्य ॥११॥

सर्वजी, बच्चे: सर्वेद्धिकात च. सुइर्सुइ: । तदच्छीतं तिसिर्निद्रा दिवा जागरणं निधि ॥ १२/॥ सदा वा नैत वा निद्रा महासेदी हि नैत वा।

गीतनर्त्त नहास्यादिः प्रवतिहापवर्त्तनम् ॥ १३ ॥ साञ्चणी कलुषे रते शुन्ने लुलितपचणी। भिच्चो पिष्डिकापार्खीयरःपर्वास्त्रिक्ग्स्नसः॥ १४॥ सखनी सबजी कर्यों महायीती हि नैव वा। परिदन्धा खरा जिल्ला गुरुसस्ताक्षसन्धिता ॥ १५ ॥ ष्ठीवनं रक्तपित्तस्य जोठनं थिरसोऽतिखट्। कोठानां स्थावरकानां सक्कलानाञ्च दर्भनम् ॥ १६॥ द्भव्यया मससंसर्गः प्रवृत्तिर्वास्ययोऽति वा। चिन्धास्त्रता बलक्षं यः स्त्रसादः प्रसापितः ॥ १७॥ दोषपाकसिरं तन्द्रा प्रततं क्युड्कूजनम्। सविपातमभिन्यासं तं ब्रुयाच इतीजसम्॥ १८॥ वायुना क्रक्षेन पित्तमन्तःसु पीड़ितम्। व्यवायित्वात् च सीख्यात् च विद्यमीगै प्रपद्यते । तेन चारिद्रनेवलं सनिपातोइवे ज्वरे ॥ १८॥ दोषे विव्रद्वे नष्टेऽन्नी सर्वसंपूर्णलच्चणः। साविपातव्यरोऽसाध्यः क्षच्छसाध्यस्ततोऽन्यवा ॥ २०॥ धन्यव सविपातीलं यन पित्तं प्रथम् स्थितम्। लचि कोष्ठे च वा दाई विद्वाति पुरोत्तु वा॥ २१॥ तद्वद्वातकभे भीतं दाचादिर्दुस्तरस्तयोः। यीतादी तब पित्तेन कफी खन्दितशोषिते॥ २२॥ पित्ते शान्तेऽव वे मूर्च्या मदस्तृत्वा च जावते। दाहादी पुनरन्तेषु तन्त्राखस्ये विसः क्रमात्॥ २३॥ भागन्तु रिमघातामिवक्रभापाभिचारतः। चदुर्घा तु जतः सेदो दाचावीरभिघातजः॥ २४॥ त्रसात् च तिखान् पवनः प्रायो रत्नं प्रदूषयन् । सव्यथायोकवैवक्षें सद्जं कुर्ते जूरम्॥ २५॥

ग्रज्ञविशीवधिविषक्रीधमीशोककामजः। श्रमिषद्भग्रहोऽप्यसिवकसादासरोदने ॥ २६॥ भोषधीगन्धने मूर्च्या शिरोक्यमयुः चयः। विषासूर्च्छोतिसार्य स्थावता दाइकद् भ्रमः ॥२७॥ क्रीधात् कस्यः शिरीक्क् च प्रकापी भयशीकजे। कामाद् समोऽविदिश्ही क्रीनिंद्राघीष्ट तिचयं: ॥२८॥ यहादी सनिपातस क्पादी मक्तस्तयोः। क्रीपात् क्रोपेऽपि पित्तस्य यौ तु शापाभिचारजी ॥ २८॥ सिवपातच्वरी घोरी तावसञ्चतमी सती। त्रवाभिचारिकेर्मन्त्रेइ यमान्य तप्यते॥ ३०॥ 'पूर्वचे तस्ततो देइस्ततो विस्कोटदिग्समै:। सदाचमूर्च्यापसस्य प्रत्यहं वर्दते च्वरः॥ ३१॥ इति चारोऽष्ट्या दृष्टः समासाद् दिविधस्त सः। शारीरी मानसः सीम्यस्तीस्पोऽन्तर्वेहिरास्ययः॥ ३२ ॥ प्राक्षती वैकतः साध्योऽसाध्यः सामो निरामकः। पूर्वं यरीरे यारीरे तापो मनसि मानसे ॥ ३३॥ पवनैयोगवाहिताच्छीतं स्रेषयुते भवेत्। दाइ: पित्तयुते मित्रं मित्रेश्नाःसंत्रये पुनः ॥ ३४ ॥ ज्वरेऽधिकं विकाराः खुरन्तचोभो मखग्रहः। विहरिव विहर्वेगे तापोऽपि च स साधितः॥ ३५॥ वर्षायरइसन्तेषु वाताबीः प्राक्ततः क्रमात्। वैक्ततोंऽन्यः स दुःसाध्यः प्रायंस प्राक्ततोऽनिकात् ॥ ३६ ॥ वर्षासु मास्ती दुष्टः पित्तक्षे सान्वतं ज्वरम्। क्वर्याच पित्तं ग्ररिंद तस्य चानुबन्तः नपः॥ ३०॥ तत् प्रकृत्या विसर्गाच तत्र नानमनाइयम्। क्रफो वसन्ते तसपि वातपित्तं भवेदनु ॥ ३८ ॥ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

असवत्सर्यदेविषु न्वरः साध्योऽनुपद्रवः । सर्वया विक्रतिचाने प्रागसाध्य उदाद्वत:॥ १८॥ ज्वरोपद्रवतीस्रालमन्दानिवेडुसूत्रता । न प्रवृत्तिन विजीर्णा न चुत् सामज्वराक्षति: ॥ ४० ॥ ज्वरवेगोऽधिकस्तृत्वा प्रचापः म्बसनं स्नमः। मखप्रवित्तिवत्क्रीयः पंचमानस्य सचयम् ॥ ४१ ॥ जीर्पतामविपर्यासात् सप्तरावस जङ्गनम् । जुरः पञ्चविषः ग्रीतो मखकालब्खावलात् ॥ ४२ ॥ प्राययः समिपातेन मूयसासुपदिस्यते । सन्ततः सततोऽन्येयुस्तृतीयकचतुर्थकौ ॥ ४३॥ चातुमृत्रयज्ञहाहिश्रोतसां व्यापिनी मलाः। तापयन्तस्तनुं सर्वा तुष्यदृष्यादिवर्षिताः ॥ ४४ ॥ बिनो गुरवस्तस्याविभेषेष रसासताः। सततं निष्युतिहन्दा ज्वरं कुर्युः सुदुःसहम्॥ ४५॥ मलं ज्वरोषाचातून् वा स शीव्रं चपयेत् ततः। सर्वाकारं रसादीनां ग्रह्मा ग्रह्मापि वा क्रसात् ॥ ४६ ॥ वातिपत्तकापीः सप्तद्यदाद्यवासरात्। प्रायो ज्याति सर्वादां मोचाय च वंषाय च ॥ ४७॥ इत्यन्तिवेशस्य मतं चारीतस्य पुनः सृतिः। दिगुषा सप्तमी या च नवस्येकाद्यी तथा। एवा ब्रिदोवमर्यादा मोच्चाय च बधाय च ॥ ४८॥ अबग्रह्मा ज्वरः कार्स दीर्घमप्यव वर्तते। क्यानां व्यावियुक्तानां मिष्याचारादिसेविनाम् ॥ ४८ ॥ पद्योऽपि दोषो दुष्यादेर्शव्यान्यतमतो बसम्। सपत्यनीको विषमं यसाद् वृत्तिचयान्तितः॥ ५०॥ सविचेपो ज्वरं कुर्यादिवसच्यहिमान्।

दोषः प्रवर्त्तते तेषां स्ने कासी स्वर्यम् बस्तो ॥ ५१॥ निवत्त ते पुनर्वेव प्रत्यनीकवलावल:। चीयदोषो ज्वरः सुच्यो रसादिष्वेव लीयते॥ ५२॥ जीनलात् कार्यवैवर्ष्यजाचादीनां द्वाति संः। यासवविक्रतास्यत्वाच्छीतसां रसवाचिनामः। भाग्र सर्वस्य वपुषो व्याप्तिदोषो न जायते ॥ ५३॥ सन्ततः सततस्त्रेन विपरीतो विपर्थयात् । विषमी विषमारमाः चपाकालेन सङ्गवान्॥ ५४॥ दोषो रत्तात्रयः प्रायः करोति सन्ततं ज्वरम्। अहोरावस सन्धी स्थात् सक्तदन्येयुराश्रितः ॥ ५५ ॥ तिस्मांसवद्या नाड़ी मेदोनाड़ी व्रतीयके। याही पित्तानिलात् मूर्ध स्तिकस्य कर्णपत्ततः ॥ ५६ ॥ सप्रस्थानिस्तकपात् स चैकाहान्तरः स्रृतः। चतुर्थको मलैमेंदोमजास्यन्यतरे स्थितः ॥ ५०॥ मजास्य एवं द्वापरः प्रभावसनुदर्शयेत्। विघा कपोणिजङ्गाभ्यां सपूर्विश्वरसानिसात्॥ ५८॥ मिस्सिक्तीरपगते चतुर्धकविपथ्ययः। विधा ब्राइं ज्वरयति दिनमेकन्तु सुच्चति ॥ ५८ ॥ वलावलेन दोषाणामभ्यचेष्टादिजन्मनाम्। पकानामविनिर्यासात् सप्तरात्रच लक्ष्येत् ॥ ६० ॥ ज्वरः स्थायनसस्तदत् कर्मण्य तदा तदा । गभीरधातुंचारित्वात् सविपातेन संभवात्। . . तुत्रोच्छ्याच दोषाणां दुखिकिसायतुर्धकः॥ ६१॥ स्कात् स्काव्यरेखेषु दूराद् दूरतरेषु च। दोषो रक्तादिमार्गेषु मनैरल्यिरेण यत्॥ ६२॥ याति देख्य नाग्रेषं सन्तापादीनं वारोत्वतः। -0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

क्रमी यबेन विक्रिक्त सतापी सम्भते ज्वर:। विषमी विषमारकः ज्याकासस्यस्यान् ॥ ६३ ॥ थयोत्त्रं मन्द्यतिमेन्द्यतिर्ययाययम् । कार्बनाप्रोति सहयान् सरसादींस्तया तथा॥ ६४ ॥ दोषो ज्वरयति क्षुष्विराज्ञिरतरेण च। भूसी ख़ितं ज़बै: सिक्षं कालं नैव प्रतीकाते। पहुराय यथा वीजं दोषवीजं असेत्तथा ॥ ६५ म वेगं करता विषं यहदायये नीयते बलम्। कुप्यत्वाप्तवसं भूयः कासदोषविष्रन्तव्रा ॥ ६६ ॥ एवं ज्वराः ग्रंवर्त्तन्ते विषमाः सततादयः। उत्का यो मीरवं देन्यं भक्कीऽक्कानां विज्ञायम्। मरोचको विम: कांस: सर्वेद्धिन् रसंगे न्वरे॥ ६७ ॥ रत्तिष्ठीवनं द्वा क्योचाः प्रीड्कोद्यमः। दाइरामस्त्रमदप्रसापी रक्तसंत्रिते॥ ६८ ॥ बद्ग्वानिस्ट हवर्चस्क्रमनार्दा हो समस्तमः। दीर्गस्य गाववित्रेपो मांससे मेट्सि सिते। खेदोऽतित्रणा वसनं द्रीगेन्द्रं वा सिंद्रणाता ॥ ६८ ॥ प्रवापो म्हानिर्क्षिरिस्किंगे लक्षिमेदनम्॥ ७०॥ दीषप्रवृत्तिवृद्योधः खासाङ्गचेपक्कुजनम्। भनार्दाहो विहः ग्रैलं खासी हिका हि मक्तरी॥ ७१। तमसो दर्भनं मर्भच्छेद्रनं स्तब्सेस्तुता। ग्रकप्रवत्ती खत्युस्त जायते ग्रक्तसंत्रये ॥ ७२॥ चत्तरोत्तरदुःसाध्याः पद्मान्ये तु विपर्यस्ये। प्रखिल्पविव गावाणि से सणा गीरवेण च। प्रान्द्व्यस्मायस्य संघीतः स्वात् प्रसेपकः ॥ ७३ नित्यं सन्दर्भरो इनः श्रीतकक्षे य गच्छति।

स्तवाङ्गः स्रोपाम्यिष्ठो भवेदङ्गवलायकः ॥ ७४ ॥ इरिद्राभेदवर्णाभस्तंत्रक्षेपं प्रमेहति। स वै इं।रिट्रको नाम व्यरमेंदीऽन्तकः सृतः॥ ७५॥ कपवाती संमी यंत्र हीनपित्तस्य देहिनः। तीस्वीऽयंवा दिवा मन्दी जायंते राविजी ज्वरः ॥ अ६ ॥ दिवाकरापितंबले व्यायामाच विश्रोषिते। यरीरे नियतं वातात् ज्वरं स्वात् पीर्वराविकः ॥ ७७॥ भामायये यदासाखे स्रोपित्ते द्वार्थः खिते। तद्वे शीतले देई पर्वे चीर्ण प्रजायते ॥ ७८ ॥ कार्ये पित्ते यदा व्यस्तं स्रीमा भान्ते व्यवस्थितः। उचालं तेन देवस्य मीतलं करपाद्यीः॥ ७८॥ रसरकात्रयः साध्यी मांसमेदीगतस यः। चिस्तम्जागतः काष्ट्रस्तेस्तः साङ्गेर्द्धतप्रभः ॥ ८० ॥ विसंजी ज्वरवेगार्चः सक्रीय इव वीक्वते। सदीवसुर्वाश्व सदा शक्तं सुर्वति वेगवत् ॥ ८१ ॥ देही संघुष्य पगतंत्रसममी हतापः

दहा लघुव्य पगतक्षमभाहतायः पाकी सुद्धे कर्रणसीष्ठवसव्ययत्वम् । द्धेदः चवः प्रकृतियीगिमनीऽविल्यां क्षय्ह्यं सूप्ति विगतन्वरलचणानि ॥ ८२ ॥ द्विक्यतत्वमीऽध्यायः ।

श्रष्टाचारिश्वदिक्षणतत्मोऽध्यायः । भन्ननारिक्वाच । श्रषातो रक्षपित्तस्य निदानं प्रवदास्य हम् ॥ स्रशोषातिक्षकादृक्षस्व वणादिविदाहिभिः ॥ १ ॥ कोद्रतोहासकोदान्ये स्तदुक्रौरतिसेवितैः।

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

क्रिपितं पैत्तिनीः पित्तं द्वं रज़्ख सूर्च्छति ॥ २॥ तैर्मियसुष्यक्पत्वमागस्य व्याप्नुवंस्तनुम्। पित्तरसस्य विस्ततेः संसर्गाद् दूषणादपि ॥ ३॥ सन्धवर्णातुइत्तेषु रत्तोन व्यपदिव्यते। प्रभवत्यस्जः स्थानात् भीहतो यक्षतस तत्॥ ४॥ शिरोगुरुत्सम्बद्धाः भूमकोऽस्तकः। क्रिंतन्क्रदिवैभत्सं कायः खासी भ्रमः समः॥ ५॥ नोहितो न हितो सत्स्यमसास्रत्य विन्दरे। रक्रहारिद्रहरितवर्षता नयनादिषु ॥ ६ ॥ नील्लोहितपीतानां वर्णानामविवेचनम्। सप्ते जनाद्धर्मिलं भवत्यस्मिन् सविष्यति॥ ७ ॥ जह नामाचिक्षणीस्मैमेंद्रयोविगुदैरधः। कुपितं रोमकूपेंच समस्तैस्तत् प्रवर्तते ॥ ८॥ जाही साध्यं कफाद् यसात् तिहरेचनसाधितम्। बहीवृष्य पित्तस्य विरेको हि वरीवष्रम्॥ ८॥ मनुबन्धी कफो यत तस तसापि शहिकत्। नवायाः सादवी यस विश्वती से मला हिताः॥ १०० बदुतित्तवायाया वा ये निसर्गात् वापावचाः। मधी यायस नायुषांसत्मच्हर्नसाधकम् ॥ ११ ॥ प्रत्यीवध्य पित्तस्य वसनं नवसीवध्यः। भनुविभवको यस शासिपत्तन्तस्य च ॥ १२ ॥ कवायस हितस्तस्य मधुरा एव केवलम्। वामसार्वसंस्ट्रस्साध्यसुपनामनम्॥ १३॥ यसम् प्रतिकोसलादसाध्यादीव्यस्य चा त दि संग्रोधतं किखिदस्य च प्रतिसोमिनः ॥ १४ ॥ ग्रोधनं प्रतिबोस्य रत्तिपित्तेशिसर्जितम् ।

एवमेवीपश्रमनं संशोधनिमिष्टेष्यते ॥ १५ ॥ संस्टेष्टेषु हि दोषेषु सर्वथा कर्दनं हितम्। तत्र दोषीऽत्र गमनं श्रिवास्त्र दव सम्बते। उपद्रवास विक्रति फस्ततस्तेषु साधितम्॥ १६ ॥ दति गार्डे महापुराचे रक्तपित्तनिदानं नाम षष्टचलारिंशदधिकाशततसोऽध्यायः।

जनपञ्चाशद्धिकशततमोऽध्याय:। भन्वन्तरिक्वाच । श्रायकारी यतः काशः स एवातः प्रचश्चते । पञ्च काथाः स्मृता वातिपत्तस्त्रे सचतच्यैः ॥ १ ॥ चयायोपेचिताः सर्वे बिखनसोत्तरोत्तरम्। तेवां भविष्यतां रूपं कच्छे कच्छूररोचकः ॥ २॥ गुष्ककर्णास्त्रकर्वतं तत्राधीविहितोऽनिसः। जहुँ प्रवृत्तः प्राप्योरस्त्रस्मिन् कप्रहे च संस्कन् ॥ ३॥ शिरास्रोतांसि संपूर्व ततीऽङ्गान्युत्विपन्ति च। चिपविवाचियी क्लिप्टसरः पार्खे च पीड्यन्॥ ४॥ प्रवन्ति सवक्रेण सिवकांस्थीपमध्यनिः। इत्पार्कोवियरः यूलमो इची भस्तरचयान् ॥ ६॥ करोति ग्रव्यकागञ्च महावेगक्जाखनम्। सोऽक्रइषीं क्यां ग्रष्कं क्रक्शन् सुज्ञाखतां व्रजेत्॥ ६॥ पित्तात् पीताचिकता तिक्वास्यतं व्यरी समः। पित्तास्वमनं ढणा वैसर्यं भूमको मदः॥ ७॥ प्रततं कायवेगे च ज्योतिवामिव दर्भनम्। कफादुरोऽव्यक्तमूर्षि इदयं स्तिमितं गुरु ॥ ८॥ कारहे प्रसिपसद्नं पीनसच्चर्यरीचकाः। रोमचर्षी घनसिन्धसे स्थास प्रवर्तनम् ॥ ८॥

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

युवायी: साइसेस्ते साः सिवतेरययावसम्। उरखताःचतो वाशुः पित्तेनानुगतो बस्ती ॥ १० ॥ कुपितः कुर्ते अव्यं कर्षं तेनः स्थीणितम्। पीतं म्बावचः ग्रप्ताचा प्रथितं कुमितं बहुः॥ ११नाः छोवेत् काछोन क्जता विभिन्नेनैव कोरसा। स्वीभिरिवःतीसाधिसुद्यमानेन मूखिता॥ १२ ॥। द्ः खसर्थेन् यूजेन् भेदपीड़ा हि तापिना। पर्वमेद्व्यर्खासख्यावैद्वर्थकस्पवान् ॥ १३-॥-पारावत द्वोत्वूजन् पार्क्यूची ततोऽस्य च।: कफ़ार्खेर्दमनं पत्तिबलवर्षकं हीयते ॥ १४ ॥: चीपस्य सासंद्रम् व्रतं स्नासप्रक्रकटियम्:। वायुप्रधानाः कुपिताः धातवी राजयस्मणः॥ १५ ॥: कुर्वन्ति यच्चायतने वार्यः छोवेत् वार्मः ततः। पूतिपूर्योपमं वीतं मित्रं इरितलोडितम् ॥ १६:॥. सुप्यते तुद्यत इव इद्यं पचतीव च। पनसादुषाग्रीतेच्छा बङ्गागितं बसचयः १०॥: चिन्धप्रसन्तवक्कात्वं श्रीमद्दर्यननेवता । ततोऽस्य चयक्याणि सर्वास्याविर्भवन्ति च ॥ १८ ॥: द्रखेषः, चयनः कायः चीणानां देवनायनः। याच्यो वा बिजना तहत् चतनोऽपि नवी तु ती ॥ १८ 👫 सिध्येतामणि सामर्थात् साध्यादौ च पृथक् क्रमः। सित्रा याप्यास वें सर्वे जरस: खविरस चना २०॥ · काममासम्बर्धक्टिसंस्सादादयो गदा: । · भवन्युपेचया यसात् तसात्तां लंदया चर्येत् ॥ २१ ॥ इति गांब्ड् महापुराये कामनिदानं नाम जनप्रवागद्धिकगततमोऽध्यायः।

#### पञ्चायद्क्षिक्यततमोऽध्यायः।

धन्तन्तरिक्वाचा अवातः खासरीगस्य निदानं प्रवदास्य हम्। काग्रहच्या भवेत् खासः पूर्वेवी दोषकोपनैः॥ १॥। भामातिसारवसयुविषयाण्डु इवरेरपि।। रजोधूमानिसैर्भघाताद्पि हिमाखुना ॥ २ ॥: चुद्रकस्तमकच्छित्रो सहानृष्टुं य पञ्चसः। वाफीप्रदेशसनपवनी विश्वशास्त्रितः॥ ३:॥। प्राणीदकानवाचीनि दुष्ट्रमीतांसि दूषयन्। **डर:ख: कुर्**ते खासमामाश्यससुद्रवम् ॥ ४ ॥ : प्राग्रूपं तस्य इत्पार्श्वयूनं प्राणविनोमता। मानाइ: यहभेंद्य तत्रायासींऽतिभोंजनै: ॥ ५.॥३ मेरितः पेरयन् चुद्रं खयं स समसं महत्। प्रतिसोसं ग्रिया गच्छेदुद्धि प्रवनः कामम् ॥ ६ ॥ परिस्रक्षा शिरोधीवसुरःपार्धे च पीड्यन् !! कार्य घुर्षुरकं मोस्क्चिरम्यीनसं स्थाम् ॥ ७ ॥ करोति तीव्रवेगञ्च श्वासं प्राचीपतायिनम्। प्रतास्येत्तस्य वेगेन छीवनान्ते च्यां सुखी ॥ ८ ॥ " क्रक्राच्छयानः क्रसिति निषयः सास्यमईति। उक्तिताची लखाटेन सिंद्यता स्थमार्तिमान् ॥ ८ 🙌 विश्वव्यास्थी सृद्धः खासः काङ्कलुर्थाः सवैययुः। मेघान्बुयीतप्रान्वातैः स्रोपलैयःविवर्षते॥ १०॥ स याप्यस्तमकः साध्यो नरसः विनो भवेत्। व्यरमूर्च्छावतः श्रीतैर्नः शास्येव् प्रथमस्त सः ॥ ११% काश्यसितवच्छीर्यमर्भच्छेद्वजादितः।

संबेदमूर्च्छः सानाहो विस्तिदाइविबोधवान् ॥ १३ हाः CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA श्रिकाखः प्रताचस् क्रिश्चद्रतेवाकोचनः ।
श्रकास्यः प्रतापन् दीनो नष्टच्छायो विचेतनः ॥ १३॥
महता महता दीनो नादेन खसिति क्रियन् ।
छ्रुयमानः संरक्षो मत्तर्षम इवानिश्चम् ॥ १४॥
प्रनष्टचानविज्ञानो विध्वान्तनयनाननः ।
श्रक्षं समाज्ञिपन् वहसूत्रवर्चा विश्वीर्णवाक् ॥ १५॥
श्रक्षं समाज्ञिपन् वहसूत्रवर्चा विश्वीर्णवाक् ॥ १५॥
श्रक्षं समाज्ञिपन् वहसूत्रवर्चा विश्वीर्णवाक् ॥ १६॥
यो दीर्घमुच्छसित्यूष्टं न च प्रत्याहरत्यवः ॥ १६॥
स्रो साहतमुख्योतः क्रुह्मन्यवहादितः ।
छङ्गं दिग्वीक्षते स्वान्तमिच्छी परितः चिपन् ॥ १०॥
मभैस छिद्यमानेषु परिदेवी निर्ववाक् ।
एते सिध्येषुरव्यक्ताः व्यक्ताः प्राणहरा भ्रवम् ॥ १८॥
इति गारुङ्गं महापुराणे स्वासनिदानं नाम
पञ्चाश्वद्धिकश्चततमोऽध्योयः ।

### एकपञ्चाग्रद्धिकग्रततमोऽध्यायः।

चन्तरिक्वाच । हिकारोगनिदानच वच्चे सुन्तत ! तत् नृष् ।

म्ह्यासैकहेत प्राप्नूपं संख्या प्रक्रतिसंत्रया ॥ १ ॥

हिका अच्चोज्ञवा चुद्रा यमका महतीति च ।

गच्चीरा च मक्त्रव त्वर्या युक्तिसैवितै: ॥ २ ॥

कचतीच्यखरायान्तरिक्पानै: प्रपीहितः ।

करोति हिकां मक्तो मन्द्रयन्दां चुधानुगाम् ।

समं सम्यावपानेन या प्रयाति च सावजा ॥ ३ ॥

पायासात् पवनः ज्ञुद्धः चुद्धां हिकां प्रवर्त्तयेत् ।

जनुमूजात् परिद्धता मन्द्रवेगवती चि सा ॥ ४ ॥

हिसायासतो याति सुक्तमात्रे च मादैवम् ।

चिरेष यमलैंवेंगैर्या हिका संप्रवर्तते॥ ४॥ परिणामा सुखे हिं परिणामे च गच्छति। कम्पयन्ती भिरो घीवां यमलां तां विनिर्दिशेत्॥ ६॥ प्रसापच्छर्यतीसारनेत्रविद्युतजृश्यिता। यसला वेगिनी चिका परिणामवती च सा॥ ७॥ ध्वस्तभ्रम्भुग्मस्य,श्रुतिविद्वत्तवस्यः। स्तक्षयन्ती तनुं वाचं स्मृतिं संज्ञाच सुचती॥ ८॥ तुदन्ती मार्गमाणस्य कुर्वती मर्मघटनम्। प्रष्ठती नमनं सार्थ महाहिका प्रवर्त्तते ॥ ८ ॥ महायूला महायव्दा महावेगा महावला। पकाशयाच नामेवी पूर्ववत् सा प्रवर्तते ॥ १० ॥ ेतद्रपा सा सहत् कुथात् जृश्यणाङ्गप्रसारणम्। गसीरेण निदानेन गसीरा तु सुसाधयेत्॥ ११॥ आदो हो वर्जयेदन्ये सर्वलिङ्गाञ्च वेगिनीम्। सर्वस्य सिश्तामस्य स्थविरस्य व्यवायिनः॥ १२॥ काधिसः चीषदेषस्य भन्नच्छेदक्षयस्य च। सर्वेऽपि रोगा नाशाय नत्वेवं शीघ्रकारिषः। हिकाम्बासी यथा ती हि सत्युकाले सतालयी॥ १३॥ इति गार्डे महापुराणे हिक्कानिदानं नाम एकपञ्चाग्रद्धिकगततमोऽध्यायः।

दिपञ्चायद्धिकयततमोऽध्यायः।

धन्वन्तरिक्वाच । श्रधातो यद्मारोगस्य निदानं प्रवदास्यस्म् । श्रमेकरोगानुगतो बहुरोगपुरोगसः ॥ १ ॥ राजयस्मा चयः श्रोषो रोगराङ्गित क्य्यते । नचताणां हिजानास राज्ञोऽभूद् यदयं पुरा । CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

यच राजा च यच्चा च राजयचा तती मत: ॥ २॥ देशीषधचयक्रतीः, चयान्ते स्ववेध सः। रसादिक्षोववाष्ट्रीको रोगराङ्गित राजवान्॥ इ ॥ साइस वेगसंरोकः श्रुतीज:सेइसंचय:। अज्ञपानविधित्याग्यत्वारस्तस्य हेतवः॥ ४४ ॥ तैबदीर्षीऽनिज्ञः पित्तां व्यर्थक्षोदीर्थः सर्वतः। ग्रतीरसन्धिमाविष्यः ताः भिराः प्रतिपीङ्यन्॥ ५ ॥ सुखानि श्रोतसां बहुा तथैवातिविस्च्यः वा । मध्यमू इ मधस्त्रिक्षं स्वावां सञ्जाववेद् हृदः ॥ ६.॥ क्यं भविष्यतस्तस्यः प्रविष्यापरे सूत्रं ज्वादः। प्रसेको सुख्याञ्चर्यः मार्दवः विद्वदेश्योः ॥ ७ ॥ खीखमार्गावपानादी ग्रचावग्रचिवीचणः। सिवाहणकेशादिपातः प्रायोऽनपानयोः ॥ द ॥ ह्रमासक्दिरंशिक्स्मातेऽपि क्लब्बः। पास्त्रोक्वच:पादास्यकुक्कक्षोरतिशक्तता ॥' & IF बाह्री: प्रतोदी जिह्नायाः कार्यः वैभव्यदर्भनम्। क्रीमबमांसप्रियता चृत्रिता सूर्वग्रयहनम् ॥ १००॥ नखकेशास्त्रिष्टिस सप्ते चामिसवी भवेत्। पतनं समामाजिकपिमापदपचिमाः ॥ १.१:॥ विधास्त्रितुषभसादित्री समिधरोष्ट्यम्। श्रुत्यानां प्रामदेशानां दर्शनं ग्रुष्यतोऽकासः । क्योतिर्दिव दवाकीना ज्यलताच महीरहाम्॥ १२ ॥ पोनसकासकाशञ्च खरमूर्वकोऽक्चिः। जर्द नि:माससं ग्रोकावधनकदिंग कोष्ठरी ॥ १३:॥ क्षिते पार्वे चः रग्बोचे सन्तिको भवति व्वरः।

र्पाण्येवादरीतानि जायन्ते राजयन्त्राणः ॥. १८.॥ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA तेवासुप्रदशान् विद्यात् क्रायुध्वंसक्तरी रजः। ज्याक्सर्दनिष्ठीववक्रिमान्दाखपूतिता ॥ १६ ॥ तत वाताच्छिर:पार्षशूलनं साक्रमदेनम्। कर्करोधः खरभ्यं भी पित्तात् पादांसपाणिषु ॥ १६ म द्राष्ट्रीऽतिसारीऽस्क्ष्टिंसुंखगन्धी खरी ग्रदः । क्षपादरोत्रक्षच्छदिकाशावर्षाक्षगीरवम् ॥ १०॥ प्रसेवः पीनसः खासः खरमेदोऽलावक्रिता। दोषैर्मन्दानबलेन ग्रोवसेपकफोस्वयै: ॥ १८ ॥ स्रोतोसुखेषु रहेषु भ्रातुषु ख्रव्यकेषु च। विदाही मनसः खाने भवन्यन्ये भ्रापद्रवाः ॥ २८ ॥ :पचते कीष्ठ एवात्रमस्त्रभुत्ते रसैर्युतम्। आयोऽस्य चयभागानां नैवानं चाक्यप्रये ॥२०॥ रसी च्रास्य न रताय मांसाय कुर्ते तु तत्। उपस्तवः समन्ताच् केवलं वर्त्तते चयी ॥ २१ ॥ बिङ्गेष्वसेष्वतिचीणं व्यापी प्रद्वरणचयम्। वर्जयेत् साथयेदेव सर्वेष्वपि तत्तोऽन्यया ॥ २२ ॥ होवैर्व्युत् : समस्ते य चयात् सर्वस्य मेदसाम् । खरमेदो भवेत्तस्य चामो रूच्यंतः सरः ॥२३॥ शूक्तपर्याभकगढ्वं सिन्धीन्योपश्रमोऽनिसात्। पिचात्तालुगले दाहः शोषो भवति सन्ततम् ॥२४४ लिम्पनिव क्षे क्षे क्षं घुरघुरायते। ख्यं विरुद्धे: सर्वेस्तु सर्वेलिङ्गे: चयो भवेत्॥ २५ ॥ अमायतीव चात्यर्धमुदिति स्रेष्मबच्यम्। क्राच्यसाध्याः चयायात सर्वेरत्यस्य वर्जयेत् ॥ २६ ॥ इति गावड़े महापुराचे यचानिदानं नाम

े द्विपश्वाग्रद्विवाग्रततमोऽध्वायः। CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

## चिषञ्चाशद्विकाशततमोऽभ्यायः।

धन्दन्तरिक्वाच । अरीचकानिदानन्ते वस्त्रेऽहं सुत्रुताधुना । परीचको भवेद्देषिज्ञाद्भदयसंख्यैः॥१॥ सविपातेन मनसः सन्तापेन च पश्चमः। कषायतिक्रमधुरं वातादिषु सुखं क्रमात्॥ २॥ सर्वं वीतरसं श्रीकक्रोधाद्विषु यथा मनः। क्दिदोवैं प्रथम् सर्वेदुंष्टैरन्येस पश्चमी ॥ ३॥. खदानीऽविक्ततान् दोषान्-सर्वं सन्धर्मस्यति । भाग्रक्ते भोऽस्य लावस्त्रप्रसेकार्चयोपमाः ॥ ४ ॥ नामिप्रष्टं क्जलाग्र पार्श्वे चाहारसुत्चिपेत्। ततो विच्छित्रमत्यात्यकायं फेनिलं वमेत्॥ ५॥ यब्दोहारयुतः क्षच्छमनुक्षच्छे य वेगवत्। काशास्त्रशोषकं वातात् स्तरप्रीडासमन्वितम् ॥ ६ ॥ पित्तात् चारोदकनिमं धूर्वं इरितपीतकम्। सास्गद्धं कटुतिकं द्रसम्च्हीदाचपाकवत्॥ ७॥ कफात् सिन्धं घनं पीतं से ज्यतस्तु समाचिकम्। मध्रं खवणं भृरि प्रसत्तं खोमहर्षणम्॥ ८॥ सुखम्बययुमाधुर्यतन्त्राह्यसासकामवान् । सर्वे चिक्के समापनस्याच्यो भवति सर्वया ॥ ८॥ सर्वे यस्य च विद्विष्टं दर्भनश्रवणादिभिः। वातादिनैव संमुद्धाः समिदुष्टावजे गदे। ग्लवेपयुद्धकासा विशेषात् क्रमिने सवेत्॥ १०॥ इति गार्ड महापुराण प्ररोचकनिदानं नाम विपञ्चाग्रद्धिकग्रततमोऽध्यायः।

### चतुःपञ्चाग्रद्धिकागततमोऽध्यायः ।

धन्तनरिक्वाच । इद्रोगादिनिदानं ते वच्चे इं सुत्रुताधुनाः!। क्रमिइद्रोगिकक्षेत्र सृताः प्यतुः इद्गताः ॥ १॥ वातेन शून्यतात्वर्थं भुन्यते रोदितीति च। भिवते ग्रंथते स्तवं हृद्यं शून्यता भ्रमः॥ २॥ चनसाद्दोनता योको भयं यब्देऽसन्दिशाता । विपयुर्वेपनामी हम्बासरी घीऽस्पनिद्रता॥ ३॥ पित्तात् द्वा अमी दाही खेदीऽस्वतर्जः क्रमः। क्दनं द्वान्विपत्तस्य धूमकिस्तिको ज्वरः ॥ ४॥ श्चेषणा द्वदयं स्तस्यमन्त्रिमान्यास्यवैद्यतम्। कासास्त्रिसादनिष्ठीवनिद्रालस्याक्चिच्चराः॥ ५॥ हृद्रोगे हि विसिद्धिः समिसिः स्थावनेवता । तमःप्रवेशो चनासः शोयः कण्डुः कपसुतिः ॥ ६॥ इद्यं सततञ्चात्र ज्ञवाचेनेव दीर्थते। चिकित्सेदामयं घोरं तच्छी व्रं गीव्रमारियम्॥ ७॥ वातात् यित्तात् कमात् खणा सक्रियातात् वस्त्रचयः। षष्ठी स्वादुपसर्गाच वातिपत्ते च-कारसम्॥ ८॥ सर्वेषु तत्प्रकोपो हि सम्यन्धातुप्रशोषणात्। सर्वदेश्वमोत्वस्पतापद्वशाहमोत्रसत्॥ ८॥ जिद्वामूखगबक्कोमताबुतीयवद्याः श्रिराः। सं गोष द्रणा जायन्ते तासां सामान्यस्च गम् ॥ १० ॥ सख्योवी जलाद्धित्वदेवः सरचयः। कप्दीष्ठतालुकार्कम्याळिच्चानिष्कुमणे क्रमः। प्रजापियत्तविकं मी श्रुहाराक्यस्ययामयः ॥ ११ ॥ साबतात् ज्ञामता देन्यं श्रञ्जनेटः थिरोध्नमः। CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

गन्धाचानास्त्रवैरस्त्रश्वतिनिद्रावलचयाः ॥ १२ ॥ चद्मात्यकेन द्वविष पित्तान्यूर्च्छात्यतिज्ञता ॥ १३॥ रत्तेचणलं एततं भोषो दाहोऽतिधूसकः। कफो रुपि कुपितस्तीयवाहिषु मारतम्॥ १४॥ श्रीतस सक्तफ' तेन पह्नवच्छोष्यते तपः। श्कीरिवाचितः कच्छी निद्रासधुरवक्कता ॥ १५ ॥ सर्वदा शिरसी जाचा स्तीमित्यक्षर्यरोचकाः। यालस्यमविपाकस यः स स्वात् सर्वेलचणः ॥१६॥ मामोज्ञवाच रक्षस्य संरोधाद्वातिपत्तता । उषाक्रान्तस्य सहसा श्रीतो भवति दुःसहः ॥१०॥ ब्रें चार कोष्टं कुर्यात् पित्तजैव सा। या च पानातिपानोत्यासीच्याचे स्रेहपाक्जा ॥१८॥ स्विष्यक्रद्रम्बस्ववणभोजनेन क्रफोइवा। खणापसंचयोत्रोत खचपेन चयामिका॥ १८॥ योषमोच्चवराद्यन्यदीर्घरोगोपसर्गतः। या खणा जायते तीव्रा सोपसीत्मका स्मृता ॥२०॥ ं इति गार्डे सहापुराषे हृद्रोगनिदानं नाम चतुःपचायद्धिकथततमोऽध्यायः।

पञ्चपञ्चायद्धिकाशततमोऽध्यायः ।

धन्वन्तरिक्वाच । वस्त्रे मदात्वयादेव निदानं सुनिभाषितम् ।

तीस्त्रात्वक्वस्त्वसायव्यवायायकरं सम् ॥ १ ॥

विकाशिविपदं मद्ये मेदसोऽसाहिपयायः ।

तीस्त्रोदयाव दिव्युकाविस्तोपतापिनो गुषाः ॥२॥

जीवितान्ताः प्रजायन्ते विश्वेषोत्कर्षवर्त्तनः । तीन्वादिमिर्गुंचैर्मवात् मान्यदीनोजसी गुचाः ॥३॥

इन्द्रियाणि च संचीभ्य चेती नयति विक्रियाम्। चाचे मचे दितीयेऽपि प्रमदायतने खितः ॥४॥ इविकालाइतो मूढ़ः सुखमित्ये व सुचते। सद्यपाने सतिर्यस्य प्राप्य राजासनं मदैः ॥ ५ ॥ निरहुत्र इव व्याखी न किस्त्रिवाचरत्ततः। इयं भूमिरवाचानां दीःशीलखेदमाखदम् ॥ ६॥ एकोऽयं बहुमार्गायाः दुर्गतेदर्भवः परः । निबेष्टः सततं वाञ्छे त् ढतीयेऽत्र मदे स्थितं: ॥६॥ मरचादपि पापाका गतः पापतरा दशाम्। धर्माधर्मे सुखं दु:खं मानामानं हिताहितम् ॥८॥ न वेद् योकमोहात्तः योषमोहादिसंयुतः। संमोदस्त्रमसूर्च्यायां सापसारं पतत्वधः। नाति साद्यन्ति बल्लिनः स्तताहारा सहायनाः ॥८॥ वातात् पित्तात् कापात् सर्वभवद्रोगो मदात्ययः। सामान्यलंचणं तेषां प्रमोडी द्वदयव्यथा ॥१०॥ विमेदप्रततं खणा सीम्यो ग्वानिव्वरोऽव्चिः। पुरोविबन्धस्तिमिरं कासः म्बासः प्रजागरः ॥११॥ खेदोऽतिमा्चं विष्टशः खययुश्चित्तविस्रमः। खप्ने नेवासिंभवति न चोत्तं स भाषते ॥ १२ ॥ पिताहाइच्चरखेदो मोहो नित्यस इद्धमः। स्रो सप्पन्छिदि इसासनिद्रा चोदरगौरवम् ॥ १३॥ सर्वेजे सर्वे खिङ्गतं जाता मद्यं पिवेत् यः। सर्वेश्व क्चिर्श्वास्य मतिष्वंसकविक्रिये॥ १४॥ भवेतां पायिनः काष्टे द्रव्ये तस्वाविधेषतः। मार्तात् क्षे ज्मनिष्ठीवकार्द्योषीऽतिनिद्रता ॥ १५ ॥ यव्हासहत्वं तिश्चतविषेणिऽङ्गे हि वातंरक्। CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

इन्कक्रोंगः ससीचः सासंहर्णावंभिक्तराः ॥ १६॥ निवर्त्तेद् यस्तु मध्येभ्यो जिताला नुषिपूर्वेकत्। विकारै: क्रियते या तु न स यारीरमानसै: ॥ १७॥ रजोमोइहिताहारपरस्य खुखयो गदाः। वसास्व्कोदनावाहियोतोरीधससुद्रवाः॥ १८॥ मदमूर्च्चोपसंन्यासा यथोत्तरवलोज्ञवाः। मदोऽत्र दोषै: सर्वेस्तु रक्तमखिववैरिप ॥ १८ ॥ रक्ताव्यताचूर्ताभासस्त्रे व्हितविष्टितः। रचन्द्रामार्पतनुर्मद्ये वातोत्रवे भवेत्॥ २०॥ पित्तेन क्रोधनी रक्षपीतामः क्लंडप्रियः । सप्रोऽसम्बद्धवांस्थादिः कफांद् ध्वानपरी हि सः॥ २१ ३ बर्वाका सविपातेन रत्तस्वभाष्त्रंदूषणम्। पित्तविङ्गन्तुः सबोन विद्यतेष्ठः सराज्ञता॥ २२॥ विश्रेत् कम्पातिनिद्रां च सर्वेभ्योऽभ्यधिकं श्रमः। लचवेषाचणोत्कर्षात् वातादीन् लचणादिषु ॥ २३॥ यवणं नीलक्षणं वा खमापसन् विश्वेत्तमः। योत्रच प्रतिबुध्येत ऋत्पोङ्ग वेपयुक्तसः ॥ २४ ॥ नासः स्नावार्याच्यायामूच्यी च मार्तातिका। पित्तेन रक्तं पीतं वा नमः पञ्चन् विश्वत्तमः॥ २५॥ विबुध्येत च सस्देदो दाइढ्योपपीड्तिः। भिन्नवत् पीतनीलाभो स्क्षपित्ताव्येच्यः॥ २६ ॥ कफी समिवसङ्गार्थं पंथाखाकाश्रमाविशेत्। तमसिराच बुध्येतं द्वेसासः सुप्रसेकवान् ॥ २७:॥ गुर्मिस्तिमितैरक्कराजधर्मावबन्धवत्। सर्वाञ्चतिस्तिद्वोषेस सपसार स्वापरः ॥ २८ ॥ पातवलायः निसेष्टं विना वीमत्सचेष्टितैः।

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by \$3 Foundation USA

होषेषु मदमूर्च्छायां सतवेगेषु देहिनाम् ॥ ३८ ॥
स्वयमेवोपयाम्यन्ति सद्यासेनीषपैर्विना ।
वाग्देहमनसां चेष्टामार्चिप्यातिबस्रोऽमनाः ॥ ३० ॥
स सद्यासिवपतिताः प्राच्छातेन संख्याः ।
भवन्ति तेन पुरुषाः काष्टमूता खतोपमाः ॥ ३१ ॥
स्वयोत योघं योघं चेचिकित्सा न प्रयुच्यते ।
भवाचे याद्यवद्वे सस्तिनीघ दवार्षवे ॥ ३२ ॥
सद्यासे विनिमक्कन्तं नरमाग्र निवर्त्तयेत् ।
सदमानो रोषतीषं समेग्रुरिति निस्तिनम् ॥ ३३ ॥
युज्ञ्या युज्ञच्च विमुज्ञिद्देतवे मद्यमयुज्ञं नरकादेः ।
सामर्थं प्रस्तिसद्यायमयवा वयासि कुरुते ।
प्रविवच्च तनुं रूपं पिवति ततः पिवत्यद्यतम् ॥ ३४ ॥
दिति गावडे महापुराणे मदात्ययादिनिदानं नाम
पञ्चपञ्चायदिविज्ञयततमोऽध्यायः ।

ष्ठद्पञ्चा शद्विकाशततकोऽध्यायः । भक्तरिष्वाच ।

धवार्यसां निदानच व्याख्याखामि च सुत्रत ! ।
सर्वदा प्राणिनां मांसे कीलकाः प्रभवन्ति ये ॥ १ ॥
वर्षासि तखादुचन्ते गुदमार्गनिरोधनात् ।
दोवस्तदांसमेदांसि सन्दूष्य विविधासतीन् ॥ २ ॥
मांसाचुरानपानादी कुर्वन्त्यभासि तान् जगुः ।
सच्चवान्तरोत्येन भेदो देवा समासतः ॥ ३ ॥
प्रकायावा विभेदाच गुदखानातुसंत्रयाः ।
धर्वपचाचुलिस्तिक्षास्तिकोऽर्वाचुलिखिताः ॥ ४ ॥
रक्षपचाचुलिस्तिक्षास्तिकोऽर्वाचुलिखिताः ॥ ४ ॥
रक्षपचाचुलिस्तिकोऽर्वाचुलिखिताः ॥ ४ ॥

वाद्वासंवरणे तंस्या गुदादी विचरङ्गुले ॥५॥ सार्वाहु सप्रमाणेन रोमास्यव ततः परम्। तब हेतुः सहोत्यानां बाब्ये जीवीपतप्तता ॥६॥ अर्थसां वीजस्टिस्तु मातापिवीपचारतः। देवतानां प्रकोपें हि साविपातो हि चानतः ॥७॥ पसाध्या एवमास्थाताः सर्वरोगाः कुलोङ्गवाः । सहजानि विशेषेण बचदुर्दर्शनानि तु। यनार्भुखानि पाष्ट्रनि दारुणोपद्रवाणि च ॥८॥ षोढ़ार्थांसि प्रथग्दोधसंसर्गनिस्रयत्वतः। युक्ताचि वातंस्रे क्माम्यामार्द्राचि त्वस्य पित्ततः ॥८॥ दोषप्रकोपहेतुस्तु प्रागुक्तमस्त्रसादिनि । चन्द्री मस्रोतिनिचिते पुनसातिव्यवायतः॥ १०॥ पानसंचीमविषमकठिनचुद्रकायनात्। वस्तिनेत्रगलीष्ठोत्यतलभेदादिघटनात् ॥११॥ स्थायीताम्बुसंसार्यप्रततातिप्रवाहणात्। गतमूत्रयंक्षद्वे गधारणात्तदुदीरणात् ॥१२॥ चुगुभातीसारमेव प्रश्वणी सीऽप्युपद्रवः। कर्षणादिषमादेश चेष्टाभ्यो योषितां पुन: ॥१३॥ चासगर्भप्रयतनाद् गर्भविद्यप्रपोड्नात्। र्इड्येखापरैर्वायुरपानः कुपितो मची॥ १४ ॥ पायोर्वकीषु संवृत्तिश्वाषु पर्वमूर्त्तिषु । जायन्तें अभांसि तत्पूर्वं सच्च विक्रमन्दता ॥१५॥ विष्याः सास्त्रिसदमं पिक्छिकोद्देष्टनः स्तरः। सन्दाही नेवयो: योथ: यक्तक्र दोऽय वा बहः ॥ १६ म मारतः पुरतो सूदः प्रायो नामेरधश्ररन्। सरतः परिव्यतस्य क्षच्छातिगच्छति म्बसन् ॥ १८ ॥

त्रव कूजनमाटोपः चारितोहारभूरिता। प्रभूतम् व्रमस्यविड्यहाष्ट्रमकोऽस्वतः ॥ १८॥ शिरप्रहोरसां शूलमालसं भिन्नवर्त्ता। दिन्द्रवार्थेषु लीख्यच क्रोधो दु:खोपचारत:॥ १८॥ भागका ग्रची योषपाखुगुक्योदराणि च। एतान्येव विवर्धन्ते जातेष्वच्चतनामस् ॥ २०॥ निवर्त्त मानोमानो हि तैरधोमार्गरोधतः। चोभयेदनिलानन्यान् सर्वेन्द्रियधरीगान् ॥ २१ ॥ तथा सूत्रमञ्जत्पित्तकप्रसानानि ग्रोषयन्। ग्रह्मात्विन ततः सर्वे भवन्ति प्रायमोऽर्मसः॥ २२॥ क्यो स्यं क्योत्साची दीनः चामीऽय निष्युभः। चसारो विगतच्छायो जन्तुदन्ध इव हुमः॥ २३॥ कक्रैकपद्रवैर्यस्तो यक्कोत्तैर्भर्मपीड्नैः। तया कायपिपासास्यवैरस्यम्बासपीनसैः ॥ २४ ॥ क्तमाङ्गभङ्गवमथुच्चवथुम्बयथुच्चरैः। क्षे व्यवाधिक स्त्रीमित्यमर्करापरिपीड़ितः ॥ २५ ॥ चामो भिवसरो ध्यायन् मुद्वःष्ठीववरोचकी। सर्वमर्गास्थित्वनाभिपायुवङ्गचयूलवान् । गुदेन सकता पित्तं पखलीदकसविभम् ॥ २६ ॥ विश्रष्कचेव सुक्तायं पक्तमाचान्तवान्तरम्। पित्तात् पीतं हरिद्रातं विच्छिवचीपविश्वते ॥ २० ॥ गुदाकुरा बह्ननिखाः ग्रष्कासिमचिमान्विताः। न्तानाः व्यावाव्याः स्तव्या विषदाः पर्वाः सराः ॥ २८ ॥ मिथो विसहया वक्तास्तीच्या विस्कृटिताननाः। विम्बसर्नुरकर्कन्धुनार्पासफ्तसिमाः॥ २८॥ केचित् कदम्बपुष्पाभाः केचित् सिंचार्थकोपमाः ।

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

शिर्पार्श्वीसन्त्रीरवङ्गणाव्यधिकव्ययाः ॥ ३०॥ चवयूद्रारविष्टभा प्रदेगद्वारोचकप्रदाः । काशकासामिवेषस्यकर्णनाद्वसावद्वाः॥ ३१ ॥ तैराची प्रथितं स्तोकं समब्दं सप्रवाहिकम्। क्क्फ्रेनिपच्छानुगतं विवचसुपविश्वते ॥ ३२ ॥ क्षणाता नक्षियम् वनेववक्कच जायते। मुलाशीहोदराष्ट्रिकासभावस्तत एव च ॥ ३३ ॥ पित्तोत्तरा नीलस्खा रत्तपीतासितप्रसाः। तन्त्रसाविषो विश्वास्तनकोः सदवः स्वयाः ॥३४॥ युक्तिद्वायक्षत्वकृतक्षिकावक्षसिमाः। दाइपाकन्वरस्वेदत्रसम्च्छीविसीहदाः॥ ३५॥ सोध्माको द्रवनीची व्यपीतरक्तामवर्वसः। यवसध्या हरितृपीतहारिद्रतह्नखादयः ॥ २६ # क्षे व्योक्तवा मंत्रामूला घना मन्द्रकः सिताः। **उत्तकोपवितस्मिक्कास्मान्यस्मार्गक्किराः ॥ ३७ ॥** पिच्छिनाः स्तिमिताः सम्बाः क्यानुविदाः। करीरपनसास्यासास्त्रथा गोस्तनसविभाः॥ ३८॥ वञ्चणानाहिनः पायुवस्तिनाभिविकविंगः। सम्बासकाम्यद्वसासप्रसिकारुचियीनसाः॥ ३८॥ मेहक का प्रिरोजा वा शिशिर चारकारियाः। क्री व्यानिमार्दवच्छ दिरामपायविकारहाः ॥ ४० ॥ वसामस्वाप्राज्यपुरीषाः सप्रवाहिकाः। न सर्वन्ति न भियन्ते पाण्डुसिग्धलगाद्यः ॥ ४१ ॥ संस्थिकात् संसर्गनिचयात् सर्वे बच्चारः। रत्नोक्षका गुद्दे कीचाः पित्ताक्षतिसमन्विताः ॥ ४२ ॥ वटपरोक्सहमाः गुन्नाविद्रससिक्साः।

तेऽत्यर्थे दुष्टमुख्य गाउविद्वप्रपीडिताः ॥ ४३ ॥ सवित सहसा रक्षे तस्य चातिप्रवृत्तितः। मेकामः पीचते दुःखैः शोषितचयसक्षवैः ॥ ४४ ॥ होंनवर्षवसीत्साही हतीजाः कनुषेन्द्रियः। सुन्नोद्रवजम्बीरकरीरचयकादिसिः॥ ८५॥ रचैः संग्राहिभिर्वायुर्विट्खाने कुपितो बली। अघीवज्ञानि स्रोतांसि संबध्याधः प्रशोषयन् ॥ ४६ ॥ .पुरीषं वातविष्म वसक्तं कुर्वीत दार्यम्। तेन तीवा रजा कोष्ठप्रष्ठक्रत्यार्थमा भवेत्॥ ४०॥ श्रामानसुद्रे विष्ठा द्वन्नासपरिवर्त्तनम्। वस्ती च सुतरां शूली गव्हम्बय्युसम्बदः॥ ४८॥ पवनस्त्रोर्ष्कं गामिलात् ततम्बर्धात्रचिन्वराः। हृद्रोगप्रहणीद्रोषमृत्रसङ्गप्रवाहिकाः ॥ ४८ ॥ वाधिर्यातिथिरः खासिथरी दकाथपीनसाः। मलविकारत्वणासु पित्तगुब्सोदरादयः ॥ ५० ॥ एते च वातजा रोगा जायन्ते दावणाः स्नृताः। दुर्नामास्रत्यूदावर्त्तपरमोऽयसुपद्रवः ॥ ५१ ॥ वाताभिभूतकोष्ठानां तैर्विनापि विजायते। सञ्जानि तु दोषाचि यानि चाभ्यन्तरे बली। खितानि तान्यसाध्यानि याप्यन्तेऽन्निबज्ञादिभिः ॥ ५२ ॥ इन्द्रजानि हितीयायां बली यान्यात्रितानि च। क्षच्छसाध्यानि तान्यादुः परिसंवत्सराणि च ॥ ५३ ॥ वाच्चायान्तु बसौ जातान्येकदोषोस्ववानि च। पर्यासि सुखसाध्यानि न चिरोत्पत्तिकानि च ॥ ५४॥ मेड्राद्धियपि वस्त्रन्ते यथासं नाभिजानि तुः। CC-0. Prof. Saya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA व्यानी ग्रहीला से क्माणं करोत्यर्थस्वची विहः।
कोन्नोपमं स्थिरखरं चर्मकोन्नच्च तं विदुः॥ १६॥
वातेन तोदपार्व्यं पित्तादसितवन्नता।
स्रोपमणा सिष्यता तस्य प्रधितत्वं सवर्णता॥ ५०॥
पर्यामां प्रथमे यद्ममाग्र कुर्वीत बुहिमान्।
तान्याग्र हि गदं कार्यं कुर्युरुद्व गुरोदरम्॥ ५८॥
दति गारु महापुराणे चर्चोनिदानं नाम पर्पञ्चाग्रदिषक्यततमोऽध्यायः।

# सप्तपञ्चायद्विकायततमोऽध्यायः।

धन्वन्तरिक्वाच । प्रतीसारप्रहुखीस निदानं वचिम सुश्रुत !! दोवैर्व्यस्तैः समस्तैय भयाच्छोताच षड्विघः॥१॥ यतीसारः स सतरां जायतेऽत्यस्यपानतः। विश्वष्काचवसास्त्रे इतिसपिष्टविक्दकैः ॥ २॥ मयस्वातिमात्रादिदिवसादिपरिश्वमात्। क्रमिभ्यो वेगरोधाच तद्विधै: क्रुपितानिख: ॥ १ ॥ विश्रंसयत्यघोरतं इत्वा तेनैव चानसम्। व्यापर्यामग्रज्ञत्कोष्ठपुरीषद्रवताद्यः॥ १ ॥ प्रवास्परितीसारस्य बच्च तस्य भाविनः। भेदो चद्गुदकोष्ठेषु गावसेदो मलयहः॥ ५ ॥ श्राधानमविपाक्षस्य तच वातेन विच्चरम्। स्यासं मन्द्रम्यावां विश्वसुपवेखते ॥ ६ ॥ र्चं सफेनमखच्छं प्रथितं वा मुइर्मुइः। तवा दन्धा गुदाभासं पिच्छिलं परिकर्त्त यन् । सग्रव्यान्यस्यायुक् द्वष्टरीमा विनिष्वसन्॥ ७॥ पित्त न पोतमसितं चारिदं शास्त्रप्रमम्। atva Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 63 Foundation USA

सरत्तमतिदुर्गन्धं द्वस्यु च्छास्वेददाहवान् ॥ ८ ॥ संश्रुलपायुसन्तापपाकवान् श्लेषणा घनम्। पिच्छितं तत्रानुसारमन्यान्यं सप्रवाहकाम् ॥ ८ ॥ सरीमचर्षः सीत्क्षे भी गुरुर्वस्तिगुदीदरः। क्रतिऽप्यक्रतसङ्ग्य सर्वाता सर्वे वच्यः ॥ १०॥ भवेन चुभिते चित्ते ययितो द्रावयेत् यक्तत्। वायुस्ततो निवार्थेत चिंप्रसुर्थं प्रविञ्जवम् ॥ ११ ॥ वातिपत्ते समं लिङ्गमभूत्तद्दव योकतः। चतीसारः समासेन देघा सामी निरामकः॥ १२॥ मकदुदुर्गन्धमाठोपविष्टकात्ति प्रसेकिन:। विपरीतो निरामस्तु कफात् कोऽपि न मब्बति ॥ १३॥ मतीसारेखु योनातियद्ववान् प्रह्मणीगदः। तस्य स्यादन्निनिर्वासकारेरित्यनुसेवितै:॥ १४॥ सामं यक्तविरामं वा जीयं येनातिसार्थते। सोऽतिसारोऽतिसर्णादाशकारी स्त्रभावतः। सामग्रीर्थमजीर्थेन जीर्थे पवान्तु जैव च ॥ १५॥ चिरकद् ग्रहणीदोषः सञ्चयश्चीपवेशयेत्। स चतुर्वा प्रथग्दोषैः सिन्नपाताच जायते ॥ १६॥ प्रायुपाङ्गस्य सदनं चिरात् चवनमत्यकः। प्रसेको वक्कवैरस्यमक्चिस्तृट्समो स्वमः॥ १७॥ भावदोदरता छहिः कर्षकेऽप्यतुक्रुजकम्। सामान्यज्ञचर्षं कार्यः भूमकस्तमको ज्वरः॥ १८॥ मूर्च्छा शिरोक्विष्टशः खययुः करपादयोः। तन्द्रानिखात्तालुशोषस्तिमिरं वर्षयोः खनः। पार्म्योदवङ्गणगीवाक्जा तीच्यविस्चिका॥ १८ ॥ र ग्रीषु वृद्धिः सर्वेषु चुत्त व्यापरिहत्ति का। CC-0. Prof Sarya Yrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

जीवें जीव्यति पाधानं शुक्के खास्यं समगुते ॥ २०॥ वाताबुद्रोगगुक्सार्थःश्लीहपाकुक्वसंज्ञिता। चिरादः दुःखं द्रवं याचां तुन्दारं यान्द्रफीनवत्। पुनः पुनः सजेदर्वे पायुक्कासकासवान् ॥ २१ ॥ पीतेन पीतनीचामं पीतामं स्वति द्वन् । पत्यन्तोद्रारह्मत्वप्रदाष्ट्राविष्टड्दितः॥ २२॥ स्रोक्सचाःपचते दुःखे सलक्ष्टिररोचकाः। चास्त्रोपदाङ्गिष्ठीवकासङ्ककासपीनसाः ॥ २३ ॥ म्बदयं मन्यते स्थानसुदरं स्तिमितं गुक्म । उद्गारी दुष्टमध्ररः सदनं सप्रहर्षेषम् ॥ २४ ॥ स्विवसे व्यसंसिष्टगुर्वर्चप्रवर्त्तं नम्। प्रक्रमसापि दीवंसं सर्वज सर्वदर्शनम्॥ २५ ॥ विमानीऽक्रस्य ये चोका विषमायास्त्रयो मताः। तेऽप्यस पश्चीदीवाः समस्तेष्वस्ति कारणम् ॥ २६ ॥ वातव्याध्यक्षरीकुष्ठमोचोदरभगंन्दरम्। मर्थासि महारोगाः सुदुस्तराः ॥ २७॥ इति गार्डे महापुराणे प्रतिसारनिदानं नाम स्तपश्चायद्विक्रयततमोऽध्यायः।

# चष्टपञ्चायद्धिकायततमोऽध्यायः।

वन्तिरिवाच। अग्राती सूत्रघातस्य निहानं ऋषु सुन्ते। ।
विस्तिविरामिद्वाटीष्ठषणपायु च॥१॥
एक्संवरणाः प्रोज्ञा गुदास्थिविवराख्याः।
भवीसुखोऽपि विस्तिर्धं सूत्रवरिद्यासुखैः॥२॥
पार्मेश्यः पूर्याते सुस्तेः स्वन्दसानैरनारतम्।
तेसीरेव प्रविद्यीवं दोषाः सुर्वेन्ति विश्वतिम्॥३॥
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by \$3 Foundation USA

सूबावातः प्रमिद्धं संस्थानार्मं समाययेत्। वस्तिवङ्गणमेद्रास्थियुत्तमस्यं सुद्वर्सेष्टः॥ ४॥ मुत्राणि वाते सच्छाय पित्ते पीतं सदाइच्ज् । रत्नं वा कफ्जे वस्तिमेद्रगीरवधीयवान् ॥ ५ ॥ सपिष्किलं पिङ्गलञ्च सर्वेः सर्वात्मकं मलैः। यदा वासुर्सुखं वस्तेर्व्यावर्त्त्यं परिशोषयन् ॥ ६ ॥ सूत्रं सपित्तं सक्तकं सम्बक्तं वा तदा क्रमात्। संजायतेऽस्मरी घोरा पित्ताक्कमिव रोचता॥ ७॥ स्रो सात्रया च सर्वा खादघाखाः पूर्वेलचणम्। वस्थाधानं तदासन्देशे हि परितोऽतिरुन्॥ ८॥ वस्ती च सूत्रसङ्गलं सूत्रक्षच्छं ज्वरोऽरुचिः। सामान्यलिङ्गं रुग्णामिसीवनीवस्तिमूईसु ॥ ८ ॥ विस्तीर्णायासमूवं स्वात्तया मार्गविरोधने। बधं बाधासुखं मेहेदच्छं गोमदकोपसम्॥ १०॥ तत्संचोभाइवेत् साख्यांसमध्वनि रुग्भवेत्। तत्र वाताभिमूबार्त्ती दन्तान् खादति वेपते ॥ ११ ॥ ख्द्वाति मेहनं नासिं पीड्यत्वतिबच्यम्। सानिलं सुचिति यज्ञन्युडुर्मेडित विन्दुयः॥ १२॥ · स्थामक्चास्मरी चास्य स्थाचिता कस्टकैरिव। पित्तेन दच्चते वस्तिः पच्यसान द्वीषावान्॥ १३॥ भन्नातकास्थिसंस्थाना रत्ना पीता सितास्मरी। विद्तिनिस्तुदात इव स्रोपा गीतला गुरः॥ १४ ४ अकारी सहती ऋच्या सञ्जवर्षायवा सिता। एता भवन्ति बालानां तेषामव च भूयसाम्॥ १५॥ भाशयोपचयात्यताद् ग्रहवाइरवे सुखी।

यक्रायमरी तु सन्दती जायते ग्रक्रधारणात्॥ १६॥ ; CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

स्थानचुतममुत्तं वा अख्डयोरन्तर्अनिलः। योषयत्युपसंग्रह्म युन्नं तच्छुन्नसम्मरी॥ १७॥ वस्ति वक् क्रच्छ्मू नतं स्ना स्वययुकारिणी। तस्वासुत्पन्नसावायां श्रष्कमेत्य विचीयते॥ १८॥ पीड़िते व्यरकासेऽसिन्यसर्थेव च प्रकरा। असी वा वायुना भिवा सा त्विस्मनुसीमगी। निरेति सच सूत्रेण प्रतिखोसे विपच्यते ॥ १८ ॥ म्त्रसंसाविणं कुर्यात् कुंधी वस्तेर्स्वं सक्त्। मृतसङ्गं दर्ज कुर्यात् कदाचित्र स्वधामतः॥ २०॥ प्रच्छाद्य वस्तिसुबृत्य गर्भान्तं स्त्रूचिम् ताम्। करोति तम क्याइं सम्दनोडेप्टनानि च॥ २१॥ विन्दुश्य प्रवर्तित सूत्रं वस्ती तु पीड़िते। धारावरोधसाय्येष वातवस्तिरिति स्मृतः॥ २२॥ दुस्तरो दुस्तरतरो द्वितीयः प्रवचीऽनिचः। . यक्तसार्गस्य वस्तेस वायुसान्तरमास्रितः॥ २३ ॥ षष्ठीलासं घनं प्रन्यिं करोत्यचलसुन्नतम्। वाताष्ठी खेति.साबानं विस्मू ब्राणि च सर्ग क्षत्॥ २४॥ विगुषः कुष्डलीभूतो वस्ती तीव्रव्यवानिकः। घवध्यमूत्रं ध्वमति संस्त्योद्देष्टगीरवम् ॥ २५॥ मूचमब्याब्यमथवा विसुचति सक्तत् मकत्। वातकुष्डि सिकी खेव गुन्ने तु विष्टतेऽचिरे ॥ २६ ॥ न निरेति निरुष्टं वा मूबातीतं तदस्यरुक्। विधारणात् प्रतिहते वातादाविर्त्ततं यदा ॥ २७ ॥ नामेरवसादुदरं मूत्रम्।पूरयेत्तदा। कुर्थां वि वगनाभानम्यक्तिमलसंग्रहम्॥ २८॥ तन्त्रचं जाठरं छिट्र' वैगुक्सेनानिसेन वा । CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

पाचितमस्यमूबस्य वस्ती नामी च वा मसे ॥ २८॥ खिला सर्वे च्हनैः पदात् सर्जं वाथवार्जम्। मूलोत्सर्गमविच्छिनं तच्छेषं गुरुगोषवत् ॥ २०॥ पनार्वस्तिमुखे हत्तः खिरोऽखः सहसा भवेत्। पमारीतुकारग्यत्विर्मृतयत्वः स उचते ॥ ३१ ॥ मूबितस्य स्त्रियं यातो वायुना सन्तस्हृतम्।. स्थानात् चुतं मूवयतः प्राक् पश्चाद् वा प्रवर्त्तते ॥ ३२ ॥ मस्मोदकप्रतीकार्यं मृत्रश्रमं तदुचते। क्च दुर्वे बयोर्वातेनोदावर्त्ते यसद् यदा ॥ ३३ ॥ मूबस्रोतोऽनुपद्येत संस्रष्टं यक्षदा तदा। सूवविन्दुस्तुच्यगन्थी स्वादिघातं तदादिशेत्॥ ३४॥ पित्तव्यायामतीत्र्यास्त्रभोजनायानकादिमिः। प्रवृत्तवायुना सूत्रे वस्तिस्ये चैव दाहस्तत्॥ ३५॥ मूवं वर्त्तयते पूर्वं सरत्तं रत्तमिव वा। ज्यां पुनः पुनः सच्छादुः यावातं वदन्ति तम् ॥ ३६ ॥ र्चस्य क्लान्तदेइस्य वस्तिस्थी पित्तमारती। मृतच्यं सर्ग्दाहं जनयेतां तदाद्वयम् ॥ ३०॥ पित्त' कफो द्वाविप वा दृन्येते चानिसेन चेत्। क्षच्छान्यूचं तदा पीतं रत्तं खेतं घनं स्जीत्॥ ३८॥ सदाई रोचनामङ्गचूर्णवर्षे भवेच तत्। गुष्यां समस्तवणें वा मूत्रसादं वदन्ति तम्। इति विस्तारतः प्रोत्ता रोगा सूत्रप्रष्टत्तिजाः ॥ ३८ ॥ इति गार्ड सहापुराणे सूबाघातसूबक्क कृतिदानं नाम ष्यष्टपञ्चायद्धिकयततमोऽध्यायः।

# जनवच्चविवायततमोऽध्यायः।

अन्वन्तरिक्वाच । प्रमेष्ठाणां निदाननोः वच्चेऽचं मृणु सुम्रत ! ॥ प्रमेही विंग्रतिस्तव क्षेषणी दश पिक्तः। षद्चलारोऽनिचात् तेषां मेदोमूवकपावद्याः॥ १ ॥ चारिद्रमेची कटुकं चरिद्रासविमं शकत्। विसं सािखाडमेड्न मिखाडासिखोपसम्॥ २ ॥ विसमुश्यां सत्तवर्थं रक्कामं रक्तमेहतः । वसामेची वसामित्रं वसामं मूत्रयेबुद्धः॥ ३ ॥ मळासं मळासिश्रं वा मळामेही सुहुर्सुहः। इस्ती मत्तः इवाजसं सूर्वं वेगविवर्जितम् ॥ ४ ॥ सलसीकं विवत्य हस्तिमेही प्रमहित । मधुमेची मधुसमं जायते स किल दिया ॥ ५ ॥ मुचे धातुचयाद्वायी दोषाष्ट्रतपथे यदा । भाइतो दोष सिङ्गानि सोऽविसित्तं प्रदर्शयेत्॥ ४॥ र्ववात् चीयः चयात् पूर्णी सजते क्षच्छ्रसाध्यताम्।। कोंक्रेनोपेचितः सर्वी द्वायाति सधुमेहताम् ॥ ७॥ मध्रेयम मेईबु प्रायो मध्यव मेहति। सर्वे ते प्रिष्ठमेष्टास्था माधुर्खाच लनोर्यतः॥ ८ 🏗 श्रविपाक्तिऽक्चिन्छदिनिद्रा कासः सपीनसः। उपद्वाः प्रजायन्ते मेचानां क्रफाजनाम्॥ ८ ॥ विस्तिमेचनयोस्तोदी मुष्कावदर्षं ज्वर:-। दाइस्तृष्पास्त्रिका सूर्व्हाः विख्शेदः पित्तजवान्।। १० 🏗 वातजानासुदावर्तः कम्पद्भद्रपृच्छोखताः। यूलसुनिद्रता घोष: खास: कासच जायते:॥ ११॥. ग्रेस्तिका काच्छिमा ज्यालिनी विन्तालली ।।

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

. मस्रिका सर्पपिका पुन्नियी सविदारिका । विद्वविवेति पीड़काः प्रमेहोपेचया दग ॥ १२ ॥ भन्य कपसंत्रे वात् प्रायस्त्व प्रवर्त्तनम्। खाइस्तवपस्तिन्धगुरुपिच्छितयीतलम् ॥ १३ ॥ नवं घान्यं सुरास्पमांसेचुगुड्गोरसम्। एकस्थानासनवति ययनं विनिवत्तः नम् ॥ १४ ॥ वस्तिमात्रित्य कुरुते प्रमेश्वान् दूषितः कपाः। दूषित्वा वपुः क्लोटं खेदमेदोवसामिषम्॥ १५॥ पित्तं रक्तमितचीये कफादी सूवसंश्रयम्। घातुं वस्तिसुपानीय तत्चये चैव साहतः॥ १६॥ साध्यासाध्यप्रतीत्याद्याः मेहास्तेनैव तद्भवाः। समे समझता दोषे परमलास्तापि च॥ १०॥ सामान्यवच्यव्तेषां प्रभूताविवसूत्रता । दोषदूषा विभेषेऽपि तसंयोगविभेषतः। मूबवर्णादिमेदेन मेदो मेईषु कल्पाते॥ १८॥ अच्छं बहुसितं श्रीतं निर्गन्धसुदकोपमम्। में इत्युदकमें हैन किश्विदाविलिपिच्छिलम्॥ १८॥ इचोरसमिवात्यर्थं मधुरं चेचुमेहतः। सान्द्रीमवेत् पर्युषितं सान्द्रमेडेन मेडति॥ २०॥ सुरामेची सुरातुत्रम्पर्थेच्छमधोघनम्। संद्वष्टरोसा पिष्टेन पिष्टवबद्धं सितम्॥ २१॥ युकामं युक्तसियं वा युक्रमेही प्रमेहति। मूर्ताणून् सिकतामेडी सिकताकपियो मलान्॥ २२॥ यीतमेची सुबहुयी मधुरं सम्मीतलम्। यनैः यनैः यनैमें ही मन्दं मन्दं प्रमेहति। वाचातन्तुयुतं मूत्रं वावामिष्टेन पिच्छिसम्॥ २३॥

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

गन्धवर्षरसस्पर्धः चारेष चारतीयवत्। नीसमिड्रेन नीसामं कासमेडी मसीनिमम्॥ २४॥ सन्धिममसु जायन्ते मांसलेषु च घामसु। पन्तोकता मध्यनिचा पक्षे दमक्जान्वता । यरावमानसंस्थाना पीड़का स्थात् यराविका ॥ २५ ॥। सदाहा कूमेंसंखाना ज्ञेया कच्छिया बुधै: । महती पीड़का नीला विनता नाम सा सृता ॥ २६ ॥ दहति लचमुखाने ज्वालिनी वष्टदायिनी। रज्ञा सिता स्पोटचिता दाक्या त्वला भवेत्॥ २०॥ मसूराक्रतिसंस्थाना विश्वेया तु मसूरिकाः। सर्वपामानसंखाना जिह्नापालमञ्जूका ॥ २८॥ पुत्रियो सहती चाला सुस्द्रा पीड़का सृता। विदारीकन्दवदृष्टत्ता कठिना च विदारिका ॥ २८॥ विद्रधेर्जचपैर्वुता चेया विद्रधिका तु सा। पुनिषी च विदारी च दु:सञ्चा बच्चमेदसः ॥ ३० ॥ सदाः पित्तोक्वणास्त्रन्याः सन्भवन्यक्षमेद्संः। तास्ताबापि पीड़काः स्वाहोषोद्रेको यथाययम् ॥ ३१:॥ प्रमेड्रेष विनाप्येता जायन्ते दुष्टमेदसः। तावच नोपलकान्ते यावद्वर्णेच वर्णितम् ॥ ३२ ॥ हारिद्रंगरक्तवर्षे वा मेहप्रामूपवर्जितम्। यो मूलयेत तबोइं रक्तपित्तन्तु तिहिदुः॥ ३३॥

सेदोऽङ्गगन्धः त्रियिसलमङ्गे त्रय्यायनसप्तसुसुस्वामिवङ्गः। इवेवनिद्वायवणोपदाहा घनायता केयनखाभिष्ठहिः ॥२४॥ यीतप्रियतं गलतालुयोषो साधुर्यमास्रे करपाददाडः। सविषतो मेइगबस कपं मूनेऽपि घावन्ति पिपीलिकाव ॥३५ द्या प्रतिकेसहरं प्रिष्कृत सञ्चासवे खाद विविधे विकार । CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

सम्परपाद् वा वापसम्भवः स्मात् चीपेश्व दीवेषिविचालांकी वंश

सम्यूर्णक्याः कप्पत्तमेद्धाः क्रमेण ये वै रतिसम्भवासः । संक्रामते पित्तकतास्तु याप्याः साध्योऽस्ति मेद्दो यदि नास्तिः विष्टम् ॥ ३०॥

> दति गार्ड सहापुराण प्रमहनिदानं नामः जनषट्यधिक्यततसोऽधावः।

#### षष्ट्राधिकशततस्रेऽध्यायः।

भन्वन्तरिक्वाच । निदानं विद्रधेर्वस्ते गुलास्य ऋषु सुस्रत !!! भत्तैः पर्युषितात्युषायुष्कार्विदाविधाः ॥ १ ॥ जिन्नाययाविचेष्टाभिन्दौन्दौ बाद्यव्याद्वपणैः। दुष्टस्बद्धांसमेदोऽस्थिमदास्ष्टोदराश्रयः॥ २ ॥ः थः योथो वहिरन्तवः महायूको महारूजः। वृत्तः स्वादायतो यो का स्मृतो रोगः स विद्रिष्ठिः ॥ ३ ॥ दोषैः प्रथम् ससुदितैः मोश्यितेन सुतेन च। वाच्चे ते तब तबाके दार्णे प्रथिती सुतः ॥ ४॥ , मन्तरो दारुणसैक गन्धीरो गुलावहना । वस्त्रीकवत् ससुत्सावी श्रामिमान्यस् जायते ॥ ५ ४. नाभिवस्तियकत्प्रीहकोमऋत्कुचिवङ्गणि। इद्ये विपमाने तु त्व तवातितीव्रक्ष् ॥ ६ ॥ स्थामार्षियरोत्थानपाको विषमसंस्थितिः। संज्ञाच्छेदस्त्रमानाइखन्दसर्पण्यव्दवान् ॥ ७ ॥ रज्ञतास्वासितः:पित्तात् खस्मोइज्वरदाइवान्। चित्रोत्यानप्रपाक्ष पाण्डुः कण्डूयुतः कफात्॥ दः itized by S3 Foundation USA

चिरीत्मानीऽविधानक सङ्गीर्थः सन्निपातनः । ६ ॥ सामर्थाचाव विड्मेंदो वाच्चाम्यनारसंचयम्। क्षयाः स्कोटाहतः स्थामस्कीवदाचक्जाच्चरः॥ १.०॥ ं पित्तजिङ्गोऽस्ना वाद्यं स्त्रीयामिव तथान्तरम्। यसायैरभिवातीखरक्षेत्र रोगकारणम्॥ ११॥ चतीत्यो वायुना चिप्तः स रक्तः पित्तमीरयन्। पित्तास्म्बचर्णं कुर्याद् विद्धिं भूर्युपद्रवम् ॥ १२ ॥ तेनोपद्रवभेद्य सृतोऽविष्ठानभेदतं:। नामी हि भातं चेहस्ती मूबक्क्ष्य जायते॥ १३॥ कासप्रकासरीधस मीहायामतिळट् परम्। गंबरोधस क्लोकि स्थात् सर्वाङ्गप्रक्लो हृदि॥ १४ ॥ प्रमोचंस्तमकः कासो इदयोबद्दनं तथा। क्वियार्म्बान्तरे चैव कुची दोषोपजवा च ॥ १५ ॥ तया चेंद्रक्सन्धी च वक्कण कटिएडयी:। पार्खयोस व्यथा पायी पवनस्य निरोधनम् ॥ १६ ॥ शामपक्षविद्राव्यं तेषां शोषवदादिशेत्। माभेक्ष्मंसुखात् पद्मात् प्रद्रवन्तपरे गुदात्॥ १७॥ गुदास्वनामिजे विद्याद् दोषं क्षेदाच विद्रधी। क्षांचते स्वाधिष्ठानस्य विवर्त्ते समिपातनः॥ १८॥ पक्को हि नामिवस्तिस्थी मिस्रीउनार्वहर्रव वा। पानसान्तःप्रवृद्धस्य चीयस्रोपद्रवार्दिताः ॥ १८ ॥ विद्रिधिसं भवेत् तच पापानां पापयोषिताम्। खते तु गर्भगे चैव समादेत् म्बययुर्धनः ॥ २०॥ स्तने ससुखे दुःखं वा वाच्याविद्रविज्ञचणम्। नारीणां स्वारक्तवात् कन्यायान्तु न जायते॥ २१ । श्रूको वस्गतिर्वायुः ग्रेपम्यूजनरो हि सः। CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by \$3 Foundation USA

मुष्यवङ्गणतः प्राप्य फलकोषातिवाहिनीम् ॥ २२ ॥ श्रापीद्य धमनीवृष्टिं करोति फलकोषयीः। दोषी मेदेषु तदास्ते सहिंदः सप्तथा गदः॥ २३॥ स्वन्तयोरप्यनिलाद्वाच्चे वाभ्यन्तरे तथा। वातपूर्णः खरस्यभी क्चो कातात् च दाइसत्।। २४:॥ पक्षोडं खरसङ्गार्थः पित्ताहा हो प्रपाकवान्। कफात्तीवी गुबः स्मिषः कष्ट्रमान् कठिनात्पन्क् ॥ २५ ॥ साथाः स्कोटाहतः पिण्हो हिसिलिङ्ग्य रक्षतः। कफवबोदसां इन्तिर्मृदुतालफलोपमः ॥ २६ ॥ मूत्रधारणशीलस्य सूत्रजस्तत्र गच्छतः। चलोम: पूर्षप्रतिमान् चोमं यातिः सरचृदुः॥ २० % मूब्रक्क्स्प्रस्थात् च बलयः फलकोषयोः। वातकोपिभिराचारैः श्रीततीयावगाचनैः॥ २८ ॥ विष्मू चधारणात् चैव विषमाङ्गविचेष्टनै:। चोभितै: चोभितीज्य चीणान्त:यरीरी यदाः॥२८॥ पवनो विगुणीभूय भोषितं तद्धी नचेत्। कुर्व्यात्तत्वणसन्धिस्थो ग्रत्यम्भः स्वययुस्तदा ॥ ३०॥ उपेक्समाण्यः च गुस्सद्विमाधानक्क् वै विविधास रोगाः। सुपीड़ितोऽन्तः सनवान् प्रयाति प्रसापयवेति पुनस सू भूः 11 38 11

रत्तव्रचिरसाध्योऽयं वातव्रचिः समाक्षातिः। रचक्षणारुणियरा जर्णावृतगवाचवत् ॥ ३२ ॥ वातोऽष्टघा प्रथम् दोषैः संस्पष्टैर्निचयं गतः। प्रार्त्तवस्य च दोषेण नारीणां जायतेऽष्टमः॥ ३३ ॥ जरस्यूर्ष्णातीसारैश्व वसनावीस् वसीसः। कर्णितो बन्नवान् याति प्रीतार्त्तेस् वुसुचितः॥ ३४ ॥

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

यः पिबत्यवपानानि सङ्गनद्वावनादिकम्। सेवते होनसंज्ञामिरर्दितः ससुदीरयन् ॥ ३५ ॥ स्रेइस्रेदावनभ्यस्य भोषणं वा निषेवयेत्। यहो वा यहिहानिर्वा भजेत खन्दनानि वा ॥ ३६॥ वातोल्वणास्तस्य मनाः पृथक् चैव हि तेऽथवा। सर्वो रक्तयुतो वातात् देइस्रोतोऽनुसारियः॥ ३७॥ जहाधोमार्गमाद्य वायुः शूलं करोति वै। सर्गोपलम्यं गुल्लोत्यसुणं यत्यिसक्पिणम् ॥ ३८॥ कर्षणात् कपाविख्वातैर्मार्गस्यावरणेन वा। वायुः क्रताययः कोष्ठे रीच्यात् काठिन्यसागतः ॥ ३८ ॥ सतन्त्रः सायये दुष्टः परतन्त्रः परायये। तंत: पिक्डितवत् स्रोमा मलसंस्ष्ट एव च। गुला इत्युचते वस्तिनाभिद्वत्पार्थ्यसंत्रयः॥ ४०॥ वातजन्ये थिर:शूलच्चरश्ली हान्त्रकृजनम्। वेधः स्चेव विष्धं गः क्षच्छे सूचं प्रवर्तते॥ ४१ ॥ गाने मुखे पदे भोयः भिनान्यं तथैव च। रचक्रणलगादिलं चलतादनिकस च॥ ४२॥ यनिक्णितसंखानी विचन्तः चन्नुराततम्। पिपीलिकाव्यास इव गुक्सः स्कुरित नुदाते॥ ४३॥ पित्ताहाहास्त्रको मूर्च्छा विड्मेदः स्नेदढड्भवाः। चारिद्रंग सर्वगाचेषु गुस्मात् योयस्य दर्यनम्॥ ४४ ॥ होयते दीप्यते ऋषा संस्थानं दहतीव च। कापात् स्तैमित्यमक्चिः सदनं शिरसि ज्वरः॥ ४५ ॥ पीनमानस्य द्वनासः यक्षक्षण्वगादिता। गुक्सो गमीरः कठिनो गुरुः सप्रस्थिरास्पकः॥ ४६॥ सदोवस्थानधामानस्तत एवाच मारकाः।

प्रायस्त यत्तद्दन्दीत्या गुल्माः संस्टमैयुनाः ॥ ४७ ॥ सर्वजस्तीवरुग्दाइः शीव्रपाकी घनोवतः। सोऽसाध्यो रत्तागुलास्तु स्त्रिया एव प्रजायते ॥ ४८ ॥ ऋती या चैव शूलार्क्ता यदि वा योनिरोगिषी। सेवते वानिलानि स्त्री क्रुचस्तस्याः समीरणः॥ ४८॥ निक्थाप्यार्त्तवं योन्यां प्रतिमासं व्यवस्थितम्। क्रचिं करोति तहर्भे चिक्रमाविष्करोति च॥ ५०॥ ह्रमासदीहृदस्तन्यदर्भनं कामचारिता। क्रमेण वायोः संसर्गात् पित्तं योनिषु सञ्चयम् ॥ ५१ ॥ रत्तस्य क्रवते तस्या वातपित्तोत्तगुत्सजान्। गर्मायये च सुतरां शूलासैवास्गात्रये॥ ५२॥ योनिसावस दौर्गस्यं तोयःसन्दनवेदने। कदापि गर्भवद् गुब्सः सर्वे ते रतिसम्भवाः ॥ ५३ ॥ पाकाश्चिरेण भजते नैधते विद्रधि: युनः। पाचते यीच्रमत्वर्थं दुष्ट्रतात्र्ययसु सः॥ ५४॥ यतः ग्रीम्नं विदान्तितादिद्विः सोऽभिषीयते । गुल्यान्तराख्ये वस्तिदाइस म्रीइवेदना ॥ ५५ ॥ म्राग्निवर्णबल्भः भो वेगानां वाप्रवर्त्तनम् । पती विपर्यये वास्यं कोष्ठाङ्गेषु च नातिक्क् ॥ ५६ ॥ वैवर्ण्यमयवा कासी विहरूनतताधिकम्। स्टोपमत्युयर्जमाभानसुद्रे स्थम्॥ ५०॥ जड्डीघो वातरोधेन तमानाइं प्रचन्नते। घनबाहुरपमी प्रत्यिलोऽष्ठीला तु ससुन्नतः॥ ५८॥ समस्ति क्रमंयुत्तः प्रत्यष्ठीचा तदाक्रतिः। पकाशयोद्भवोऽप्येवं वायुक्तीव्रकाश्रयात् ॥ ५८ ॥ <del>उद्गाद्वाइक्पुरीष्ट्रवस्ट्रस्य चसलान्द्रविवानानि ।</del> CC-0. Prof. Salya Frai Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA भाटोपमाधानमपतियतिः पासन गुलास्य मवेच चिक्रम्॥६०१ द्रित गार्डे महापुराणे विद्रिधगुलानिदानं नाम षष्ट्रिकाशततमोऽध्यायः।

### एकषष्ट्राधिकशततमोऽध्यायः।

भन्वनारिक्वाच । उदराणां निदानश्च वच्चे सुश्रुत ! तत् श्रुष्ठा रोगाः सर्वेऽपि मन्दान्नी सुतरासुदराणि तु ॥१॥ यजीर्णामयसाम्बन्धे जायन्ते मलसञ्चयात्। जहीं घो वायवी रहा व्याकु बीव प्रवाहि थी॥ २॥ प्राणा भ्रपानान् संदूष सुर्ख्युस्तानांसंसन्धिगान्। श्राधाय क्वचिसुद्रमष्ट्रधा तस्य भिद्यते ॥ ३॥ प्रयग्दोषैः समस्ते व म्रीचवङ्गचतोदकैः। तेनार्त्ताः ग्रष्कताखोष्टाः सर्वपादकरोद्राः ॥ ४॥ नष्टवेष्टवलाहाराः क्षतप्रभातकुच्यः। पुरुषाः खुः प्रेतक्या भाविनस्तस्य सचणम् ॥॥॥ चुनामोऽरचिवत् सर्वे सविदाच्य पचते। जीर्चानं यो न जानाति सोऽपयं सेवते नरः ॥ ६॥ चीयते बलमङ्गस्य खसित्यस्योऽपि चेष्टितः। विषयाद्वतिबुद्धिय योक्योबादयोऽपि च॥ ७॥ रम्बस्तिसन्धी सततं खघुष्यभोजनैरपि। जराजीयों बलम्नं शो भवेच्चठररोगियः॥ ८॥ सतन्त्रतन्त्राचसता मचसंगीऽस्पविज्ञता। दाइ: श्वययुराधानमन्त्रे सलिलसक्षवे ॥ ८ ॥ सर्वत्र तोथे मरणं शोचनं तत्र निष्मसम्। गवाचवत् शिराजालैक्दरं गुड्गुड़ायते ॥ १०॥ नाभिमन्त्रच विष्टभ्य वेगं क्वला प्रयुक्ति । CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

**63**5

मार्वते ऋत्कटीनाभिपायुवङ्गणवेदनाः॥ ११ ॥ समन्ते निःसरेहायुर्वेष्टते सूत्रसस्यवाम्। जातिमार्च भवेत् जीखं नदस्य विरसं सुखम् ॥ १२ ॥ . तत्र वातीदरे योयः पाणिपासुखकुचिए। क्वचिपार्कीदरकटीप्रष्ठवक्पर्वसेदनम्॥ १३ ॥ श्रक्तकासाङ्गमदीधीगुरता मलसंप्रहः। खामार्यलगादिलं मुखे च रसहिंदता॥ १४॥ सतीद्मेदसुद्रं नीखक्षव्याधरातंतम् । भाषातसुद्रे शब्दमङ्गुतं वा करोति सः॥ १५॥ वायुवाच सक्क्यव्हं विधत्ते सर्ववागितः। पित्तोदरे ज्वरो सूर्च्या दाहिलं कंदुकाखता ॥ १६ ॥ भ्रमोऽतीसारः पीतलं त्वगादावुदरं इरित्। पीतताम्बिशादिलं स्वेदं सोष दच्चते॥ १८॥ भूमायति चहुसार्थे चिप्रपानं प्रदूरते। स्रेमोदरेषु सदनं स्रेदम्बययुगीरवम्॥ १८॥ निद्रा क्षेत्रोऽरुचिः खासः कासः ग्रक्कलगादिता । उदरं तिमिरं चिन्धं ग्रसकाणिगराष्ट्रतम्॥ १८॥ नीरातिहदी कठिनं भीतसर्थं गुरुं स्थिरम्। विदोषकोपने तैस्तैविदोषजनितैर्भे तै: ॥ २०॥ सर्वदूषपदुष्टास सरताः सिता मलाः। कोष्ठं प्राप्य विकुर्वाणाः ग्रोषमूर्च्छान्यमान्वितम् ॥ २१ ॥ कुर्युक्ति जिङ्गसुद्रं भी प्रपानं सुदाक्यम्। वर्षते तच सुतरां भीतवातप्रदर्भने ॥ २२ ॥ पत्यमनाच संचीमाद्यानपानादिचेष्टितै:। भविचित्रेस पानासीवमनव्याधिकर्षणै:॥ २१॥ वामपार्के स्थितश्रीचा चुतस्थाना विवर्षते। CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

योणितात् वा वसादिस्यो विवस्य विवर्धस्रेत्॥ २४॥ स्रोऽष्ठीबा चातिकठिनः प्रोचतः सूर्मप्रष्टवत् । क्रमेण वर्षमान्यं क्रची व्यातिमाहरेत्॥ २५॥ खासकायपिपासास्यवैरस्याधानकन्तरै:। पाण्डुलसूच्यां इदिस दाइमोडेस संयुतः॥ २६॥ प्रव्यामं विचित्रामं नी बचारिद्रराजिसत्। उदावत्तेन चानाहमोहदूद्दृ ज्वरै:॥ २०॥ गौरवार्विकाठिन्धैर्विघातस्त्रभसंक्रमात्। भ्रीचवदद्विचात् पार्खात् कुर्याद् यकदपि चुतम् ॥२५ पक्षे भूते यक्तति च सदा बचे ससे गुदे। दुर्नामभिरदावर्त्तरस्थैर्वा पीड़ितो भन्नेत्॥ २८॥ वर्चः पित्तकफान् बद्दान् करोति कुपितोऽनिखः। श्रपानी जठरे तेन संबद्धी ज्यरक्रमवः ॥ ३०॥ क्रासः मासोवसदनं थिरीऽङ्गनाभिपार्धवक् । . . . मलासर्गीऽविच्छिदिवद्र्यं मलमाक्तम् ॥ ३१ ॥ खिरनी बाव गिराका बैवदूरमा हतम्। नामेर्परि च प्रायो गोपुच्छाक्रति जायते॥ ३२॥ मस्यादिमसौरनीम विदे चैवोद्री तथा। पचते यक्ततादिय तिच्छद्रैय सदन् वृहिः ॥ ३३.॥ म्राम एव गुदादेति ततीऽत्याखः सञ्जद्रसः। स तु विक्रतगन्बोऽपि पिच्छितः पीतलोचितः॥ ३४ मेषबापूर्यं जठरं घोरमारमते ततः। वर्षते तद्धो नाभेराम् चैति जलात्मताम् ॥ ३५ ॥ चद्रिते दोषक्पे च व्याप्ते च म्बासत्त्र्यसैं:। किद्रोद्रसिदं प्राष्ट्रः परिस्नावीति चापरे ॥ ३६ ॥

प्रवत्तः देख्यानादिः सङ्ग्रसानन्दपायिनः । CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

चत्यस्तुपानाचान्दान्नेः चीपखातिक्रयस्य चं ॥ ३७॥ वद्वास्त्रमार्गाननितः सपस जलमूर्स्कितः। वर्षते तु तदेवास्तु तन्मात्राहिन्दुराधितः॥ ३८॥ तत्कोपादुदरं द्वणागुदश्वतिरजान्वितम्। कासम्बासार्वियुतं नानावर्षियराततम्॥ ३८॥ तोयपूर्णात् चदुस्पर्यात् सहयं चोमवेपयूः। वकोदरं स्थिरं सिन्धं नाड़ीमाइत्य जायते ॥ ४०॥ · उपेचायाच सर्वेषां संस्थानां परिचालिताः। पाका द्रवा द्रवीकुर्युः सन्धिस्रोतोसुखान्धंपि ॥ ४१ ॥ खेरे चैव तु संवत्ते मूच्छि तासान्तरस्थिताः। तदेवोदरमापूर्य कुर्यात्तदोदरामयम्॥ ४२ ॥ गुरुद्रं खितं वत्तमाइतच् न भन्दसत्। हीनबलं तथा घोरं नाचां सप्टच सर्पति ॥ 8३ ॥ शिरान्तर्घानसुद्रे सर्वस्त्रचणसुच्यते। वातिपत्तवापाद्वी इसिवातोहको इस्मृ॥ ४४ ॥ 🔭 पचात् च जातसिललं विष्टश्रोपद्रवान्वितम्। जनानैवीदरं सर्वे प्रायः खच्छतमं मतम्॥ ४५॥ इति गार्डे महापुराषे उदरनिदानं नाम , एकषष्यिविषयततमोऽध्यायः।

दिषश्चविवयततमोऽध्यायः।

धन्यन्तरिक्वाच। पाण्डुयोयनिदानच मृणु सुमुतः वच्मि ते। पित्तप्रधानाः कुपिता यथोतीः कोपनैर्मलाः ॥ १॥ ः तत्र नीतेन बिलना चिप्ताचिप्तं यदि खितम्। धमनीद्यमी: प्राप्य व्याप्तुवन् सवालां ततुम् ॥ २॥ श्र पात्रगसन्तमांसानि प्रदूषन्य वसाश्रितम्। CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

त्वसांसयोस्त कुर्ता त्वचि क्यीः प्रथम्बिधाः ॥ ३ ॥ स्तयं इरिद्राहारिद्रः पाण्डुलं तेषु चाचिकम्। यातोश्यं प्राइरित्वृताः सारोगस्तेन गौरवम् ॥ ४ ॥ घातूनां सर्प्रश्रीव्यवसामजयः गुण्ययः। ततोऽसरत्तमेदोऽस्थिनिःसारः स्यात् अथेन्द्रियः॥ ५ः॥ शीर्षमाणैरिकाङ्गैस्तु द्रवताः इदयेन च्। म्बाचिक्टवदनसीमित्यं तत्र सालया ॥ ६ ॥: होनढर् शिशिरदेवी शीर्यंबोमा हतानबः। समग्रिकारी मासी वर्षभूखी तथा भ्रमी ॥ ७॥ स पच्चा प्रवन्दोषै: समस्तैकित्तकादनातृ। प्राम्कपमस्य द्वदयस्यन्दनं वचता लचि॥ ८.॥ अविक पीवमूबलं खेदासावीऽव्यमुबताः। मदा समानिसात्तव गाढ्रक्त देगावता ॥८॥। क्रचार्यमिरानखिवस् वनेवताः। योबो नासासवैरसं विट्योबा मार्थमू कि ना ॥ १० ॥ . पित्ते इतिपित्तामः शिसदिषु ज्वरस्तमः। वर्गोषमुक्तिंगीन्यः मीतेच्या वरुवज्ञता ॥ १२ ना विड्सेटोडबाको दांइः कमात् च इदयाईता। तन्हा खवषवक्रात्वं रोमचर्षः खरचयः ॥ १२ ॥ कासम्बद्धिं निचयाविष्टिकिक्कोऽतिदुःसहः। उत्कर्षानिसपित्तेन कटुर्वा सञ्चरः कपः ॥ १३ मः दूषित्वा वसादींब रीचात् रक्षविमोचयम्। स्रोतसां संस्थं कुर्खास्तु ल्ड्डा च पूर्ववत् ॥ १४ ॥ पाकुरोगे त्वयं वातं नामिपादासमे इनम्। प्रकेषं ज्ञासिवसुश्चेतिनं सासः कफान्वितम् ॥ १५ ॥: यः पित्तद्रोगी स्वेत पित्तवं तस्य वाह्यस्य । CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by So Foundation USA कोड्याखोइतं पित्तं दन्धाखकांसमाइरेत्॥ १६॥ शारिद्र सूबनेयलं सुख्वज्ञायक्षत्त्वा। दाही विपावादणावान् भेवाभो दुर्वतेन्द्रयः ॥ १७।। भवेत् पित्तानुगः भोषः पाखुरोगावतसः च। उपेच्या च मोवादाः सत्तच्छाः कुर्यमामलाः ॥ १८% इरितसामिक्तलं पास्तुरोगो यदा भवेत्। वातवित्तममस्तृत्वां स्त्रीषु हर्षी सदुन्तरः ॥ १८॥ तन्द्रा वा चानसभं यस्तं वदन्ति इसीमकम्। अलस्याति महति तेषां पूर्वसुपद्रवः॥ २०॥ योयः प्रधानः कथितः सः एकातो निगद्यते । पित्तरत्तावापान् वायुर्दुष्टो दुष्टान् विष्टिः शिराः ॥ २१ ॥ नीला रहगतिसीई कुर्योत्तकांसधंययम्। उत्सेषं संइतं योथं तमाइनिययादतः ॥ २२ ॥ सर्वे इतुविश्वेषेस् इपमेदानवासनम्। दोषैः पृथक्षयैः सर्वैरभिधातात् विषादियः॥ २३ ॥ तदेव निजमागन्तु सर्वाक्ते कामजन्तु तत्। पृथ्वतामप्रियता विभिषेस स्रिक्षा विदुः ॥ २४ ॥ मामान्यहेतुः ग्रोयानां दोषवाता विश्वेषतः। व्याधिकासीयवासास्तिवीचस्य सवति द्वतम् ॥ २५॥ अतिमार्च यथान्यसः गुक्रत्यन्तश्रीतलम् । ववण्यारतीर्णाक्याकाखुखप्रनागरम् ॥ २६ ॥ रोघो वेगस्य वज्ञूरमजीर्श्वत्रमसैयुनस्। १००० वर्षः पन्यते सर्गगसनं यानेक चीमियाचि यह ॥ १७॥ म्बासकासातीसारार्थोचउरप्रदरव्दरः। विष्टभाचसक व्हरिक्षिक्षःविसर्पयाब्हु च ॥ २८॥। भाष्यमधो वस्ती सध्ये कुर्वन्ति सध्यगाः। Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

सर्वोङ्गगाः सर्वेगतः प्रत्यगितः बद्धान्त्रयः ॥ २८ ॥ तत्पूर्वक्षं दवशुः शिरायामञ्जगीरवम्। वातात् भोष्यको रचः खररोमारूपोशसितः॥ ३०॥ यहवस्यम्बस्यातिभेदी भेदापस्तिमान्। वातीत्तानः समः योष्रसुवमेत् पीड़िताः बनुः ॥ ३१ ॥ सिम्बल महने यास्येदाबावलो दिवा सन्तन्। लक्सर्वपसिते च तसिंसिमिचिसायते ॥ ३२॥ पीतरज्ञासितामासः पित्रजातस्य शोधकत्। श्रीष्रं नासी वा प्रश्मित् संध्ये प्रान्दद्वते ततुः ॥ ३३ ॥ सढट्दाइन्वरखेदी समक्षेत्रमाः॥ सामिलाषी यत्तत्रेदी गन्धः सर्थसही चृद्धः ॥ ३४,॥ कष्ट्रमान् पाष्डुरोमाः लक्कितनः शीतलो गुरः। जिन्धः सहयः खिरः भूको निद्राच्छ्यं निमान्यक्षत् ॥ ३५% याघातेन च मसादिच्यद्मेदचतादिकिः। हिमानिकोद्धंतिलैभेकातकपिक्षक्तैः॥ ३६॥ रसेः यूकेस संस्पर्यात् स्वयषुः स्वाहिसर्पवान्। स्योषा चोडितामासः प्रायमः प्रित्तलच्याः ॥ ३०॥ विषवः सविषमाणिपरिसर्पणमूत्रणात्।ः दंष्ट्राद्नानखाघाताद्विषप्राणिनासपि॥ ३८॥ विष्म् व्राक्तोपहत्तस्ववद्दस्वमञ्चरात्। विषक्षकानिलसमात् गरयोगात्रमूर्यनात्ः॥ ३८॥ः चदुवकी विकस्ती च भीत्री दाइवजाकरः।। बनोधनुपद्रतः योषः साम्योऽसाम्यः पुरेरितः ॥ ४० ॥ रति गार्डे सहापुराचे पार्ड्योयनिदानं नामः ः द्विष्यधिनयत्तसोऽध्यायः।

#### चिषच्यविक्यततमोऽस्यायः।

धन्वनारिक्याच । विसर्पादिनिदाननो वस्त्रे सुसुत । तत् ऋड स्माहिसर्पो विचातात्तु दोवैदुंष्टैस मोववत्॥ १॥ विष्ठानच तं प्राइवीच्चन्तव भयात् समात्। यथोत्तरम् दुःसाध्यस्तव दोषो यथायथम्॥ २॥ प्रकोपनेः प्रकुपिता विश्वेषेण विदास्तिः। देहे भीष्रं विभक्ती ह ते स्तरे हि स्थिता वहिः॥ ३ ॥ द्यासियोगादेगानां विषमात् च प्रवर्त्तनात्। भाग चाम्निबल्धाः गादतो वाद्यं विसर्पयेत्॥ ४॥ तत्र वातात् सः वीसपी वातन्वरसमव्यवः। योयस्तरसनिस्तोदमेदायासार्त्तं इर्षवान् ॥ ५ ॥ पित्ताद् दूतगतिः पित्तव्यविङ्गोऽतिकोहितः। वंफात् वर्ष्ट्र युक्तः सिन्धः वफव्यस्समानक्ष् ॥ ६॥ सविपातसमुख्य सर्वे खिङ्कसमन्वितः। सदोव्यक्तिके सीयन्ते सर्वैः स्कोटेक्पेबितः ॥ ७॥ वातिपत्ताञ्चरच्छित्मूच्छातीसारहस्ममैः। यात्रिमेदाग्निसद्नतमकारोचनीर्युतः॥ ८॥ मरोति सर्वमङ्गञ्च दीप्ताङ्गारावकीर्थवत्। यं यं देशं विसर्पेस विसर्पति भवेत् स सः ॥ ॥ यान्ताङ्कारासितो नीलो रत्तो वायः च चीयते। मनिद्ग्धः इव स्कोटैः योंत्रगत्वाद् द्वतं सःचः॥ १० ॥ मर्मातुसारी वीसर्पः स्वात् वातोऽतिबलस्ततः। व्यवतिः इरित् संज्ञां निद्राचः खासमीरयेत् ॥ ११.॥ हिकाचः स गतोऽवस्थामीदयीं सभते न ना । कचित्रमारितपद्ती भूमिययासनादिषु ॥ १२ ॥ चेष्टमानस्ततः क्लिप्टो मनोदेष्टप्रमोष्ट्वान्।

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

दुष्युबोघोऽत्रुते निद्रां सोअनिवीसर्प उचते ॥ १३ ॥ कफेन रुक पक्नी मिला तं बहुधा कफान्। रतं वा हदस्तस्य त्वक्शिरास्त्रायुमांसगम्॥ १८॥ दूषिता तु दीर्घातुष्टतस्थूनसराक्षिकाम्। . बजीनां कुर्ति माखां सरक्षां त्रीवरग्जराम्॥ ६५ ॥ मासकासातीसामास्यापादिकावसिमासै; ॥ सोहवैवर्ष्ट्रमूर्च्छाङ्गभङ्गानिसदनैर्युत्रम् । इत्वयं ग्रन्थिवीसर्पः कपामाक्तकोपकः ॥ १६ ॥ नप्रिताच्चरः सुन्धी निद्धाः तन्त्रा थिरोक्ना ॥ अङ्गावसादविचेपी प्रसामारीजेकसमः॥ १७॥ मूर्च्छानिसंदोऽखाः पिपसिन्द्रियगीरवम् । भामोपक्षनं खेयः स्रोतसां स च सर्पति ॥ १८ ॥ प्रायेशामाययं सम्बद्धेनदेशं न चातिक्त्। पोड़कौरवकी वीं इतिपीतको जितमा बहुदै:॥ इट ॥ क्रिम्बोइसितो मेचकामी मलिनः गोषवान् गुरुः। गसीरपानाः प्रायोमस्ख्यः क्रिकोऽवदीव्यते ॥ २०॥ पक्षतच्छीर्थमांससः सष्टकायुधिरामणः। यवगम्बी च वीसर्पः वर्दमास्यसुशन्ति तम्॥ २१ ह वाञ्चईत्येः चतात् ब्रुदः स रक्षमित्तमीरयन्। वींसपं मार्तः कुर्यात् कुरुखसहयैक्तिम् ॥ २२ ॥ स्रोटैः ग्रीयव्यरक्षादाचाव्यः स्वावग्रीणितम्। प्यक्दोवेद्वयः साध्या दन्तजासानुपद्रवाः ॥ २३ ॥ षराधाः जतसर्वोत्याः सर्वैः चाक्रात्तमर्भगः ।। मीर्चेश्वायुधिरामांसाः क्रियाच यतगन्त्यः ॥ २४ ॥ प्रति गावडे सहापुराणे वीसर्पनिदानं नासः

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

# चतुःषद्यविषयततमोऽध्यायः।

इन्तन्तरिक्वाच । मिथ्याद्वारिक विशेषेण विशेषिना । साधुनिन्दाक्वाद् युद्दहरणावीस सेवितै:॥ १ ॥ पापिः कर्मिः सदः प्राज्ञनैः प्रेरिता मखाः । त्रिराः प्रवद्य तैयुं कास्त्रग्वसारक्रमामिषम् ॥ २ ॥: दूषयन्ति ग्रष्कोस्रत्य निचरन्तस्ततो वितः। त्वचः सुर्वन्ति वैवर्षे प्रिष्टाः कुष्ठसुयन्ति तम् ॥ ३ ॥ कालीनोपेचितं यत् स्वात् सर्वे कुष्ठानि तह्युः। प्रपद्म: धातून् वाच्चान्तः सर्वान् संक्षे वा चावहेत् ॥ ४ ॥ सखेदक्षेद्रकोचान् किमीन् स्कांब दाक्षान्। लोमखन्बायुषमनीराक्रामति यथाक्रमम्॥ ५ म मसाच्छादितवत् क्वर्यात् वाद्यं कुष्ठसुदाद्वतम्। कुष्टानि सप्तथा दोषेः प्रथग्दन्दैः समागतैः ॥ ६ ॥ सर्वेष्वपि सिद्ोषेषु व्यपदेगोशिवनस्ततः। वासेन कुष्ठं कापालं पित्तेनी डुखरं कफात्॥ ७ ॥ मंख्याखं विचर्ची च ऋषाखं वातपित्तनम् । चर्में क्रुक्कुष्ठं किटिमं सियाससविपादिकाः ॥ ८ % वातश्चे भोत्रवा श्चेष्यित्ताइदुश्यताव्यी। पुरक्रीकं सविस्तोटं पासाः चर्मदवं तथा ॥ ८ ॥ सर्वेभ्यः काकणं पूर्वित्रकं दहु सकाकणम् । पुरुष्टरीकर्थनिक च सहाकुष्ठानि सस तुः॥ १० ॥ भतिस्रस्यखरसर्थस्वेदास्वेदविवर्षताः। दाइः कष्टुस्त्रवि खापस्तीदः की घीवतिस्तमः ॥ १२ ॥ व्रणानामधिकं यूलं यीव्रोत्पत्तिश्वरिक्षिति:।

CC-0. Prof. Satya Viat Shastir Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

रोमहर्षी सनः कार्या क्षष्ठवच्यमपनम्। क्षचार्यकपासामं यहुचं पर्षं ततु ॥ १३॥ विख्ताक्रतिपर्यस्तं दूषितै बींमिमिश्वतम्। कापाचं तोदबद्धचं तत् क्षष्ठं विषमं स्मृतम् ॥ १४ ॥ चडुम्बरफ्लामासं कुष्ठमीडुम्बरं वदेत्। वर्तुनं बहुन्ति दयुतं दाहरनाधिकाम् ॥ १५॥ भसंच्छ नमदरणं क्रमिवत् स्वादु इब्बरम्। खिरं ख्यानं गुरु खिन्धं खेतरत्तं सखान्वितम् ॥ १६॥ भन्योन्यसक्तमुच्कूषबद्धनंष्ट्रसृतिक्षमिम्। स्रच्यपीतामसंयुक्तं मण्डलं परिकीर्त्तितम् ॥ १७॥ सक्ष्म्पीड़का स्थावा सक्षेदा च विचर्चिका। पर्वन्तव रज्ञान्तमन्तः स्थामं समुद्रतम्॥ १८॥ ऋषजिज्ञास्ति प्रोक्तं ऋषजिज्ञं बहुक्रिमि। इस्तिचर्भखरस्रभें चर्मास्यः कुष्ठसुचते॥ १८॥ पसेदच मत्स्यमस्त्रसिमं किटिमं पुनः। रचान्निवर्षे दुष्पर्धे कम्बूमत् पर्वासितम्॥ २०॥ भनाक्चं विडि:सिम्धमनार्ष्टं एं रजः विरेत्। स्त्रास्त्रभे तनु सिन्धं स्त्रच्छमस्त्रेदपुष्पवत्॥ २१॥ प्रायेण चोषु कार्याच कुग्छैः क्ष्यूपरैचितम्। रतौरलंशका पाणिपादे कुर्व्यादिपादिका॥ २२॥ तीव्रार्त्तमाद्वमाष्ट्रम् सरागपीड्काचितम्। दीर्घपतानदूर्वावदतसीक्षसम्बद्धि ॥ २३ ॥ उच्चूपमञ्ज्जो दहुः वज्जूमानिति वच्यते। स्वमूलं सदाशार्ति रत्तसावं बहुत्रयम्॥ २४ ॥ सदाहकको दर्जं प्रायमः सर्वजना च।

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Bolni. Digitized by S3 Foundation USA

सोत्सेधमाचितं रत्तेः पर्णप्रवसिवास्तुभिः। पुण्डरीकं भवेत्ति चितं स्कोटैः सितारुषैः ॥ २६ ॥ विस्कोटपिटका पामा क्षा दक्ता दिकान्विता। स्चा म्हामार्या रचा प्रायः स्मिक्पायिकूपरे ॥ २०॥ सस्मोटसंस्पर्यसङं कण्डूरतातिदाइवत्। रत्तादलं चमदलं काक्यं तीव्रदाइक्क्॥ २८॥ पूर्वरक्षच क्षणच काकणं विपलीपमन्। क्षंपाचिक्केर्युतैः सर्वैः ख्रस्तकारणतो भनेत्॥ २८॥ होषसेदाय विचितैरादिशीक्षक्रवर्मसः। कुष्ठ' ख़दीब्रानुगत' सर्वदीवगत' खजेत्॥ ३०॥ • जुष्टीतं यच यत् चास्थिमक्राधनसमात्रयम्। क्षच्छं मेदोगतचैव याप्यं साध्यास्थिमांसगम् ॥ ३१ ॥ श्रक्क वापवातीयं लगतन्त्रमस्य यत्। तच त्वचि स्थिते कुछे काये वैवर्ष्यं रुचता ॥ ३२ 🗗 ख्रेदतापष्वयथ्रवः शोषिते पिश्रिते युनः। पाणिपादाखिताः स्कोटाः क्रोभात् सन्धिषु चाधिकम् ॥३३॥ दोषस्माभीस्थयोगेन दलनं स्थात् च मेदसि। नातिसंज्ञास्ति मज्जास्थिनेत्रवेगस्वरचयः॥ ३४॥ चते च क्रिमिभिः युक्रे खदारापत्यवाधनम्। यथा पूर्वाणि सर्वाणि स्वलिङ्गानि सगादिषु ॥ ३५ ॥ कुष्ठैकसम्भवं खित्रं किलासं दार्णं भनेत्। निर्दिष्टमपरिस्नावि चिधातू इवसंख्यम् ॥ ३६ ॥ वाताहुचार्षं पित्तात्तास्रं कमलपत्रवत्। सदाइं रोमविव्वंसि कफात् खेतं घनं गुरु ॥ ३०॥ सकार्त्रं क्रमाद्रत्तमांसमेदःसु चादियेत्। वर्षेनेवेदगुस्यं क्षकं तत् चीत्तरीत्तरम् ॥ ३८॥ CC-0. Prof. Satya Viai Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

चयक्तरोमवडुसमसंश्चिष्टमियो नवम् १ चननिमदत्वनं साधं खित्रं वर्जमतीऽन्यया ॥ ३८ ॥ गुज्ञपाचितकीष्ठेषु जातमप्यचिरकानम्। वर्जनीयं विश्वेषेण किलासं सिविमिच्छता ॥ ४०॥ सर्वेकाश्वारसङ्गादिसेवनात् प्राययो गदाः। स्कार्यासनात् चैव वस्त्रमास्यानुसिपनात् ॥ ४१ ॥ इति बार्ड महापुराषे कुष्ठरोगनिदानं नाम चतुःषद्यधिकमततमोऽध्यायः।

# पञ्चषच्यविवायततमोऽध्यायः।

धन्वमारिक्वाच । क्रिसयस दिधा प्रोत्ता वाद्याभ्यमारमेस्तः। विदर्भसकापास्म्विट्नसामेदात् चतुर्विधाः॥ १॥ नामतो विंगतिविधा वासास्तव मंसीझवाः। तिलप्रमायसंस्थानवर्षाः केयास्वराश्रयाः ॥ २ ॥ बहुपादास स्कास यूका शिख्यास नामतः। दिधा ते कोठपीड़काः कंष्डूगण्डान् प्रक्षवेते ॥ ३ ॥ क्रष्टैकट्टेतवीऽन्तर्जाः स्रोपना वाद्यस्थवाः। मधुराचगुड्चीरद्धिमत्स्वनवीदनैः॥ ४॥ कफादामां यये जाता हवाः सर्पन्ति सर्वतः। प्रयुक्तभ्रतिसाः कीचित् केचिद् गण्डूपदीपसाः॥ ६॥ रुद्धान्याषुराकारास्तत्त्वीर्घास्त्रयायवः। म्बेतान्ताव्यावभाषाय नामतः सप्तघा तु ते ॥ ६ ॥ पन्नादा उदरावेष्टा द्वदयादा महागुदाः। पुरवो दर्भकुसुमाः सुगन्धास्ते च कुर्वते ॥ ७ ॥ इकासमास्ययवग्रमविपावसरोचकम्।

CC-0. Prof. Satya rat Shasin Emerion, un acual aggrant and ation USA

रक्तवांडियिरास्थानरक्तजा जेन्तवीऽयवः। चपादा इत्तताखांच सीचारात् केचिददर्यनाः॥ ८ ॥ कियादा रीमविर्ध्वसा रीमहीपा उतुःबराः। षट् ते कुंडेक्नकर्माणः संइसीरसमातरः॥ १०॥ पक्ताश्ये पुरीषोत्या जायन्तेऽघोविसर्पिणः। विचास्ते सुर्भवियुस ते यदामाश्यो सुखाः ॥ ११॥ तदास्योद्वारनिः स्वासविद् गन्धानुविधायिनः। प्रयुक्ततनुखुबाः म्यावपीतसितासिताः ॥ १२॥ ते पश्चनाचा क्रिसयः वावीस्वामवेसकाः। सीसुरादाः सशुलाख्या लेलिहा जनयन्ति हि॥ १३॥ विड्सेदश्लविष्टश्रकार्थ्यपार्थ्यपार्खुताः। रोमचर्षान्निसंदनं गुदक्षकृर्विमार्गगाः॥ १४॥ इति गार्ड संदापुराणे क्रिसिनिदानं नामे पञ्चवध्यधिकशततमोऽध्यायः।

### षट्षच्यविवाशततमोऽध्यायः।

धन्वन्तरिख्वाच । वातव्याधिनिदानं ते वच्चे सुश्रुत ! तंत् शृंखं । सर्वयानर्थकथने विश्व एव च कार्यम् ॥ १॥ भद्दष्टपवनश्ररीरमविश्रेषतः। स विश्वकर्मा विश्वासा विश्वरूपः प्रजापतिः ॥ २ ॥ सष्टा घाता विभविषाः संहत्ती सत्युरम्तकः। तहदुत्तच्च यहीन यतितव्यमंतः सदा ॥ ३॥ तस्योत्ते दोषविज्ञाने कर्म प्राक्ततवैक्ततम्। समास्वयासती दोवभेदानामववाय च ॥ ४॥

CC-0 प्रती का मान्य मा त्री पी त्रामा प्रतेष्ठ ने कार्ता gitzed by S3 Foundation USA

त्रस्योचते विभागेत सनिदानं संबच्धम् ॥ ५ ॥ धातुचयकरैर्वायुः मुद्दो नातिनिषेव्यते । चतुःस्रोतोऽवकाशिषु भूयस्तान्येक पूर्येत् ॥ ६ ॥ तिभ्यस्त द्रोषपूर्विभ्यः प्रच्छायः विवरं ततः। तत वायुः यक्तत्क्वः श्रूलानाचाक्तक्त्वन्म् ॥ ७॥ मखरीधं खरभगं दृष्टिपृष्ठकटियहम्। करोत्येव पुनः काये कच्छानन्यानुपद्रवान् ॥ ८॥ षामाथयोखं वमयुष्वासकासविस्चिकाः। मण्डूपरोधवर्मादिव्याधीनूर्द्वच नाभितः॥ ८॥ स्रोतादिषिन्द्रियाबाधं लचि स्होटन्रचताम्। ज्रको तीव्रकाम्बासगरामयविवर्णताः॥ १०॥ पन्तस्यान्तस्य विष्ट्यमङ्चिं क्षयतां स्वमम्। मांसमेद्रोगतपन्यिं चर्माद्रावुपक्रक्ष्यम् ॥ ११॥ ! गुर्वक्रं तुद्यतेऽत्यर्थं दण्डमुष्टिचतं यथा। श्रस्थिसः सक्षिमन्यस्थिश्वलं तीव्रञ्च लचयेत्॥ १२॥ मन्त्रकारिसिषु ज्ञासीयमस्त्रां यत्तदा क्नाम्। म्बास योष्रसत्यक्तसर्गान् विकतिमेव वा ॥ १२ ॥ तत्तद्वभंखग्रक्रखः ग्रिरश्राम्यान्विद्वता। तत्र खानिखतः कुर्यात् क्रुवः खयथुक्तकृताम् । ११॥ जलपूर्णदृतिस्पर्भे भोषं सन्धिगतोऽनिः । सर्वाङ्कसंत्रयस्तोदभेदस्पुर्यभद्भनम् ॥ १५ ॥ स्त्रभानाचेपणं स्त्रप्तः सत्त्रिभृद्धन्तम्पनम्। यदा तु धमनीः सर्वाः कुद्दीउभ्येति सुद्दर्मुद्धः । तदाङ्कमाचिपत्थेष व्याघिराचेपणः सृतः॥ १६॥ अवः प्रतिहतो वायुर्वजेटूह तदा पुनः । वष्टम्य घट्यं चिर्यम् च पोड्येत् ॥ १७॥ at Shastri Collection, New Delhi. Dighted by \$3 Foundation USA

स चिपेत् परिती गार्च इतुं वा चांस्य नामयेत्। क्षच्छांदुच्छिसितिस्तस्य निमीखनयनद्यम्॥ १८॥ कपोत इवं कूजेंत् च निःसङ्गः सोंपतन्त्रकः। सं एव वामनासायां शुंतास्तुं मंदता द्वदि ॥ १८ ॥ प्राप्नोति चं सुद्धः खांख्यं सुद्धरस्त्रांख्यवान् संवेत्। ग्रभिचातससुंखद्य दुद्धिवित्खतमी मर्तः॥ २०॥ स्वेदसार्थं तदा तस्य वायुंन्धिंनतनुर्यदा। खाप्नीति सक्तर्वं देहं यह चायास्यते पुनः ॥ २१ ॥ चन्तर्घातुगतसैव वेगस्तभञ्च नेत्रयोः । वारोति जुमां सदनं दशनानां इतोबसम्॥ २२॥ पार्खयोर्वेदनां वाच्चां इनुप्रष्ठियरोयइम्। देइस विद्यायामं प्रष्ठती हृद्ये थिए ॥ २३॥ उरसोत्चियंते तंत्र खान्यो वा नाम्यते तदा। दंनीवास्ये च वैवस्य प्रसेदस्तव गावतः ॥ २४ ॥ वाद्यायामं चनुस्तमं सुवते वातरोगियम्। विच्मूत्रंमसूजं प्राप्य संसमीरसमीरचाः ॥ २५ ॥ ग्रायच्छन्ति तनोदीषाः सर्वमापादमस्तकम्। तिष्ठतः पाण्डुमात्रस्य त्रणायामः सुवर्हितः॥ २६ ॥ गात्र वेगी भवेत् स्नास्यं सर्वेष्वाचेपयेन तत्। जिह्नाविलेखनादुण्यभच्चषादतिमानतः॥ २४॥ कुंपितो इनुमूखसः स्तथिवानिसो इनुम्। करोति विष्ठतास्यतमयवा संवतास्यताम् ॥ २८ ॥ इनुस्तकाः सं तेन स्वात् क्षच्छ्रांचर्यणभाषणम्'।' वामाहिनीथिराख्यो जिहां ख्यायतेऽनिसः॥ २८॥ जिल्लास्त्रयः स तेनाद्यपानवाक्येष्यनीयताः। शिरसा भारहरणादतिहास्त्रप्रभाषणात्॥ ३४ ॥-

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

- विषमादुपधानाच कठिकानाखः चर्वणात्। वासुर्विवर्षते तैस् वातलेक्ड् मास्थितः॥ ३१॥ वक्रीकरोति वक्काच उचैईसितमीचितम्। वतोऽस्य कुरुते सहीं वाक्यति स्तव्यनेवताम्॥ ३३॥ दन्तचालं खरभंगः शुक्तिज्ञानीचितग्रहः। गन्तानं स्नृतिध्वंसस्तासः म्बासस् जायते॥ ३३॥ निष्ठीवः पार्मतोदयः एकस्माच्यो निमीलनम्। जतोक्ष वजसीवाः ग्रीरार्षधरीऽवि वा ॥ ३४॥ तमाइस्दितं केचिद्रेकाङ्गमय चापरे। रतासात्रित्य च शिराः कुर्यासूर्वधराः शिराः ॥ ३५ ॥ क्चः सर्वेदनः लग्णः सोऽसाध्यः स्मात् प्रिरोपनः। तनुं ग्रहीत्वा वायुस भिरासायुस्तयैव च ॥ ३६ ॥ पचमत्यत्रं चन्तिः पचावातः स उच्चते। क्षत्यस्य कायस्यार्वे स्मादकर्मस्यमचेतनम् ॥ ३७॥। एकाङ्करोगतां केचिद्ध्ये कचक्जो विदुः। सर्वोद्धारोधस्त्रभाषः सर्वकायात्रितेऽनिले। ३८:॥ युव्वातक्रतः एचः कःच्छाच्यतसो सतः। क्रम्यान्येन संस्ट्रो विवसः चयहेतुकः॥ ३८॥। भामब्हायनः कुर्यात् संस्त्रयाङ्गं कप्रान्वितः। ब्साध्य एव सर्वो डि सर्वेह्ब्हांपवान्तः॥ ४० ॥ चसंमूलोखितो वायुः ग्रियाः संकुच्य तत्रयः। वृद्धिः प्रस्वन्दित्इरं जन्यत्येव बाहुकम् ॥ ४१.॥। तसं प्रत्यक्त्वीनां याः वाष्ट्ररा बाहुप्रतः। बाह्योः वर्मचयवरी विख्वची वेति सोचते ॥ ६२॥: वायुः कवास्त्रतः सक्यः काष्ट्ररामाचिपेदः यदा । वहा ख्क्रो भवेळान्तः पहः सक्ष्रोईयोर्वधात्॥ ४३ 🕼

वस्पते गमनारमे खद्मविव च गच्छति। क्रायखद्भं तं विद्यासुत्तंसन्धिप्रबन्धनम् ॥ ४४ ॥ योतोषाद्रवसंग्रष्टागुरुक्षिक्षेय संवितः। जीर्षाजीर्षे तथायासचीमस्विम्धप्रजागरै: ॥ ४५ ॥ संक्षे समेदः समये परमत्वर्थसचितम्। अभिभूबेतरं दीवं गरीरं प्रतिपद्यते ॥ ४६ ॥ सक्ष्यस्थीनि प्रपूर्यान्तः स्रेषणा स्तिभितेन तत्। तदास्थि स्नाति तेनोरोस्तथा ग्रोतानिसेन तु॥ ४० ॥ म्यामाक्सक्तरतिमत्यतन्द्राम् च्छीरचिच्चरै:। तसूब्स्सिमित्याच वाच्चवातमयापरे॥ ४८॥ वातशीणितसंशीथी जानुमध्ये महांब्जः। त्रेयः क्रोष्टुकशीर्षस्तु स्यूलकोष्टुकशीर्षवत् ॥ ४८ ॥ क्क्पादविषमन्य स्ते अमाद्वा जायते यदा । वातिन गुल्पामात्रित्य तमाहुर्वातनास्टनम् ॥ ५०॥ पार्श्विप्रत्यक्तुसीनामी कच्छे वा मास्तार्दिते। सातिचेपं निग्दसाति ग्टप्रसीं तां प्रचसते ॥ ५१ ॥ हृखेते चरणी यस्य भवितासापि सुप्तकी। पांदचर्वः स विज्ञेयः कफमाक्तकीपजः ॥ ५२ ॥ पादयोः क्षंचते दाहं पित्तास्म्म्सहितोऽनिबः। विशेषतसंक्रमतं: पाददाहं तमादिशेत्॥ ५३॥-इति गार्डे महापुराये वातव्याधिनिदानं नामः

षट्षद्यधिकायततमोऽध्यायः।

संप्रषष्ट्राधिकाराततमोऽध्यायः।

धन्तन्तरिक्वाच । वातरक्तनिदानं ते वस्ते सुत्रुत ! तस्त्रृषु । विक्ताध्ययनक्रोधदिवास्त्रप्रजागरे: ॥ १ ॥

प्रायशः सुकुमाराणां मित्र्याचारविचारिणाम्। ख्वानां सुखिनाचापि कुप्यते वातगोपितम्॥ २॥ • समिधाताद्यद्वेस ट्यामस्जि दूषिते। वातली भीतलेवीय हदः अहो विसार्गगः ॥ ३ ॥ ताहमैवास्ता रहः पान् तदेव पदोषयेत्। भावां वातं गुदं वादं बन्तासं वात्रशीणितम्॥ ४ ॥ तदा दुर्नामभिस्तवं पूर्वस्यादी प्रधावति। विशेषात् वसनादीस प्रज्ञानस्त्यः वच्यम्॥ ५॥: सविष्यतः कुष्टसम् तथा साम्बुद्संज्ञकम्। जानुजङ्गोरकव्य सङ्ख्यादाङ्गसन्धिषु ॥ ६ ॥ कण्डूसपुरणनिस्तोदमेदगौरवसुप्तताः। भूला भूला प्रयास्यन्ति कदा वाविभवन्ति च ॥ ७ ॥ पादयोर्म्बमास्थाय कदाचित्रस्योरपि। पाखोरिव विषं क्रुडः क्रह्मं देहं विधावति॥ ८.॥ त्वसांसात्रयसुत्तानं तत्पूर्वं जायते ततः। कालाकारेण ग्योरं सर्वधातूनमिद्रवेत्॥ ८॥ कवाद्संयतस्थाने लक्तास्थावलोहिताः। म्बययुः प्रथितः पाकः स वायुचास्थिमकासु॥ १०॥ क्रिन्दिन चरन्यम्तस्त्री कुर्वस वेगवान्। करोति खन्नः पङ्गं वा गरीरं सर्वतस्त्न्॥ ११॥, वताधिकेऽधिकन्तव शूलस्मुर्णभःसनम्। मोबस्य रीचां क्षणातं स्वावतावृद्धिः नयः॥ १२ ॥। घमन्यक्तिसन्धीनां सङ्गोचीऽक्रयहोऽतिवक्।। योतद्वेषानुपय्यौ स्त्यवेप्रयुस्यः॥ १३॥ ्रके मीथोऽतिरक्तिवेदसास्वासिमित्रिमायते। , सिम्बर्के समं निति कुछक्केदसमन्वतः ॥ १६ ॥

पित्ते विदाष्टः सम्बोष्टः खेदो मूर्च्छा मदस्तुषा । सर्गासहतं क्यावः योवः पाको स्योसता ॥ १५ ॥ कफे सौमित्यगुरुतासुप्तिस्मिष्वयोतताः। क्षा च क्ष्यतः सर्वे विक्रम् यक्षरात्॥ १६॥। एकदोषञ्च संसाध्यं याप्यचैव हिदोषजम्। बिदोवजन्यजेदाश रक्तपित्तं सुदाक्णम् ॥ १०॥। रक्षमङ्गे निह्नत्थायः गाखासत्थिषु मार्तः । निवेध्यान्योन्यमावार्थः वेदनाभिर्हरत्यस्त् ॥ १८॥ वायी पञ्चालके प्राणे रीज्याचापव्यवङ्गने:। पत्याहाराभिघाताच वेगोदीरणचारणै:॥ १८॥ कुपितश्रह्मरादीनासुपघातं प्रकार्ययेत्। पीनमो दाचढ्दकाममासादिमैव जायते॥ २० ॥ कप्छरोधो मलम् पच्छर्धरोचकपीनसान्। . क्रुयाच गलगण्डादींस्तान् जनुसूर्वसंत्रयः॥ २१:॥ व्यानोऽतिगमनसानकीङ्गाविषयचेष्टितै:। विज्ञान्यभी हर्षविषादाचीश्व. दूषितः ॥. २२ ॥: पंस्तोब्साइवलभं शशोकचित्तप्रवच्चरान्। सर्वाकारादिनिस्तोदरोमइषं सुबुसताम्॥ २३:॥। कुष्ठः विसर्पमाचत् च कुथात् सर्वोक्ससादनम्। समानो विषमाजीर्थेशीतमङ्कीर्थभीजनैः ॥ २४ ॥। करोत्यकालग्यनचागराचैत्र. दूषिता । यूज्युक्सप्रहच्हादीन् यक्तत्कासात्रयान् गदान् ॥ २५ ॥ अप्रानी वच्चगुर्वचविमाघातातिवाइनैः। यानयानसमुत्यानचङ्गमैद्यातिसेवितैः॥ २६॥ कुप्रितः कुर्वे वेगान् कच्छान् पकाश्याश्रयान्। सूत्रयक्तपदीषार्थोगुद्भं यादिकान् वहन्॥ २०॥

सर्वोङ्गमाततं सामं तन्द्रास्तैमित्वगौरवै: ।' सिन्धतादीधकारतस्य ग्रेखभीयानिहानयः॥ २८।॥ कष्ट्रवातिनाथेन तिहिधीपयमेन् च। स्तिं विद्यादिरामं तं तन्त्रादीनां विपर्ययात् ॥ २८।।। वायोरावरणं कातो कडुमेदं प्रचन्तते। पित्तिबङ्गावते दाइस्तृष्णा शूबं अमस्तमः। कटुकोष्णाक्तलवणैबिदादशीतकामता॥ ३०॥। ग्रेखगीरवयुकाम्निकद्वाच्यपयसोऽधिकम्।-बङ्गनायासर्चोश्यकामता च कपाइते ॥ ३१॥ क्षावतंरक्रमर्दः स्थावृक्षासी गुरुतार्रुविः। रतावते सदाचार्त्तस्वकांसाव्यका स्थम्॥ ३२॥ भवेत् सरामः खंधंशुर्जायन्ते मण्डलानि च। योथो मांसेन काठिनो हकासपिटकास्तया॥ ३३ ॥ चललम्बो सदुः श्रीतः शोशी गाचेषु रोचकः। चाकावात दव चेय: स<sup>-</sup>कंच्छी मेदसाहतः ॥ ३४ ॥ सर्थ प्राच्छादितेऽखुष्णः ग्रीतसस् त्वनाहते। मळाहते तु विषमं जुमार्ग परिवेष्टनम् । श्लक पीचमाने च्राणिक्यां लक्षते सुखम् ॥ ३५ 🛪 यकाहते तुः योथे वै चातिवेगो न विद्यते। भुतो कुन्नी दला जीयें निवृत्तिभवति भृःवम् ॥ १६३॥। मूत्रप्रष्टितराधानं वस्तेर्मूत्राष्ट्रते भवेत्। क्रिद्राहते विवस्रोऽय स्तस्यानं परिक्वनिति ॥ ३०॥ पतत्थाय ज्वसकान्तो भुक्ते च समते नरः। सकत् पोड़ितमचेन दुष्टं शक्तं चिरात् स्केत्। १८% सर्ववातावते वायौ योणिवङ्गगप्रहर्क् । विक्रीम मार्के वैव इद्यं प्रिपोखते । १८॥

भ्रमी सूर्च्या रजा दाइ: पित्तेन प्राच पाइते। र्जा तन्द्रा खरम् भी दाही व्याने तु सर्वमः ॥ ४०॥ क्रमोऽङ्गचेष्टाभङ्गस सन्तापः सहवेदनः। समान उपोपहतिः सखेदोपरतिः सुढ्य ॥ ४१ ॥ दाइस स्यादपाने तु मसे हारिद्रवर्णता। रजोहिस्तापन्य तथा चानाइमेइनस् ॥ ४२ ॥ क्रेषाणा प्रावृते प्रापे नादः स्रोतोऽवरोधनम्। ष्ठीवनचैव सखेट्यासनि:म्बाससंग्रहः ॥ ४३ ॥ **उदाने गुरुगाव्यत्मरिचर्वाक्सरप्रहः**। बलवर्षप्रणायस् व्याने पर्वास्थिसंग्रहः ॥ ४४ ॥ गुर्ताक्रेषु सर्वेषु खूबलकागतं समम्। समानेऽतिक्रियाज्ञलमखेदो मन्दवज्ञिता॥ ४५॥ श्रपाचे सक्षपं सूत्रं शक्ततः स्वात् प्रवर्त्तनस्। इति हाविंयतिविधं वातरत्तामयं विदुः॥ ४६ ॥ प्राणादयस्तथान्योऽन्यं समाक्रान्ता यथाक्रमम्। सर्वेऽपि विंमतिविधं विद्यादावरणच यत्॥ ४०॥ इसासोच्छाससंरोधः प्रतिक्यायः शिरोपदः। इंद्रोगो सुख्योषस प्राचेनापान बाहते॥ ४८॥ उटानेनावते प्राणे सवेदि वलसंचयः। विचारणेन विभजेत् सर्वमावर्णं भिषक्॥ ४८॥ स्थानान्यपेक्स वातानां वृद्धिक्वित्य कर्मणाम्। प्राचादीनाच पद्मानां पित्तमावरणं मियः॥ ५०॥ पित्तादीनामावसितिमित्राणां मित्रितेस तैः। मिन्ने पित्तादिमिस्तइत् मिन्नास्यपि लनेकथा ॥ ५१ ॥ तान् जचयैदविति यथा स्वचणोदयात्। यनै: श्नैसोपश्यं दृदानिप सुदुर्मुद्दः ॥ ५२ ॥

विशेषाच्योवितं प्राय छदानी बलमुच्यते। स्वात्तयोः पोड्नादानिरायुषय बलस्य च ॥ ५२ ॥ पाहता वायवी चाता चाता वा खस्थानचुता:। प्रयह्नेनापि दुःसाध्या सचेयुर्वानुपद्रवाः॥ ५८॥ विद्रविद्वीचंच्चद्रोगर्भुद्धान्निसंदनादयः। भवन्युपद्रवास्तेषामाहतानासुपेचया ॥ ५५'॥ निदानं सुश्रुत ! सथा पात्रेथोक्तं समीरितम् । सर्वरोगविवेकाय नरावायु:प्रवृद्धि ॥ ५६॥ एवं विज्ञाय रोगादीं सिकिसामयवा चरेत्। विफला सर्वरोगन्नी मध्याच्यगुड्संयुता ॥ ५० ॥ सव्योषा विपाला वापि सर्वरोगप्रमर्दिनी । यतावरींगुडुचम्निविड्क्नेन युतायवा ॥ ५८ ॥ यतावरी गुडुचंनिः शुक्ती सूपलिका बला। पुनर्नवा च ब्रह्मती निर्मुखी निम्बपत्रकम् ॥ ५८ ॥ सङ्गराजयामसकं वासकस्तद्रसेन वा। भाविता विपाला सप्तवारमेवामयापि वा॥ ६०॥ पूर्वीत्तस यथानामं युतासूर्णेश्व मोदकः। विटका प्रततेसं वा कषायो गोषरीगनुत् । पखं पलाईकं वापि कर्षे कर्षाक्रमेव वा॥ ६१ ॥ इति गावडे महापुराणे सप्तषष्यिक्यततमें अधाये निदानं समाप्तम्'।

ष्ट्रप्रकाविकायततस्रोऽध्यायः ।। धन्तन्तरिक्वाच । सर्वरोगइरं सिद्धं योगसारं वदान्यहम्।। शृष्ण सुश्रतः। संपेकात् प्राणिनां जीवहेतवें ॥ १.॥-क्ष्रायक्षदुतिक्षान्त्रवृत्ताहारादिस्रोजनात्।

चिन्ताव्यवायव्यायामभययोकप्रजागरात् ॥ २ ॥ इचे भीषातिभारात् च वर्भयोगातिकर्षेणात्। वायुः कुप्यति पर्जन्ये जीर्णाने दिनसंचये ॥ ३॥ इष्णान्त्र त्वयचारक्षदुकानीर्थभीजनात्। तीच्यातपाग्निसन्तापमद्मत्रोधनिषेवयात्॥ ४ ॥ विदाइकाले भुतस्य मध्याङ्गे जनदात्यये। यीयवालें र्वरावे प्रितं कुप्यति देखिनः ॥ ५ ॥ खाइक्क खवणा क्रियगुर्भीतातिमी जनात्। नवानिपिच्छिलानूपमांसादिसेवनादपि॥ ६॥ चव्यायामदिवास्त्रप्रयासनसुखादिमिः। क्रफप्रदोषो संज्ञे च वसन्ते च प्रकृप्यति ॥ ७ ॥ देचपाक्ष्यसंकोचतोदविष्ट्यकाद्यः। तथा च सप्तता रोमहर्षस्त्रभनशोषणम् ॥ ८॥ श्यामत्वमङ्गविस्रे पबलमायासवर्द्धनम् । वायोर्चिङ्गानि तैर्युक्तं रोगं वातात्मकं वदेत्॥ ८ ह दाच्चोषापादसंक्षे दकोपरागपरिश्रमाः। कटुक्तभववैगम्यसेदमुर्कातिहर्भमाः। इारिद्रं इरितत्वच पित्तिक्कान्वितेनरः ॥ १०॥ स्निग्धलं देहे माधुर्यविरकारितवस्थनम्। स्तैमित्य्वितिसङ्गात्भोष्यभीतल्गीरवम् ॥ ११ ॥ कर्ष्ट्रनिद्राभियोगञ्ज लुचर्षं कफ़सक्षवम्। हितुलचयसंसर्गाहिदादु व्याघि हिदीवजम् ॥ १२॥ सर्वहेतुससुत्पनं चिलिङ्गं सानिपातिकम्। दोम्रधातुमबाधारी देहिनां देह ज्यते॥ १३॥ तेषां समलमारोग्यं चयहचेर्विपर्थयः। वसास्यांसमेदोऽस्थिम् जागुकाणि धातवः॥ १४॥

वातिपत्तकामां दीवा विख्यूत्राचा मंताः सृताः। वायुः योतो लघुः स्याः खरनायी स्थिरो वसी॥ १४॥ पित्रमञ्जवदृषाञ्चापङ्क्तिय रोगकारणम्। मधुरी जवणः चिग्घी गुरः स्रेथातिपिच्छितः॥ १६॥ गुद्योखात्रयो वायुः पित्तं पक्षाभयस्थितम्। कपस्यामाययस्थानं काको वा सूर्वसन्धयः॥ १७॥ कटुतिसक्षयायाय कीपयन्ति समीरणम्। कटुक्क खवणाः पित्तं खाटूचा खवणाः कफम्॥ १८॥ एत एव विपर्यस्ताः श्रमायैषां प्रयोजिताः। भवन्ति रोगियां यान्ये सस्यानं सुखहेतवः ॥ १८॥ चत्तुको मधुरो चेयो रसघातुविवर्दनः। पन्नोत्तरो मनोद्भवं तथा दीपनपाचनम् ॥ २०॥ दीपनी ज्यरदृष्णाच्नस्तितः श्रीधनशीवणः। पित्तलो लेखनः स्तकी कवायी ग्राहियोषणः॥ २१॥ रसवीर्यविपाकानामात्रयं द्रव्यसुत्तमम्। रसपाकान्तरस्थायी द्रव्यः सर्वद्रव्यात्रयः ॥ २२ ॥ श्रीतोश्यस्ववशं वीर्यमयवा श्रातिरिश्यते। रसानां दिविषः पाको मधुरः कटुरेव च ॥ २३॥ भिषग्भेषजरोगार्त्तपरिचारकसम्पदः। चिकित्साङ्गानि चलारि विपरीतान्यसिद्धये॥ २४॥ देशकालवयोवक्किसाम्बंपक्षतिमेषजम्। देइसत्तवबव्याधीन् बुद्दा कर्म समारमेत्॥ २५॥ संस्टबच्चोपेतो देशः साधारणः स्रृतः। वाल पाषोड्यायाध्यः सप्ततिर्वेष उचाते ॥ २६ ॥ कफपित्तानिलाः प्रायो यथाक्रमसुदीरिताः। वारानिशकरहिता चीपे प्रवयसि क्रिया: ॥ २७ ॥ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

क्रमस्य दंइषं कार्यं खूबदेइस्य कर्षणम्। रचर्षं सध्यकायस्य देवनेदास्त्रयो मताः ॥ २८ ॥ सैर्यव्यायामसन्तोषैर्वोषयं यवतो बसम्। पविकारी सहीत्वाही महासाहसिकी नदः॥ २८॥ पानाहारादयो यस्य विरुद्धाः प्रक्रतेरपि। स्तमुखायोपकल्पान्ते तकाच्यमिति कथ्यते ॥ ३० ॥ ग्रासिंग्याः से पिकीर्मचीः से पिकी जायते नरः। षातलेः पित्तलेखद्दत् समधातुर्द्धितायनात् ॥ ३१ ॥ क्षश्रो क्वीऽलक्षश्रम चलचित्ती नरः स्थितः। बच्चाकारतः खप्ने वातप्रक्षतिको नरः ॥ ३२ ॥ षकालपितो गीरः प्रसेदी कोपनी बुधः। स्त्रोऽपि दीप्तिमत्मे ची पित्तपन्नतिर्चते॥ ३३॥ ख्रिरचित्तः खरः स्ट्यः प्रसन्नः स्निष्धमूर्वेतः। खप्रे जबिश्वालोको स्थापक्रतिको नरः॥ ३४॥ सिम्यलचपैर्जेयो दिविदोषान्वयो नरः। दोषखेतरसङ्गावैऽप्यधिकः प्रक्रतिः स्नृतः ॥ ३५ ॥ मन्दस्तीच्योऽय विषमः समयेति चतुर्विधाः। कफपित्तानिबाधिकात्तत्साम्याकाठरोऽनसः ॥ १६॥ समस्य पालनं कार्यं विषमे वातनिग्रहः। ती स्पे पित्तप्रतीकारी मन्दे स्रे सविशोधनम् ॥ ३०॥ प्रमवः सर्वरीगाणामजीर्णचान्निनाधनम्। भामास्तरसविष्टक्ससच्यन्तं बतुर्विषम् ॥ ३८ ॥ बामाहिस्चिका चैव द्वदाससादयसया। वचालवसतीयेन छर्दनं तत्र कारयेत्॥ ३८ ॥ यक्रामावो समो मूर्चा तर्वोऽसात् संप्रवर्तते। भपक्ष' तत्र शीतान्तुपानं वातनिषेवणम् ॥ ४० ॥

गावभङ्गियरोजाद्यभत्तद्वेषादयो रसात्। तिसान् सापो दिवा कार्यो सङ्गनं वा विवर्जनम्॥४१॥ म्लगुक्ती च विष्मू चस्तका विष्टकास्चनी। विषेयं खेदनं तत्र पानीयं खवणोदकम्॥ ४२ ॥ पासमस्त्र विष्टवं कपपित्तानिसे क्रमात्। पालिप्य जठरं प्राज्ञो हिष्टुनुप्रवयसैन्धवै: ॥ ४३॥ दिवासम् प्रकुर्वीत सर्वाजीर्धविनामनम्। महितानीरोगराथिरहितार्थन्ततस्यजेत्॥ ४४॥ ष्टणाम्ब वानुपानच माचितैः पाचनं भवेत्। करीरद्धिमत्स्वैय प्रायः चीरं विकथ्यते ॥ ४५॥ विस्तः शोषा च गासारी पाटला गणिकारिकाः। दीपनं कप्तवातम् पश्चमूलिमदं महत्॥ ४६॥ यानपर्णी प्रश्चिपणी हस्तीद्वयगोनुरः। वातप्रित्तचरं व्रथं वानीयः पञ्चमूलकम् ॥ ४०॥ उभयं दश्मू बं स्थात् सिवपातज्वराप इम्। कासे खासे च तन्द्रायां पार्खेशूले च शस्ति॥ ४८॥ एतैसीलानि सपी वि प्रलेपान्यलकां जयेत्। काय्याचतुर्गुं यं वारि पादस्यं स्थाचतुर्गुं यम् ॥ ४८॥ ब्रेइच तत्समं चीरं कल्क्य स्रेइपादकः। संवर्त्तितीषवैः पाको वस्ती पाने भवेत् समः। खरोऽम्यक्ते सदुर्नस्ये पाकोऽपि संप्रकल्पयेत् ॥ ५०॥ स्वदेहेन्द्रियासिन्या प्रक्रतियी लिघिष्ठता। पारोखिमिति तं विद्यादायुषन्तसुपाचरेत्॥ ५१॥ यो राज्ञातीन्द्रियेरर्थान् विपरीतान् स स्त्युभाव् । मिषित्रवगुरुष वी प्रियारातिस यो भवेत्॥ ५२॥ गुन्भवातुननाटच इतुर्गेष्डस्येव च।

अष्टं स्थानच्युतं यस्य स जहात्यचिरादस्त् ॥ ५३॥ वामाचिमकानं जिह्ना स्थामा नासा विकारिणी। क्वणी स्थानच्युती चोष्ठी क्वणास्यं यस्य तं त्यजेत् ॥५४॥ इति गारुड् महापुराणे वैद्यकशास्त्रे स्वस्थानं नाम श्रष्टवध्यधिकश्रततमोऽध्यायः।

जनसप्तव्यधिकशततमोऽध्यायः। धन्वन्तरिक्वाच। हिताहितविरेकाय अनुपानविधि वदे। रत्त्रणालि विदोषप्तं त्र्यामेदोनिवारकम्॥१॥ महायाचि परं दृषं कलमः स्रेमिपत्तहा। श्रीतो गुरु स्त्रिदोषन्नः प्रायशो गौरषष्टिकः ॥ २॥ स्थामातः शोषणी रुची वाततः स्रोपित्तं हा। तद्दत् प्रियङ्गुनीवारकोरदूषाः प्रकीर्त्तिताः॥ ३॥ बहुवारः सक्तच्छीतः स्रे सपित्तहरो यवः। हबः भीतो गुरुः स्नादुर्गीधूमी वातनामनः॥ १॥ कफिपत्तासनिवादः कवायो मधुरो बघुः। माषो बच्चबलो हवाः पित्तक्षेष्मचरो गुरुः॥ ५॥ अष्ठयः स्रेण्मिपत्तन्नो राजमाषोऽनिलार्त्तित्त्। कुलत्यः म्बासिकाद्वत् कप्तगुल्यानिलायहः ॥ ६ ॥ रत्तिपत्तव्वरोत्मायो योतो याही मञ्जष्टकः। पुंस्वासक्षपपित्तन्नवयको वातनः सृतः ॥ ७॥ सस्रो मधुरः गीतः संगाही कफपित्तहा । तदत् सर्वगुणाक्यस कलायसातिवातलः॥ ८॥ भादकी कर्पापत्तन्नी शक्तला च तथा सृता। भतसी पित्तला च्रेया सिंबार्थः कपावातिनत्॥ ८॥ सचारमधुरिस्नम्बो दलोखिपित्तकत्तितः।

वसमा ज्वलाः गीता विविधाः ग्रस्वजातयः ॥ १०॥ चित्रकेष्ट्रदिनालीकाः प्रियखीमघुश्रियवः। चव्याचरणनिर्भुष्डीतर्कारीकाश्रमर्दकाः ॥ ११ ॥ सविल्लाः ककपित्तन्नाः किमिन्नाः बघुदीपिकाः। वर्षाभूमार्वरी वातवापानी होवनाश्रनी ॥ १२॥ तितारसः स्वादेरसः काकमाची चिदीवसृत्। चाक्केरी कप्यवातक्री सर्वपं सर्वदीषदम्॥ १३॥ ्रतहदेव च कीसुम्भं राजिका वातिपत्तसा। नाड़ीचः क्फपित्तन्नः चुचुमैवुरयीतनः ॥ १४॥ दोषम्नं पद्मप्रवस् व्रिपुटं वातसत् परम्। सचारः सर्वद्रीवच्ची वास्तुकी रोचनः परः॥ १५॥ तण्डुकीयो विवहरः प्रासद्यासं तथापरे। मूलकं दोषकवासं खिन्नं वातकप्रापक्ष्म् ॥ १६ ॥ सर्वदोषच्यं ऋदां क्रायुक्तां तत्पक्तिमञ्जते। क्रवींटकं सवार्त्ताकं पटोलं कारवेखकम् ॥ १७॥ कुष्ठमे इन्दरस्वासकासियक्तकापद्दम्। सर्वदीषचरं ऋषं कुष्माकः विस्तियोधनम्॥ १८॥ किल्यालावुनी यित्तवाशिनी वातकारियी। व्युचिर्वा वातक्षेष्मचे वित्तवारचे ॥ १८॥ वचान्त्र' नाप्तवातम् 'जम्बीर' नाप्तवातन्त्त् । वातम् दाङ्मं प्राप्ति नागरक्रपालं गुरु ॥ २० ॥ क्रीयरं मातुलुङ्गच द्रीपनं कपावातसुत्। वातिपत्तहरं मावं त्वव्याचिष्यानिवायहम्॥२१॥ सर्वमामज्ञकां द्वयं मधुरं द्वयमन्तकत्। मुज़म्रीक्का पुरुष द्वरीतका सतीपमा ॥ २२ ॥ संसनी वामवात्त्री यरं तद्विदीवित् !

वातस्र व्यवदं लक्षं संसनं तिन्तिडोफलम् ॥ २३ ॥ दोवसं सकुर्य खादु वकुर्तं कप्तवातित्। गुल्मवातकपाद्धासकासम्भ वीजपूरकम् ॥ २४ ॥ कपित्यं चाहि दोषम् पक्षं गुरु विषापहम्। कफपित्तकरं बालमापूर्वं पित्तवर्द्धनम् ॥ २५ ॥ पक्षास्त वातकसांस्यक्रवर्षवस्यम् । वातम् कपपित्तम् यादि विष्टिका जाव्यवम् ॥ २६ ॥ तिन्दुकं कापवातम् वदरं वातिपत्तच्चत्। विष्टिका वातलं विल्वं पियालं पवनापद्दम् ॥ २७ ॥ राजादनफर्ज मोचं पानसं नारिकेखजम्। युक्तमांसवरान्याद्यः खादुक्तिम्बगुक्षि च ॥ २०॥ द्राचामध्वाखर्जूरं कुडुमं वातरत्नजित्। मागघी मधुरा पका खासपित्तहरा परा॥ २८॥ चार्द्रकं रोचकं हम्मं दीपनं कप्तवातस्त्त् । शुंकीमरिचिपपद्यः कामवातिजता सताः॥ ३०॥ श्रव्यं सरिचं विद्यादिति वैद्यक्सियातम्। गुद्धाशूखविबन्धन्नं हिङ्गु वातकफापह्म्॥ ३१॥ यसानीधन्यकाजाच्यः वातस्र व्यनुदः परम्। चत्तुषं सैन्धवं दृषं विदोषश्ममं स्नृतम् ॥ ३२ ॥ सीवर्षकं विवन्धमं उषां मृच्छूबनायनम्। ड्यां शूलहरं तील्यं विड्डं वातनाशनम्॥ ३३॥ रोमकं वातलं खादु रोचनं क्लोदनं गुरु । द्भत्पारहुगलरोगम्नं यवचारोऽम्बिदीपनः ॥ ३८॥ दश्नो दीपंनस्तीस्यः सर्जिचारो विदारसः। दोषोन्न' नामसं वारि सवु इयं विवाप हम् ॥ १५ ॥ नादेयं वातलं रूचं सारसं सक्षरं सम्रा

कातस्य पहरं वाय्यं ताङ्गं वातसं सृतम्॥ ३६॥: रीचमन्त्रिं रुचं कपान् चषु नेर्भरम्। दीयनं वित्तलं कीपसीक्दं वित्तनाश्रनम् ॥ २० ॥ दिवार्किकरणैर्जुष्टं रात्री चैवेन्दुरिक्सिकाः। सर्वद्रोषविनिर्मुतां तत्तुन्यं गगनाम्बुना ॥ ३दः॥ द्यां वाहि व्यरकासमेदोऽनिसंकप्राप्टम्। मृतयीतं विदोषन्नमुषितं तच दोषसम् ॥ ३८ ॥ गोचीरं वातपित्तन्न' खिन्मं गुरु रसायनम्। गव्यानुक्तरं सिन्धं माहिषं वक्रिनायनम्॥ ४०% क्रागं रक्तरतिसारक्षं कासमासकासकाप्रहम्। चकुष्य' जीवनं स्त्रीयाः रक्तपित्ते च खावणम् ॥ ४१ ॥ यरं वातऋरं हवां वित्तक्षे अकरं दक्षि। दोषम् मञ्जातन्तु मस्त स्रोतोविश्रोधनम् ॥ ४२ ॥ महत्त्वार्योऽर्दितार्तिष्यं नवनीतं नवीवृतम् ।; विकारायः किलाटाया गुरवः कुष्ठहेतवः ॥ ६३ ॥ परं यहकीयोथार्यः पाकृतीसारगुकानुत् । विदोषयमनं तक्षं कित्तं पूर्वस्तिनः ॥ ४४ ॥ व्यक्तमध्रं समिवातियत्तकामम्बन्।। गव्य मध्यस्य चसुन्य संस्काराच विदोवनित्। ४५७॥। चप्रकारगदोक्तदम्रूक्षींव् संस्कृतं चतम्। भजादीनाम् सर्पी वि विद्यात् गोचीरसदृश्ये:।। क्षभवातष्ट्रं सूत्रं सर्वेक्षसिविषापच्चम् ॥ ४.६:॥; पाणुत्वोद्ररक्षष्ठार्थः स्रोधगुरुप्रमेचतुत् ।। वातक्रोसइरं बक्यं तैसं केयां तिस्रोडवम् ॥ ४० ॥ सार्वपं अमिपास्त्रमं नेपामदोऽनिसापहम्। चीतं तं सम्बद्धाः वित्तं ब्रह्मात्नायत्त् ॥ १९८ ॥

बाबनं कपापित्तक्षं केष्यं तक्षीततर्पेषम्। ब्रिद्रेषम् मधु प्रोज्ञ' वातलच्च प्रकीर्त्तितम्॥ ४८ ॥ हिकाकासक्रमिच्छर्दिमेद्रखणाविवापद्रम्। इचवी रत्तपित्तम्ना बल्या ह्याः कपप्रदाः ॥ ५० ॥ काणितं पित्तलं तीवं सुरामत्स्यव्हिका खघुः। खण्डं हवां तथा चिन्धं साइस्क्पित्तवातित्॥ ५१ ॥ वातिपत्तचरी रची वातम्नः नपसद गुड़ः। स पित्तप्तः परः पष्यः पुराषोऽस्वक्प्रसाद्नः ॥ ५२ ॥ रक्षपित्तहरा वृष्या सम्बेहा गुड्यर्करा । सर्वपित्तकरं मद्यमञ्जलात् कपवातजित्॥ ५३॥ रक्षपित्तवरास्तीच्यास्त्रथा सीवीरजातयः। पाचनी दीपनः पत्थी मण्डः स्याद् सष्टतण्डुनः ॥ ५३ है। वातानुक्रोमनी क्वी पेया वस्तिविशोधनी। सतकदाड़िमव्योषा सगुड्मधुप्रियाची ॥ ५५ ॥ इन्तीयं सुकता पेया कासम्बासप्रवाहिकाः। पायसः कफ्रहर् बलाः कशरा वातनाशिनी ॥ ५६ ॥ सुधीतः प्रस्ताः स्त्रिष्धः सुखीखो चघुरीचनः ।ः कन्दमूलफलकेहैं। सावितो इंड्यो गुरः ॥ ५० ॥: र्षदुणायेवनात् चः बघुः सूपः सुसाधितः। खिनं निष्पोड़ितं यानं हितं चेहादिसंखतम्॥ ५८ ॥ दाड़िमाम्बर्केर्यूषो विक्रक्तहातपित्तहः। मासकासप्रतिस्थायकामा मूबकी कतः॥ ५६ ॥: यवक्री बक्क ब्यानां यूवः कपट्री ऽनिकापहः।। सुद्रामलकानो पाही क्रोज्मप्रित्तवितायनः॥ ६० ॥ सगुड़ दिधि वातम् यत्रती रुचवातलाः।. इतपूर्वीश्निकारी स्थात् हत्या गुर्वी च. मध्युकी ॥ ६१:॥

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

हंच्याः सामिवा सच्चाः पिष्टका गुरवः स्नृताः ।
तेवक्षताय दृष्टिम्नास्तोयस्विद्याय दुर्जराः ॥ ६२ ॥
यतुष्या सण्डकाः पय्याः भीतला गुरवो सताः ।
यनुपानस् पानीयं समहत्यादिनामनम् ॥ ६२ ॥
यनुपानादिरचाक्षत् स्वाद्विवाद्रोगवर्जितः ।
यनुष्यः भिषिकण्डाभी विषयैव विवर्णकत् ॥ ६४ ॥
गन्धसर्भरसास्तीवा भीतुष स्वाद्याभ्यया ।
याष्ट्राणे चाचिरोगः स्वादसाध्यय भिष्यवरैः ।
वेपयुनृष्यपादां स्वाद्विवस्रोतत्तु लचणम् ॥ ६५ ॥
इति गारुडे महापुराणे यनुपानादिविधिक्यनं
नाम कनसप्तत्यधिकमततमोऽध्यायः ।

## सप्तविकायततमोऽध्यायः।

भन्तन्तिर्वाच । ज्वरीऽष्टधा प्रयक्षन्तस्तातागन्तुजः सृतः।
सुद्धपर्यटकोशीरचन्दनीदीचनागरैः ।
श्रतशीतं जलं दद्यात् पिपासाज्वरशान्तवे ॥ १ ॥
नागरं देवकाष्टस्त धन्याकं ष्ट्रइतीष्ट्यम् ।
दद्यात् पाचनकं पूर्वे ज्वरिताय ज्वरापष्टम् ॥ २ ॥
सारव्यामयासुद्धा-तिक्ता-प्रत्यिकनिर्मितः ।
काषायः पाचनी सामे सश्ची च ज्वरे द्वितः ॥ ३ ॥
मधुकसारसिन्धूत्ववचीषणकाणाः समाः ।
श्रच्यां पिष्टास्थमा नस्तं कुर्यात् संज्ञाप्रवीधनम् ॥ ४ ॥
सद्यां पिष्टास्थमा नस्तं कुर्यात् संज्ञाप्रवीधनम् ॥ ४ ॥
सद्यां मिदनः काषाः पेयः सर्वज्वरापषः ॥ ५ ॥
मद्योषपाद्यतासुद्धाचन्दनीशीरधन्यकः ।
काषस्तृतीयकं द्वितः श्रकरामध्योजितः ॥ ६ ॥

चपामार्गेजटा कवां लोहितैः सप्ततन्त्रिमः। बहा वारे रवेर्ननं ज्वरं इन्ति द्वतीयकम् ॥ ७॥ गङ्गाया उत्तरे बूखे प्रमुद्रायसी खतः। तसी तिलोदनं द्यात् सुचलैनाहिनो ज्वरः ॥ ८॥ गृड्चाः क्वायकस्वाभ्यां विप्रसावासकस्य च। सृज्वीकाया बलायास सिदाः सेदा ज्वरिक्टिः ॥ ८ ॥ धातीशिवाकणाविक्रकायः सर्वज्वरान्तकः। ज्वरातिसारहरणमीष्यं प्रवदास्यय ॥ १० ॥ प्रियपर्णीवलाविक्तनागरोत्पलधन्यकै:। पाठेन्द्रयवभूनिम्बसुस्तपर्पटकैः ऋताः । जयन्यासमतीसारं सञ्चरं समन्नीषधाः ॥ ११॥ नागरातिविषासुस्तभूनिस्वास्तवत्सकैः। सर्वज्यरहरः कायः सर्वातीसारनाथनः ॥ १२॥ मस्तपर्धटकदिव्यशुक्तवेरशतं पयः। यालपर्वी प्रित्रपर्वी हहती कप्रकारिका ॥ १३ ॥ बलाखदंष्ट्राविष्वादिपाठानागरधन्यवाम्। एतदाहारसंयोगे हितं सर्वातिसारियाम् ॥ १४ ॥ विश्वचूतास्थिकाथस खण्डं सध्वतिसारतुत्। पतिसारे हिता तहत् कुटजलक् कपायुता ॥ १५ ॥ वत्सकातिविषाविश्वक्षाकन्दकषायकः। प्रयुक्तसामगुलाको स्नतीसारे समीचिते॥ १६॥ चिकित्साय ग्रहकास् ग्रहकी चामिनाशिनी। चित्रवाक्षायकस्त्राभ्यां ग्रहणीत्रं गृतं इवि:। गुलायोयोद्रशीच्यूलायोंनं प्रदीयनम् ॥ १७ ॥ सीवर्वसं सैन्धवस् विङ्ङ्गीद्विद्मेव च । सामुद्रेण सर्म पञ्चलवणान्यत योजयेत् ॥ १८ ॥

नेवजं शक्तचारान्यक्रियां वे चार्थसां हरम्। विधि तचार्यसो चन्तुं तक्षं नवोष्टृतस्य यत्॥ १८॥ गुडू ची पिणलीयुक्तासमयां ष्टतसर्जिताम्। विष्ठदर्शीविनाशार्धं भचयेदस्ताणिकाम्॥ २०॥ तिबेचुरससंयोगसार्यः कुष्ठविनायनः। पश्कीलं समरिचं सनुप्रवयमयाग्निकत्॥ २१॥ इरीतकी सम्बमाणा नागरेण गुड़ेन वा। सैन्धवोपहिता वापि सातत्वेनान्निदीपनी ॥ २२॥ ः फलविकास्तावासातिकाभूनिस्वनिस्वजः। कायः चौद्रयुतो इन्यात् पाय्हुरोगं सकामलम् ॥ २३॥ विष्ठच विषता स्थामा पिणली शर्करा मधु। मोदकः सविपातान्तो रक्तपित्तव्वरापदः॥ २४॥ वासायां विद्यमानायामाश्रायां जीवितस्य च। रक्तपित्ती चयी कासी किमर्थमवसीदति॥ २५॥ घटन्वसरहोकापयाकायः सम्पर्करः। चौद्रांचाः वासनवासरप्तपित्तनिवर्द्रणः ॥ २६॥ वासारसः खंखमधुबुतः पीतोऽय रत्तानित्। समनीवदरीजस्तुपियालास्त्रार्जु नं घव:। ... पीतचीरस मध्वाका प्रयक् ग्रीणितवारणम् ॥ २७॥ समूलफलपत्राया निगु स्थाः स्वरसेर्द्धतम्। सिइं पोला चयचीयो निर्वाधिर्माति देववत् ॥ २८ ॥ हरीतकीकणाश्राकीमरिचं गुड़संयुतम्। कासन्नो मोदकः प्रोन्नस्तृत्यारोचकनाग्रनः॥ २८॥ काष्ट्रकारिगुड्चीम्यां प्रथक् विंयत्पत्ते रसे। प्रसं सिवं छतं स्वाच कासनुत् विझिदीपनम् ॥ ३० ॥ जच्या मात्री चिता शंकी हिकन्नी मधंसंयुता।

हिकामासी पिवेज्ञार्गी सविम्बास्यावारिया ॥ ३१ ॥ तैलान्नं खरमेदी वा खादिरं धारयेसुखे। पय्यां पिप्पलीसंयुक्तां संयुक्तां नागरेण वा ॥ ३२ ॥ विड्ङ्गितिपाबाच्यें क्टिंग्नत् मधुना सह। षास्त्रजस्वकषायं वा पिवेचाचिकसंयुतम् ॥ ३३ ॥ क्टिं सर्वां प्रखदित ख्याश्वेवापक्वति। विपाला स्त्रममूर्च्छा हृत् पीता सा मधुनापि वा ॥ ३४ ॥ पञ्चगव्यं हितं पानादपसारमहादिनुत्। क्रुष्माण्डकरसी वाज्यं सयष्टिकं तदर्यकृत् ॥ ३५ ॥ ब्राज्ञीरसवचाकुष्ठशङ्गपुष्पीभिरेव च। पुराणं सेव्यमुन्मादग्रहापसारनुत् प्रतम् ॥ ३६ ॥ प्रमानमाये च कल्के चीरे चतुर्थे। ष्टत्पक्तन्तु वातम्नं दृष्यं सांसाय गुम्नकृत् ॥ ३० ॥ नीबीसुक्डीरिकाचूर्यं सञ्चसपिं:समन्वितम्। क्रिवाकायं पिवन् इन्ति वातरत्तं सुदुस्तरम्॥ ३८॥ सगुड़ाः पञ्चपव्याय कुंष्ठवातार्यःसादनाः। गुड़ू चीखरसं कल्क चूर्ण वा काथमेव वा ॥ ३८॥ वातरतान्तकं कालागुड् चीकायककातः। ष्ट्रतं सतुन्धं स्त्रात् कुष्ठत्रसादिनाधनम् ॥ ४०॥ विफलागुंग्गुलुंवीतरक्तमूर्च्छीपचारकः। अवसामाविनामाय गोसूचेण च गुग्गुलुः ॥ ४१ ॥ श्रुप्हीगोच्चरककायः सामवातार्त्तिशूखनुत्। द्यमूबास्तैरव्हरास्नानागरदाव्सिः॥ ४२॥ कायो इन्ति महायोशं मरीचगुड्संयुतः। कासच्ची मोदकः प्रोत्तस्तृत्वारोचकनाथनः ॥ ६३ ॥ क्षक्तारिगुड्, चीभ्यां पृथक् विंशत्पचे रसे।

प्रसिशं प्रतचेव कासनुष्टि दीपनः ॥ ४४ ॥ क्रणाधावीसिताग्रकीमरिचसैसवान्वितः। काथ एरक्तैलेन सामं इन्वनिलं गुरुम्॥ ४५॥ बता पुनर्नवैरक्ष्वचतीह्यगोच्चरै:। सिक्त्सवयां पीतं वातश्रुखविमर्दनम् ॥ ४६ ॥ विपालानिम्बयष्टिककाटुकारम्बद्धैः शतम्। पाययेकाञ्चना मित्रं दाच्यूबीपमान्तये॥ ४०॥ विफलापः सयष्टिकं परिणामार्त्तिनायनम्। योमूनग्रहमण्डूरं विषालाचूर्णसंयुत्म्। विविद्यसम्पर्धियां शूर्व हिन्त विदोषजम् ॥ ४८ ॥ बिहत्क्षणाइरितक्यो दिचतु:पञ्चमागिका:। गुड़िका गुड़तुस्तास्ता विड् विबन्धगदापद्वाः ॥ ४८॥ हरीतकीयवचारिपपबीविवतस्तया। ष्टतेयूर्णिमदं पेयसुदावर्त्तविनायनम् ॥ ५० ॥ बिहदरीतकीस्थामाः सुद्दीचीरेण माविताः। वटिका सूत्रपीतास्ताः श्रेष्ठाश्वानाइमेदिकाः ॥ ५१॥ नुप्रवणितपायन्यविङ्कचव्यचिवनैः। कस्की खते हैं तं सिन्नं संस्कारं वातगुक्त नृत् ॥ ५२॥ मूलं नागरमानीतं सचीरं द्वदयार्त्तिनुत्। सीवर्षं तद्धेन्तु श्रिवानाञ्च छतं पिवेल् ॥ ५३॥ क्यापाषाणभदेवीं भिलाजतुकचूर्यकम्। तखुबाद्विगु इ नापि सूचक च्छीति जीवति॥ ५४॥ परतानागरीधाचीवाजिगन्याविकार्यकान्। प्रिवेदातरोगार्तः सश्ली मूत्रक्षक्रवान् ॥ ११ ॥ सितातुको यवचारः सर्वेकक्ट्रनिवार्यः। निदिग्धिकारसी वापि सचीद्रः क्षच्छनायनः ॥ ५६ ॥

लवर्षं विपलाक्षकेर्मुवाचातहरं स्नृतम्। सूत्रे विश्वे कपूरचूणें लिक्ने प्रवेशयेत्॥ ५०॥ क्वायस शियुमूकीत्य कवीचा उपपातनः। सर्वमेहहरी धाच्या रसः चौद्रनिशायुतः। विपालादाक्दाव्यं बातायः चीद्रेण मेइहा॥ ५८॥ सखर्ष व्यवायस व्यायामं चिन्तनानि च। स्थीत्यमिच्छन् परित्वत्तुं क्रमेणातिप्रवर्षयेत् ॥ ५८॥ यवस्थामाकमोजी स्थात् स्थूलो मधुरवारिप:। उष्णमवं समग्डं वा पिवन् क्षयतनुर्भवेत् ॥ ६०॥ सचव्यजीरकं व्योषा हिङ्गुसीवर्चबामबाः। मधुना यत्तवः पीता मेदोन्नाः सर्वदीपनाः ॥ ६१ ॥ चतुर्गुणे जले सूत्रे दिगुणे चित्रकोत्पले। कल्को: सिसं प्टतप्रस्थं सचीरं जठरी पिवेत्॥ ६२॥ क्रमहत्त्रा दशाहानि दश पैपलिकं दिनम्। वर्षयेत् पयसा सार्षे तथैवापानयेत् पुनः ॥ ६३ ॥ चीरयष्टिकभोजी स्मादेवं क्षणासच्सकम। वं हणं मुद्रमायुष्यं भ्रीहोदरविनायनम् ॥ ६४॥ पुनर्नवाकायकालीः सिषं भोयचरं घतम्। गवां सूत्रेण संसेव्यं पिप्पत्तीं वा पयोऽन्विताम्। गुड़ेन वाभयां तुःखां विखं वा योथरोगिया॥ ६५॥ तेसमरण्डनं पीत्वा वसासितं पयोऽन्वितम्। भाषानश्रुलापचितामन्त्रष्ठीं जयेवरः ॥ ६६ ॥ भ्रष्टेरण्डकतेलेन करकः पष्पाससुद्रवः। क्षणासैन्यवसंयुक्ती हित्रीगहरः परः ॥ ६० ॥ निर्गुष्डीसूलनस्रेन गण्डमाला विनम्सति। सुद्दीगण्डीरिकाखेदी नामयेदर्बुदानि च ॥ ६८ ॥

हस्तिकर्षपनाग्रस गनगण्डन्तु नेपतः। , असूरैर ऋ निर्गुकी वर्षा भू श्रियु सर्वपै: ॥ ६८॥ प्रलेपः श्रीपदं इन्ति चिरोत्समितदार्यम्। ग्रोभाञ्चनकसिन्धूत्यदिङ् विद्रिधनायनम् ॥ ७० ॥ यरप्रका समुयुता स्वात् सर्वेत्रणरोपणी। ीन्स्वपत्रस्य वा लेपः स भवेत् त्रमयोषणः॥ ७१॥ विप्रका खदिरो दवी खप्रोधी वस्त्रोधनः। सदाः चतं व्रथं वैद्यः संशूतं परिवेचयेत्॥ ७२॥ यष्टिम् सुक्रयुक्तेन किञ्चिदुश्येन सर्पित्रा। बुद्यागन्तुत्रणान् वैद्यो नाश्येत् संप्रविपनात्॥ ७३ ॥ यीतां क्रियां प्रयुद्धीत पित्तरत्तोषानाशिवीम्। कायो वंथलगेरकम्बद्धाणाच सम्भः॥ ७४॥ सिंक्कुसैन्धवः मीतः स्रोष्ठस्यं स्रावयेदस्य । यवको बक्क बहानामारी स्थार्थ रसेन वा॥ ७५॥ मुस्तीतावं यवागुं वा प्रिवेत् सैन्व्रवसंयुतम्। तरसारिष्टनिर्गुकीरसी इन्याद्रुणितमीन्॥ ७६॥ विषानाचूर्णसंयुक्तो गुग्गुनुर्वटकीक्ततः। निर्यन्त्रणो विबन्धन्नो व्रण्योषण्योधनः॥ ७०॥ दूर्वाखरससिवलात्तेलं कम्पिक्कनेन वा। द्वीलंच्य क्लोन प्रवानं व्यरोपणम्॥ ७८॥ इति गार्ड महापुराये ज्वरादिचिवित्सावधनं नाम् सम्बिधिकशततमोऽध्यायः ।

एकस्रलिकशततमोऽभ्यावः।

वनकारिक्वाच। नाड्येत्रणादिरोगाणां चिकित्सां शृषु शृत्रतः। नाड्ये ग्रह्मोण संपाद्य नाड्येनां त्रणवत् क्रिया ॥ १ ॥ गुग्गुलुंद्रिपाचाथोषैः संसंग्रेरांच्ययोजितैः। नाड़ीदुष्टव्रषं यूर्व मंगन्दरमधी नयेत् ॥ २॥ निर्मुखीरसतसीलं नाड़ीदुष्टव्रयापंचम् । हितं पामामयानान्तु पानाभ्यक्षननंस्रवीः ॥ ३॥ गुग्गुंबुविपाबाक्षणाविपचैकांमयोजितां। गुडिका योयसार्योभगन्दरवतां हिता ॥ ४ ॥ शिराविधे ध्वजमध्ये विश्वविष्टं भर्ते । पाको रकाः प्रयत्नेन प्रियचयकरी हि सं: ॥ ५ ॥ पटोलिनिस्वगुंडुचीमरीचक्षायमापिवत्। संगुग्गुलुं संखदिरसुपेदंशी विनर्खतिं॥ ६॥ दंईत् कटाई त्रिफर्वा सा भंसी मधुसंयुता। डंपदंशें प्रसेपोऽयं सबो रोपयते व्रषम् ॥ ७ ॥ विपासानिस्वभूनिस्वकारञ्जस्विदरादिसिः। कारकी: कार्येष्ट्रीतं पक्षसुपदंशहरं परम्॥ दं॥ धादी मर्म विदित्वा तु सेचयेत् गोतलाम्बुना । पक्षेन लेपनं कार्ये बन्धनश्च कुंग्रान्धितम् ॥ ८ ॥ भाषं मांसं तथा सर्पि: चीरं यूष: संतीसनः। व्यं चाकपानं स्वादेयं सम्बरीगिषे ॥ १०॥ रसोनमं धुवाजाम्बुसिताकास्यंसमञ्जूताम्। क्विमित्र शुतास्त्रीनां सन्धानमचिराद्ववेत् ॥ ११॥ भवासित्राचीषाः सर्वेरिमः संमीततेः। तुंखो गुग्गुबुर्योज्यस मग्नसन्धिप्रसाधकः॥ १२॥ सर्वे कुष्ठेषु वसनं रचनं रक्तमोचणम्। वचावासापठीलानां निखस च कलिलंचः ॥ १३॥ क्षायो सधुना पीतो वातहर्षं इयः परः। विरेचनं प्रयोत्तव्यं विष्ठइन्तीफलचिकः। १४॥

मनःशिकामरीचेस् तैवं कुष्ठविनायनम्। सर्वज्ञुष्टे विलेपोऽयं शिवापश्चगुड़ीदनम् ॥ १५॥ करस्त्रतगरी कुष्ठं गोसूत्रेय प्रसेपतः। करवीरोदर्त्तनस्र तैबाज्ञस्य च कुष्ठकृत्॥ १६॥ इरिद्रा मलयं रासा गुडूची तगरदाया। भारम्बधः करस्ता च सिपः कुष्ठकरः परः॥ १७॥ मनःशिलाविङ्कानि वागुजी सर्वपदाथा। करसी मूविपष्टीऽयं सेपः कुष्टहरीऽर्कवत्॥ १८॥ विड्क्ररगजाकुष्ठनियासिन्धूत्यसर्वपै:। मूब्राम्बुपिष्टो खेपोऽयं दहुकुष्ठविनायनः॥ १८॥ प्रमु बाड्कवीजांनि घात्रीसर्करसमुही। सीवीरपिष्टं दद्भूषामेतदुक्तनं परम्॥ २०॥ भारन्वधस्य प्रतािश भार्नालेन पेषयेत्। दहुिकाडिमकुष्ठानि इन्ति सिमानमेव च॥ २१॥ डच्या योता वागुजी च क्रुष्ठजित् चीरसोजिनः। तिलाज्यविपलाचीद्रव्योषमञ्जातमर्कराः। व्याः सप्त समा मध्याः बुष्ठचाः कामचारिणः ॥ २२ ह विङ्क्षिपाताताचा चूर्यं सीदं समाचिकम्। इन्ति कुष्ठक्तमीमेचनाडीव्रणमगन्दरान् ॥ २३॥ यः खादेदमयारिष्टं तथा चामस्तानियाः। स जयेत् सर्वज्ञुष्ठानि मासादूर्यं न संग्यः॥ २४॥ दब्रमानः चुतः कुचे तत्सह खदिराहुरः। साचवातीरसचीद्रो चन्यात् क्षष्ठ' रसायनम् ॥ २५ ॥ धावीखदिरयोः बायं पीत्वा वागुजीसंयुतम्। यहेन्दुववसं खित्रं हन्ति तूर्षे न संयय: ॥ २६ ॥ पीला महातवं तैनं मासात् व्याधिं नयेवरः।

स्वितं खादिरं वारि पानाचै: कुष्ठजिद् भवेत्॥ २०॥ वासा गुडूची विकत्ता पटीलश्च करञ्जकम्। निस्वायनं क्षण्वितं कायकस्त्रेनं यह तम्। वच्चकं तद्भवेत् कुष्ठं यतवर्षाणि जीवति ॥ २८ ॥ स्वरसेन च दूर्वायाः पचेत् तैनं चतुर्गुणम्। कच्छ्विंचर्चिका पामा अध्यक्षादेव नम्मति॥ २८॥ द्रमलगर्वे जुष्टानि चवणानि च मूत्रकाम्। गण्डोरिकां चित्रकैस्तैस्तैसं कुष्ठत्रणादिनुत्॥ ३०॥ धाचीनिम्बफलं तद्दत् गोसूत्रेण च चित्रकम्। वासास्तापपेटिकानिस्वभूनिस्वसार्करै:। विफलाकुलयेः कायः सचौद्रशस्त्रिपत्तहा ॥ ३१ ॥ फलितनं पटोलच्च तिक्ता कायः सितायुतः। पीतो यष्टिमधुयुतो ज्वरच्छर्यस्विपत्तित् ॥ ३२॥ वासाष्ट्रतं तिक्रष्ट्रतं पिणकीष्ट्रतमेव च । भन्तिपत्ते प्रयोत्तव्यं गुड्कुमाण्डमं तथा ॥ ३३॥ पिप्पली मधुसंयुक्ता चन्नपित्तविनायिनी। क्षे मान्निमान्धनुत् प्रथापिपालीगुड्मोदकः ॥ ३४॥ पिष्टानानीं सधन्याकां प्रतप्रसं विपाचयेत्। कफिपत्ताविचरं मन्दानसविमं चरित्॥ ३५॥ पिपाकासतमूनिस्ववासकारिष्टपर्यटै:। खदिरारिष्टकैः कायो विस्तीटार्त्तिज्वरापष्टः॥ ३६॥ विफलारससंयुक्तं सिंपिस्तवतया सन्छ। प्रयोत्तव्यं विरेकार्थं वीसर्पेन्यरमान्तवे ॥ ३०॥ खदिरचिफलारिष्टपटीलास्त्रतवासकैः। कायोऽष्टकाख्यो जयति रोमान्तिकमसूरिकाः ॥ ३८॥ कुष्टवीसर्पविस्तोटकाव्हादीनां विघातकः।

लस्नानान्तु चूर्यस्य घर्षी सशकनाशनः॥ ३८॥ चर्मकीलं जीर्थमानं मश्रकांस्तिलकालकान्। उत्क्रत्य यसेण दद्देत् चाराम्निस्यामग्रेषतः ॥ १० ह पटोखनी बी खेपः स्थात् जालगर्दभरोगनुत्। युद्धापालैः यतं तैलं सङ्गराजरसेन तु। काष्ट्रदार्यक्षत् कुष्ठकापालकुष्ठनाधनम् ॥ ४१ ॥ पाखास्थिमजाविपंतानीसैस सङ्गराजवै:। स्पकं खी हचूर्णं सकािक्क क्षाक्रियक्षत्॥ ४२ ह चीरीयार्कपर्यरसिंदमस्ये सधुकापखे। तैलस्य कुड्वं पक्षं वार्षक्यपलितापद्यम् ॥ ४३ ॥ सुखरोगे तु विमलागख्वपरिघारणम्। ग्टइधूमयवंचारपाठाव्योषरसाञ्चनम् ॥ ४४॥ सलोम्नं व्रिफलाचूर्यं तथा चित्रकचूर्यितम्। सचौद्रं धारयेहक्को ग्रीवादन्तस्य रोगनुत्॥ ४५ ॥ पटोलनिम्बनम्बीरभान्यमालतीपम्नवाः। पञ्चपद्मवकः खेष्ठः कवायो सुखधारचे ॥ ४६ ॥ सस्नार्दं कियम्यां पारुखा मूलकस्य च। कदस्यास रसः श्रेष्ठः कदुःष्यः कर्पपूर्ये॥ ४०॥ तीव्रश्लोत्तरे नर्गे समब्दे को दवाहिनि। सुडीपवरसं कोणां सैन्धवेनावचूर्णितम्॥ ४८॥ जातीपत्रसी तैसं विपन्नं पूतिकर्णजित्। . यखीतैलं सार्षपञ्च कोणां स्वात् कर्णमूलनुत्॥ ४८॥ पचनूतीयतं चीरं स्वाचिववहरीतकी। ससर्पिर्गुंड्: षड्क्नो यूषः पीनसमान्तये ॥ ५० ॥ पचिक्वचिमवा रोगाः प्रतियक्षायव्यक्तराः। पश्चेते पश्चरात्रेष प्रथमं यान्ति सङ्गात्॥ ५१ ॥

ं धात्रीरसानाञ्च द्याः कोपं चरति पूरंणात्। सचीद्रसैन्थवं वापि शियुदावीरसाम्बनम् ॥ ५२ ॥ इरिद्रादावसिन्यूत्यरसाञ्चनैः सगैरिकैः। पिष्टैर्ट्सो विश्विंपो नेवव्याधिनिवारकः ॥ प्रशा चृतस्वष्टाभयाखेपात् विषखा चीरसंयुता। ग्रव्हीनिम्बद्वै: पिष्टै: सुखीर्षी: ख्रव्यसैन्दवै: । धार्यसन्तुषि विचेपाच्छीयकार्ड्सनापहः॥ ५४॥ षमयाच्यास्तचैवहिचतुर्भागिकं युतम्। मध्याच्यलीढ़ं कायो वा सर्वनेत्रक्गर्दनः ॥ ५५ ॥ चन्दनविपालापृगपलायतस्मूलकैः। जलपिष्टैरियं वर्त्तिरश्चेषतिमिरापद्या ॥ ५६ ॥ द्धा निर्ष्ट एसरिचं रात्रान्यापद्मस्तनम्। विपालाकाथकल्काभ्यां सपयस्तं ऋतं इतम्। तिसिराखिचराचन्यात् पीतमेतिकयासुखे॥ ५० ह पियाची विपालाचार लोक्चू यें ससै स्वतम्। सङ्गराजरसैष्ट्रंष्ट्रं गुड्काञ्चनमिथते। युधे सतिसिरं कोठं इन्खन्याचे द्ररोगकान् ॥ १८ ॥ विकटु विपाला चैव सैन्धवस् मनःशिलाः। केतकं शहनासिस जातीपुष्पाणि निस्वकम्॥ ५८॥ रसास्त्रनं सङ्गराजं घृतं सञ्ज पयस्तवा । एतत् पिष्टा च वटिका सर्वनेवरगर्दिनी ॥ ६०॥ दग्धमिरण्डमं मूलं खेपात् कान्त्रिकपेवितम्। शिरोऽर्त्तिं नाश्यव्याश पुष्पं वा सुचुकुन्दंकम् ॥ ६१ ॥ यतमू खेर एड मूलचका व्याघ्री पत्तैः यतम्। तैनं नसं मक्च्ये कातिमिरोइ गदापहम् ॥ ६२ ॥ जवणं सगुद्दं विश्वं पिण्ली वा संसैन्धवा।

सुजस्त्यादिरोगेषु सर्वेषू व गदेषु च ॥ ६३॥
सूर्यावर्ते विधातव्यं नस्यक्तर्मादिमेषजम्।
दश्रमूलीकषायन्तु सिंपःसैन्धवसंयुतम्।
नस्यमक्त्रविभेदम्नं सूर्य्यावर्त्ताभरोऽत्ति जुत्॥ ६४॥
दश्रा सीवर्चलाजाजीमधूकं नीलसुत्पलम्।
पिवेत् चौद्रयुतं नारी वातास्रग्दरपीहिता॥ ६५॥
वासकत्तरसं पैत्ते गुहुच्या रसमेव वा।
जलेनामलकीवीजं भर्करामधुसंयुतम्॥ ६६॥
भामलक्या रसं मधु मूलं कार्पासमेव वा।
पाण्हुप्रदरभान्वये पिवेत्तण्हुलवारिणा॥ ६०॥
तण्हुलोदकसंपीतं सर्वाचास्त्वदरान् जयेत्।
कुभ्रमूलं तण्हुलाद्विः पीतभास्रक्दरं जयेत्॥ ६८॥
इति गार्वहे महापुराणे कुष्ठादिचिकित्साकथनं नाम
एकसमत्यधिकम्भततमोऽध्यायः।

## दिसप्तव्यविकायततमोऽच्यायः।

धन्त रिक्वाच। स्त्रीरोगादिचिकित्वाच वच्चे सुत्रत ! तच्छुण्।
योनिव्यापत्स भूयिष्ठं मस्त्रते कर्म वातिकत्॥ १॥
वचोपकुचिकाजातीक्षणावासकसैन्धवम्।
प्रजाजी च यवचारं चित्रकं मर्करान्वितम्॥ २॥
पिष्टालोद्य जलाबीव खादयेद् ष्टतमर्जितम्।
योनिपार्कार्तिच्छोगगुद्धार्मो विनिवर्त्तयेत्॥ ३॥
वदरोपत्रसंखेपात् योनिर्भिवा प्रभास्यति।
लोष्ठतुम्बीफलालेपात् योनेर्दाव्यं करोति च॥ ४॥
पञ्चपक्षवयद्यकमालतीकुसुमैर्वृतम्।

रविपक्षमस्बद्धयोनिगन्धविनाशनम् ॥ ५ ॥ स्वािद्धकं जवापुष्यं प्रसं ज्योतिषमतीदसम्। दूर्वापिष्टश्च संप्राम्य चित्रकं मर्करान्वितम् ॥ ६॥ घात्राञ्चनांभयाचूर्यं तोयप्रीतं रजो हरत्। सदुग्धा सम्भणा पीता नसाहा प्रमदेखुभी ॥ ७ ॥ दुषस्याद्वीद्वं चाच्यमध्यगन्धा च पुत्रदा। बन्ध्या पुर्व समेत् पोला प्रतेन व्योवकेशरम्॥ ८॥ कुयकायोदवुकानां सूसैगोंचुरकस्योच। मृतं दुन्धं सितायुक्तं गर्भिष्याः यूजनुत् परम् ॥ ८॥ पाठालाङ्गस्यपामार्गेस्तथा च नूटनैः पृथक्। नाभिवस्तिमगालीपात् सुखं नारी प्रस्यते ॥ १०॥ स्ताया च्रिक्रोवस्तिगूलमकेन्दसंज्ञितम्। यवचारं पिवेत्तत मस्तु को प्योदकेन वा॥ ११॥ द्रम् बोक्तः कायः सान्यः स्तिर्जापदः। याचितग्हुचचूर्यन्तु सदुग्धं दुग्धक्रज्ञवेत्॥ १२॥ विदारीकुसुम्रसं मूलं कार्पासनन्तथा। घातीस्तन्यविग्रहार्थं सुद्गयूषी रसायनः॥ १३॥ कुष्टा वचामया ब्राह्मी सधूका चीद्रसपिंसी। वर्षायु:कान्तिजननं लेखां बालस्य दापयेत् ॥ १४ ॥ स्तन्याभावे पयः छागं गव्यं वा तद्गुणं पिवेत्। खेदेन नामिश्रोयान्तो खदा स्वादिनतप्तया॥ १५॥ बीचो सुस्तकातिविषा विमकासन्वरे पिवेत्। सुस्रमुक्तिविवार्णमूटनदातिसारनुत् ॥ १६॥ व्योषं मधु मातुलुङ्गं हिकाच्छर्दिनिवारणम्। कुष्ठेन्द्रयवसिदार्थो निमा दूर्वा च कुष्ठजित् ॥ १७ ॥ महासुष्डितिकोदीचकायैः सानं ग्रहापहम्।

संप्रच्छेदामयंनियाचेन्दनैयानुबैपनम् ॥ १८॥ यक्षाअवीजरद्राचिवचासीहादिधारेणम् । भी के टंगं गं वैनितवायं नमः। भी ही हां हा मन्त्रेण भान्तिमीलानी मार्जनाइ लिद्दिनतः। भी की वालंगचाइलि ग्रंक्षीत वालं सुंखत खाडा ॥१८॥ तंग्डुबाद्धिः शिरीवस्यं मूंबं पीतं विवापंचम्। तर्ख्खात्रिय वर्षीभीः श्रक्तायाः संर्प्ट्यानुत्॥ २०॥ द्थांच्यं ताद्धं तीयच्चं ग्रह्मूमी निया तथा। पिष्टं पानं तथा चौद्रं सिन्धूंखंख विधान्तवम् ॥ २१॥ श्रंद्वीटमूलनिष्कार्यः सीज्यः पीती विधान्तिकः। यत् जराव्याधिविध्वसि भेषजं तद्रसायनम् ॥ २२॥ सिन्धू त्यमर्भराश्यकी काणां में घुगुड़ी: क्रमात् वर्षादिष्यसया सेव्या रसायनगुरौषिणा॥ २३ ॥ ज्वास्थान्ते अस्या चैकां प्रमुक्तो हे विभीतिके। भुता मध्याच्यधात्रीयां चतुष्कं यतवर्षकत् ॥ २४॥ पीताम्बगन्धा पयसा इतेनामेषरीगनुत्। मख्वपर्याः सरसो विदार्याश्वासतोपमः॥ १५॥ तिलघात्रीसङ्गराजो जग्ध्या वर्षमती भवेत्। विवाद विभाषा विक्रिगुंड ची च यतावरी ॥ २६ ॥ विड्क्नलोचचूर्णन्तु मधुना सच रोगनुत्। विपाला च वाषा गुण्ली गुड़ू ची च मतावरी ॥ २७॥ विंड्डू सङ्गराजादि भावितं सर्वरोगनुत्। चूर्णे विदार्था सध्याच्यं सीद्वा दश स्त्रियी व्रजेत्॥ १८॥ हतं यतावरीकान्तैः चीरैदेशगुणैः पचेत्। यर्वराषिपाकीचीद्रयुक्तं वा जारकं विदुः॥ २८॥ प्रतिसर्वोऽवषीइय नंस्यं प्रवपनन्तंथा।

शिरोविरेचनचेति पचकर्म च कायते ॥ ३०॥ मासैर्दिसंस्थैमीवादीः क्रमात् वड् ऋतवः सृताः । भिन्सेवासधुचीरविक्ततीः परिषेवयेत् ॥ ३१ ॥ स्त्रीयुक्तः गि्शिरे तद्ददसन्ते न दिवा स्पेत्। त्यनेद्वीस स्प्रादीन् गरदीन्दोस रस्मयः ॥ ३२॥ प्रवानि याखयो सुद्धाः वर्षासः क्षथितं पयः। निखातसीकुसुयानां शियुसर्षपयोस्त्या ॥ ३३ ॥ ज्योतिसतीमूखकानां तैलानि च इरन्ति हि। क्रिक्किष्ठप्रमेचांय वातस्र पश्चिरोक्जः॥ ३४॥ हाड़िसासलकीकोलकरमद्पियालकम्। · झखीरं नागरङ्गस् सास्त्रातकत्रपित्यकम् ॥ ३५ ॥ पित्तलान्यनिसम्नानि कफोत्क्रे मकराणि च। जलं जीसूतवेच्याकुतूटजाक्ततवस्वनम् ॥ ३६ ॥ श्वामार्गवस संयोज्याः सर्वया वसनेष्वमीः। प्रविश्व वसनायैते सदनेन्द्रयवी वचा ॥ ३०॥ स्टुकोष्ठय पित्तेन खरो वातकपात्रयात्। मध्यमः समदोषे स्थात् निष्ठत् पित्ते विरेचनम् ॥ ३८ ॥ मर्करामघुसंयुक्तं सैन्धवं नागरं ब्रिटत्। हरीतकीविद्यानि गोसूत्रेण विरेचनम् ॥ १६ ॥ एरव्हतेलं विपलाकायय दिगुवस्तया। वातो खणेषु दोषेषु भोजयित्वाय वामयेत्॥ ४०॥ वंशादिनेत्रं कुर्वीत खड्रहादशाङ्गुजम्। वर्षन्यूपालविष्टद्रं वस्तिकत्तान्यायिते ॥ ४१ ॥ निक्हदानेऽपि विधिरयमेवसुद्दीरितः। मर्पविष्ट्पले मावा लघुमध्योत्तमः क्रमात्॥ ४२॥ प्रयाचधात्र एकदिचतुर्भागा क्गर्दनाः।

सतावर्यस्तासङ्गिसन्ध्वारादिमाविताः ॥ ४३ ॥ इति गारुद्दे महापुराषे स्त्रीरोगचिकित्सादिकवनं नाम दिससत्यधिकशततमोऽध्यायः।

## चिसप्रत्यविवायततमोऽध्यायः।

घन्वन्तरिक्वाच। द्रव्याणि सघुरादीनि वच्चे रोगइराखद्वम्। याखिषष्टिकागोधूमचीरं पृतं रसी मधु॥१॥ मजायुक्ताद्रवयवक्रयविविक्तिगोचुरम्। गासारी पौष्तरं वीजं द्राचा खर्जुरकं बसा॥ २॥ नारिकेलेच्यात्मगुप्ता विदारी च पियालकम्। मधूकं तालकुषाण्डं सुख्योऽयं मधुरो गणः॥ ३॥ मुर्च्छादाइप्रममनः षद्धिन्द्रयप्रसादनः। क्रिमिक्कत् क्षेत्रकत् चैव एकोऽत्यर्थे निषेवितः॥ ४॥ म्बासकासास्त्रमाषुर्यं सरघातार्वुदानि च। गलगण्डसीपदानि गुड्बेपादि कारयेत्॥ ४॥ दाडिमामलकास्त्रच कपित्यकरमर्दकी। न्त्रमातुलुङ्गास्वातकच्च वद्दं तिन्तिड्रीफलम्॥ ६॥ द्घि तन्नं काष्त्रिकञ्च खजुचं चास्त्रवेतसम्। प्रन्ती लोगः यग्हीयुक्ती जारणः प्राचनी रसः ॥ १॥ क्रोदनी वातक दृष्यो विदाही चानुसीमनः। पन्नोऽत्यर्थं सेव्यमानः कुर्यादे दन्तवर्षकम् ॥ ८॥ गरीरख च ग्रैथिकं स्वरक्षकास्त्रहहेत्। श्चिमिमत्रवणाद्दीनि पाचयत्विनमावितः ॥ ८॥ खवणानि यवचारसर्जिकादिस खावणः। मोधनः पाचनः को दी विश्वेष्ठसर्पणादिकत्॥ १०॥ . मार्गरोत्री मार्दवज्ञत् स एकः परिवेवितः।

्गावनाष्ट्रकोठभोथवैवस्यं जनयेद्रसः। रत्तवातं पित्तरत्तं पुंच्ये न्द्रियक्जादिकम्॥ ११॥ व्योषिश्यमूलक्य देवदार च कुष्ठकम्। खाइनं वच्गुजीफलं सुस्तागुग्गुनू साङ्गसी॥ १२॥ न्तर्वो दीपनः श्रोधी कुष्ठवासुवामान्तकत्। खीखालसक्तिमद्दरः मुक्तमेदोविरोधनः। :एकोऽत्वर्धे सेव्यमानः स्वमदाहादिसद्ववेत्॥ १३॥ स्ततमातः करीराणि इरिट्रेन्द्रयवास्तथा। खादुकाएकविवाणि वहतीदयमहिनी ॥ १४॥ गुडूची च द्रवन्ती च त्रिव्यख्रुकपर्श्विष । क्रांरवेसक्वांत्रीकुक्तरवीरक्वासकाः॥ १५॥ बोहियो यहपुष्पी च नकोंटो वै जयन्तिका। जातीवरूणकं निक्वी ज्योतिषती पुनर्नवा ॥ १६ ॥ तिह्यो रसम्बेदनः खाद्रोचनी दीपनस्तथा। मोधनी ज्वरत्यान्नो मूर्च्छान्नः कष्ट्रकादिजित्॥ १७॥ विष्मूबक्षे दसंयोषो श्वात्यर्थं स च सेवितः। इनुस्तमाचिपकात्तिभिरःभूसत्रपादिहृत्॥ १८॥ विपानायसकीजम्बु पान्धातकवटादिकम्। तिन्दुवं वक्कुलं यालं पालक्क्सुइचिक्कम् ॥ १८॥ कवायो प्राइको रोपी स्तमनक्षेदंशोषणः। एकोऽत्यर्थे सेव्यमानी द्वदये चाय पीड़कः। सुख्योत्रव्यराधामद्दत्यस्यादिकारकः॥ २०॥ इरिद्राकुष्ठलवर्षं मेपमृङ्गिबलाइयम्। क्रच्छुरा मझकी चैव पुनर्नवा मतावरी ॥ २१ ॥ पग्निमत्यो ब्रह्मद्खी खदंदैर खने तथा। यवको बकु बत्यादिक प्रीयो दयमु बक्तम्।

CC-0. Prof. Satya Vrat Shartri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

प्रथम् समस्तो वातान्तः नामपित्तहरस्त्या॥ २२॥ यतावरी विदारी च बालको शीरचन्दनम्। दूर्वी वटः पिपाली च वदरी यसकी तथा ॥ २३॥ कदकी चीत्यजं पद्मसङ्ख्रायटोजकम्। षथ से सहतो वर्गी हरिद्रागुड्कुष्ठकम् ॥ २४ ॥ यतपुष्पी च जातो च व्योषारम्बध्रसाङ्गली। सर्पिस्तैलवसामका से हेवु प्रवरं स्नृतम्॥ २५॥ तथा घोष्मृतिनेभाग्विकाङ्गिणां मस्यते छूतम्। केवलं पैत्तिके सर्पिक्तिके लंबसान्वितम् ॥ २६॥ देयं बहुकफे वापि व्योषचारसमायुतम्। यत्यीनाड़ीक्षमिस्र समेदोसाक्तरीगिषु ॥ २०॥ तैलं लाघवदार्क्याय क्रूरकोष्ठेषु देहिषु। वातातपास्तुभारस्त्रीव्यायामचीणधातुषु ॥ २८॥ रीचक्को यच्यात्यन्निवाताहतप्रयेषु च। भव दृष्यु शिराजालं,योनिकर्म शिरोक्जि॥ २८॥ उत्तमस्य पर्वं मात्रा त्रिभिन्नाचैय-मध्यमे। जवन्यस् प्रवार्षेत्र सेस्वायीवधेषु च॥ ३०॥ जलसुचां घृते देयं प्रथम् तैसे तु शस्यते। स्रेडे पिसे तु दृष्णायां पिबेदुष्णोदकं नरः॥ ३१॥ वातानुक्तोमं दीप्ताम्न वैर्द्धः स्निग्धस्य तस्त्रतम्। वचस्य सेइनं कार्यं मितिसिग्धस्य वच्चणम्॥ ३२॥ खामाककोरदोषात्रतक्रिपखाक्यक्तुमि:। वातस्रोपमणि वाते वा कफी वा खेद इच्चते। न स्वेदयेद्तिस्यूलक्ष्यदुर्वलम्यूच्छितान्॥ ३३॥ इति गार्ड महापुराणे योगसारादिकथनं नाम विसप्तत्यधिकायततमोऽध्यायः।

## चतुःसप्तत्यधिकायततमोऽध्यायः।

धन्वत्तरिवाच। घृततैलादि वच्यामि ऋणु सुस्रुत ! रोगनुत्। ग्रङ्गपुष्पी वचा सोमा ब्राह्मी ब्रह्मसुवर्चना ॥१॥ षभया च गुड़ूची च षटक्षनवागुजी। एतेरचसमैर्भागेर्घृतप्रखं विपाचयेत्॥ २॥ कार्या रसप्रसचीरप्रसमन्वतम्। एतद् ब्राह्मीघृतं नाम श्रुतिमधाकरं परम्॥ ३॥ विपालाचित्रकवलानिर्गुण्डीनिम्बवासकाः। पुनर्नवा गुड़ूची च हहती च मतावरी। एते ही नं यथा लामं सर्वरी गविमर्दनम् ॥ ४ ॥ बलायतकषाये तु तैलसाद्वादकं पचेत्। काल्कै: मधूकमिन्नाचन्दनीत्पंतपंत्रकै: ॥ ५ ॥ सूच्ये वापिपवीकुष्ठलगेवागुर्वियरै:। गत्थाखजीवनीयैस चीरादकसमास्त्रितम्॥ ६॥ एवं सद्विना पक्षं सापयेदानते ग्रम । सर्ववातविकारांस्तु सर्वधालकारात्रयान्। तैलमेतत् प्रथमयेत् बलासं राजवसमम्॥ ७॥ यतावरीरसप्रस्थं चीरप्रस्थं तथैव च। शतपुष्पं देवदार मांसी शैलियकं वला॥ द॥ चन्दनं तगरं कुष्ठं सनः शिला ज्योतिसती। एतै: कर्षसमैस्तेन चृतप्रस्थं विपाचयेत् ॥ ८॥ कुजवामनपङ्गां विधिरव्यङ्गकुष्ठिनाम्। वायुना सम्नगांत्राणां ये च सीदंन्ति मैयुने ॥ १०॥ जराजजरगावाणां चांधानमुख्योषिणाम्।

लगतासापि यें रोगा शिरासायुगतास से ॥ ११॥ सर्वासाययत्याय तैलं रोगकुलान्तकम्। नारायणितदं तैलं विष्णुनीक्तं रगर्दनम्। प्रथम्तेलं घृतं कुर्यात् समस्तेरीषधैः प्रथम् ॥ १२॥ अतावर्थी गुड़ूचा वा चित्रकी: व्योवनिस्वकी:। निगु क्या वा, प्रसारका कव्यकार्था रसादिभि:॥ १३ । वर्षाभूबाखया कापि वासकेन पंचक्रिकै:। ब्राह्मिकर एडकेनापि संङ्गराजीन यष्टिना ॥ १४॥ सुषस्या दशमूलेन खदिरेच वटादिभि:। वटिका मोदको वापि चूर्षं स्मात् सर्वरोगनुत्॥ १५॥ घृतेन मधुना वापि प्रक्षिः खण्डगुड़ादिभिः। सवयै: कटुकैर्क यथासामच रोगनुत्॥ १६॥ चित्रकार्कतिष्ठद्वापि यसानी इयसारकम्। सुधां च बालां गणिकां सप्तपर्णसुवर्चिकाम् ॥ १०॥ च्योतिसतीच संग्रत्य तैसं भीरो विपाचयेत्। एतंबिषन्दनं तैनं स्थां द्याद्वगन्दरे ॥ १८ ॥ योधनं रोपणके सर्ववर्णकरं परम्। चित्रकायं सहातेसं सर्वरोगप्रमञ्जनम् ॥ १८॥ अजमोदं ससिन्दूरं हरितासनियाद्यम्। चारद्वयं फेनयुतमाद्रं कं सरखोन्नवम् ॥ २०॥ इन्द्रवात्रक्षपामार्गवादवीः स्वन्दनैः समम्। एभिः सर्वपनं तैसमजामूनैस योजितम् ॥ २१ ॥ यद्दिनना पचेदेतत् गव्यचीरेण संयुतम् । पनमोदादिक' तैनं गण्डमानां व्यपोद्धतिः॥ २२॥ विदग्षस्त पर्वत् पक्षं पक्षस्व विश्वीधर्यत्। रोपणं चदुसावच तैसेनानेन कारसेत्॥ २३॥

द्ति गार्डे महापुराणे घृततेसादिकथनं नाम चतुःसप्तत्वधिकथततमोऽध्यायः।

पञ्चसप्तव्यविकागततमोऽध्यायः। इद्र स्वाच । एवं धन्वन्तरिर्विष्युः सुन्धतादीनुवाच ह । इति: पुनर्दरायाद नानायोगान् सगर्दनान् ॥ १ ॥ इरिक्वाचं । सर्वेज्वरिषु प्रथमं कार्यः प्रकृर ! सङ्ग्नम् । क्षथितीदंकपानच तथा निर्वातसेवनम् ॥ २ ॥ अग्निसेदाज्वरास्त्वेवं नाममायान्ति होम्बर ।। वातन्वरहरः साथी गुड़ूचा सुस्तवस्य च॥ ३॥ दुराचंभैः क्षतः क्षायः पित्तव्वरहरः शृष्। श्वकीपंपटसुस्तैय बालकीशीरचन्दनै: ॥ ४॥ सान्यः सीयः स्रीमनन्तु सर्ग्राव्हः सदुरात्तमः। सवालकः सर्वज्वरं सग्रचितः संहपर्यटः ॥ ५ ॥ क्षायस तित्तंकर एंडगुंड चीशिक मुस्तकै:। पित्तव्यरहरः स्थाच मृख्त्यं योगसुत्तमम् ॥ ६॥ वास्त्रकोशीरपाठाभिः कप्टकारिकसुस्तकैः। ज्वरनुच सतः क्रायस्त्या वे सुरदार्या ॥ ७॥ भ्रन्याक्निक्वमुस्तानां समधुः सं तु गङ्गर !। पटोलपत्रयुत्तस्तु गुङ्क् चीत्रिपालायुतः। पीतोऽखिजञ्चरहरः चुवाक्षद्वातनुत् तिदम् ॥ ६॥ 'इरीतकोपिप्पलीनामामलीचित्रकोद्भवम्। 😁 चूर्यं ज्वरस्य साधितं धन्याकोश्रीरपर्पटै: ॥ ८॥ भामलका गुड़ूचा च मधुयुक्तं सचन्दनम्। समस्तव्यरनुष स्वात् संत्रिपातद्वरं मृणु ॥ १०॥

इरिद्रानिस्बित्रपद्मसुस्तकेदेवदाव्या।

कवार्यं कंटुरीहिन्द्रा सपटीलं सपद्रवाम्। ब्रिटोषच्चरनुष स्थात् पीतन्तु कावितं जसम्॥ ११॥ मण्टमार्था नागरस गुडूचा गुष्करेण च। जग्मा नागवसाचूणे मासकासादितु इवेत्॥ १२॥ कफवातन्वरे देयं जलसुर्णं पिपासिने। विष्यपर्यटकोशीरसुद्धाचन्दनसावितम्॥ १३॥ द्यात् सुगीतलं वारि बद्छदिं ज्वरदा इनुत्। विस्वादिपञ्चमूलस्य बायः स्यादातिके ज्वरे॥ १.४॥ पाचनं पिपासीसूतं गुडूचीविष्वमेषजम्। वातन्वरे लयं काथी दत्तः शान्तिकरः परः। पित्तच्चरतुत् समघुः काथः पर्पटनिस्वयोः ॥ १५ ॥ विचाने क्रियमापेऽपि यस संज्ञा न जायते। पादयोस्त सलाटे वा दहेनी इयसाकया । १६॥ तिका पाठा पटोल्स वियाला विकला चित्रत्। सचीरो सेदनः कायः सर्वज्वरित्रयोधनः ॥ १७॥ इति गार्ड महापुराणे नानायोगादिकयनं नास पश्चसप्तत्वविक्रमततसोऽध्यायः।

षट्चप्रत्यधिकयततमोऽध्यायः।

भगवानुवाच । सप्तरात्राः प्रजायन्ते खब्तीटस्य क्रचाः ग्रमाः।
दश्वष्टस्तिदन्तस्रेपात् साजाचीररसाम्प्रनात् ॥ १ ॥
स्वाचरसेनैव चतुर्भागेन साधितम् ।
वेग्रहिकरं तेलं गुम्नाचूर्याब्वितेन च ॥ २ ॥
प्रजामांसीकुष्ठसुरायुक्तमभ्युक्तं ग्रिरः ।
गुम्नाप्तं समादेयं सेपनं चन्द्रसुप्तन्त् ॥ ३ ॥
प्राम्नास्तिचूर्यंस्रेपाद् वे वेग्राः स्वा भवन्ति च ।

करसामसकेलाः सलाचा लोपोऽक्षापरः॥ ४॥ श्रास्त्रास्त्रिमकामस्त्रक्षेपात् केशा भवन्ति वै। ब्ह्रमूला घना दीर्घाः स्थिनाः स्थुनीत्पतन्ति च ॥ ५ ॥ विड्ड्रगन्धपाषाणसाधितं तैससुत्तमम्। सचतुरु पनोसूनं मनसः शिलमेव वा। शिरोऽभ्यक्षाच्छिराजस्य्कालिखाः चयं नयेत्॥ ६॥ नवदग्धं यङ्गचूर्यं घृष्टसीसक्तसिपतम्। कचाः स्रच्या सहाक्षया भवन्ति द्वषभध्वज !॥ ८॥ धङ्गरागं लोइच्यें विफला वीजपूरकम्। नीसी च करवीरच गुड्मेतैः समैः ऋतम्। पितानी इ क्षणानि कुर्या पाया दीवधम्॥ ८॥ षास्त्रास्थिमच्चा विफला नीली च सङ्गराजकम्। जीयें पक्को चत्र्यें कान्त्रिकं क्रयाकेयकत्॥ ८॥ चन्नमदंववीजानि कुष्ठमरण्डमूलकम्। सालुण्यनान्त्रिकं पिट्टा खेपानस्तकरोगनुत्॥ १०॥ सैन्धवस्य वचा हिङ्क् कुष्ठं नागेखरं तथा। यतपुष्पा देवदाक एभिस्तैलं तु साधितम्॥ ११॥ गोपुरीषरसेनैव चतुर्भागेन संयुतम्। तत्वर्षभरषादुग्रकर्णशूलं चयं नयेत्॥ १२॥ मेषमूत्रसैन्धवाभ्यां कर्षयोर्भरणाच्छिव !। कर्णयोः पूतिनाशः स्थात् क्रमिस्रावादिकस्य च ॥ १३॥ मालतीपुष्पदलयोरसेन भरणात्त्रया। गोजलेनैव पूरेण पूयसावी विनम्मति॥ १४॥ क्रुष्ठमाषमरीचानि तगरं मधु पिपाली। अपामार्गीऽखगन्धा च ब्रुती सितसर्वपाः ॥ १५ ॥ यवास्तिलाः सैन्धवचैतेषासुदर्तनं श्रभम्।

तिंझ बाइ स्तकायं कर्षयोई विक्षद् भवेत् ॥ १६॥ कटुतैबं भक्षातवं वहतीपालदा दिमम्। वन्तकोः साधितं किमं विक्षं तेनं विवर्षते ॥ १७॥ इति गार्डे भद्यापुराणे षट्ससंखिषिकायततमोऽध्यायः।

## सप्तस्यविक्यत्तमोऽव्यायः।

इरिक्वाच । योमाञ्चनपत्ररसं मध्युतं हि चेचुवी:। भरणादोगहरणं भवेतास्थव संगयः ॥ १॥ प्रयोतितिलपुष्पाणि जात्यास कुसुमानि च। उपनिम्बामलाश्रण्हीपिप्यबोत्रण्डुलीयंकम् ॥ २॥ क्रायाश्रव्यां वटीं कुर्यात् पिद्मा तर्व्हु बवारिणा। मधुना सह सा चाच्योरज्जनात्तिमिरादितुत्॥ ३ ॥ विभीतकास्त्रिमच्चा तु शक्दनासिमेन:शिला। निम्बपत्रमरीचानि प्रजासूत्रेण पेषयेत्। पुष्पं राव्यस्थतां इन्ति तिमिरं पटलं तथा॥ ४॥ चतुर्भागानि यक्स्य तद्वेनं मनःशिला। सैन्यवच तद्रचेन एतत् पिष्टोदकेन तु॥ ५॥ कायायकां तु वटिकां कला नयनमञ्जयेत्। तिमिरं पटलं इन्ति पिश्वटस महीषधम् ॥ ६ ॥ विकटु विफला चैव करस्य फलानि च। सैन्धवं रजनी हे च सङ्गराजरसेन हि। पिष्टा तद्ञ्जनादेव तिमिरादिविनाशनम्॥ ७॥ घटक्षकमूलं तु कािस्तकािपष्टमेव तु। तिनास्पोर्भरिलेपाच चन्नुःशूलं विनम्सति ॥ ८॥ यतद्भवदरीमूखं पीतमचिव्यथां इरित्। सेन्ववं कटुतेसच पपामार्गस्य मूखकम्॥ ८॥

चीरकाश्चिकसंघष्टं तास्त्रपाते हुं तेन चं। श्रञ्जनात् पिञ्चटस्यैव नाथी भवति यङ्कर !। भी दह सर को की छ ठ: दह सर की की भी छ लें सर की की ठ: ठ: बाखावंशमायान्ति सन्हेशानेन चार्झे नात्॥ १० ॥ विस्ववनीसिकामूसं पिष्टमम्यस्ननेन चं। धनेतास्वितमाचेष नम्मन्त तिसिराणि हि॥११॥ पिप्पलीतगरश्चेव हरिद्रामलकं वचां। क्दिरिपष्ठवर्त्ति स पद्मनाचेत्ररोगनुत्॥ १२॥ नीरपूर्णसुखी धीति चिप्तजलेन योऽचिषी। प्रसात नेवरोगैस नित्यं सर्वेः प्रमुखर्ते ॥ १३ ॥ श्रुती रण्डस्य मूलिन प्रतेणापि प्रसाधितम्। क्रागकुम्धसेवायुक्ताकचुकीर्वातरीगनुत् ॥ १४ ॥ चन्दनं सैन्थवं हडपंलाश्य हरीतकी ह पटलं क्रुसुमं नीसी चिक्रकां चरतेऽज्ञनात् । गुन्नामूलं छागमूचे घृष्टं तिमिरवन्धनुत्॥ १५ ॥ रीखतास्त्रसुवर्णानां इस्तवृष्ट्यवाक्या । घृष्टसुदत्तं नं रुट्र ! कामलाव्याधिनायनम् ॥ १६ # घोषापालसंखात्रातं पीतं कासलनायनम्। टूर्कादाडिमपुष्यं तुं अन्तत्तंकहरीतकी। नायार्भवातरत्तनुत् नखादै स्वरतेन हिं॥ १०॥ सुपिष्ट' जिङ्गिनीसूर्वं तद्रसेन द्वषध्वज ! ह नखादानाहिनखेत नामार्गो नीबबोहितः॥ १८॥ गव्यं घृतं सर्जस्यं स्ट्र ! धन्याकसैन्धवम् । धुस्तूरकं गैरिकच एते: साधितसिक्यकम्। सतैनं व्रयनुत् स्थास स्मुटिलोचटिलाधरे॥ १८॥

जातीपत्रञ्च चर्वित्वा विष्टतं सुखरीगनुत्। भचणात् केंघरवीजस्य दन्ताः स्तुवितताः स्तिराः॥ २०। सुस्तन नुष्ठमेला च यष्टिनं मधुवालकम्। धन्याकमितददनामुखदुर्गन्यनुद्वर !ा २१ ॥ कवायं कटुकं वापि तिक्तशाकस्य भचगात्। तैलयुक्तस्य नित्यं सामुखंदुर्गस्ताचयः। दत्तवणानि सर्वाणि चयं गच्छन्यनेन तु॥ २२॥ कािक्रकस्य सतैलस्य गण्डूवकवलास्थितिः। ताम्बूबचूर्वदग्धस्य मुखस्य व्याधिनुच्छिव !॥ २३॥ परित्यत्तिः स्रे सण्य ग्रुग्हीचर्वणती यथा। मातुलुङ्गद्चान्येला यष्टीमधु च पिप्पली ॥ २४॥ जातीपनमधैषात्र चूर्षं चीदं तथा कतम्। योपालिकाजटायास चर्वणं गलश्रिकित्त् ॥ २५॥ नाथाथिरारसमर्वाचय्येच्छक्तर ! जिहिना । रसः ग्रिरोषवीजानां इरिद्रायासतुर्गुणः॥ २६॥ तेन पक्षेन भूतेय । नसं मस्तकरोगनुत्। गबरोगा विनम्यन्ति नस्यमाचेष तत्चणात्॥ २०॥ दन्तकीठविनायः स्मात् गुस्तामूलस्य चर्वणात्। वावनद्वासुद्वीनीसीववायो सधुयोजितः। दन्ताकान्त' दन्तजांच क्रमीवाययते प्रिव !॥ २८॥ घृतं कर्कटपादेन दुग्धमित्रेण साधितम्। तेन चाम्यदिता दन्ताः क्युर्यः कटकटा न हि ॥ २८ ॥ सिम्ना काक टपादेन केवसेनाथवा शिव !'। विसप्ताइं वारिपिट्टा ज्योतिषात्याः फलानि डि ॥ २० ॥ यकाभयामजलिपाइनासाङ्गनलङ्गनुत्। वीष्रज्ञस्ममञ्जूषाची ह्वाचीयवानि च ॥ ३१ ॥

यवतर्ष्ट्र समिय यष्टिमध्समन्वितै:। वारिपिष्ट वैद्वालेपः स्त्रीणां ग्रोभनवज्ञातत ॥ ३२॥ हिभागं छागदुग्धेन तैचप्रस्रं तु साधितम्। रत्तचयनमञ्ज्ञिष्ठालाचाणां कर्षकेण वा। यष्टिमधुकुडुमाभ्यां सप्ताचासुखकान्तिलत् ॥ १३॥ ग्रकीपिपालीचूर्यं तु गुडूची काष्ट्रकारिका। एभिस कथितं वारि पीतं चानिं करोति वै॥ ३४॥ वातश्रुलचयचैव करोति प्रमधेखर !। करव्यक्तर्वेद्योगेरं इन्ती कटुरोन्निणी ॥ ३५॥ गोचुरं क्षथितं लेभिर्वारि पीतं समापद्म। दाई पित्तव्यरं भोषं मूर्च्छा श्वेव चयं नयेत्॥ ३६॥ मध्याच्यपिपाखीचूर्णं क्षियतं चीरसंयुतम्। पीतं चूट्रोगकासस्य विषमन्वरनुद्भवेत् ॥ २७॥ कायीषधीनां सर्वासां कर्वासं याद्यमेव च। वयोऽनुक्पतो चेयो विश्रेषो हषभध्वज !॥ ३८॥ दुग्धं पीतन्तु संयुक्तं गोपुरीषरसेन च। विषमञ्चरनुत् स्यात् च कावजङ्गारसस्तथा ॥ ३८ ॥ सग्रुग्हीक्षायितं चीरं विषमञ्चरनुद्भवेत्। यष्टीसधुक्तसुद्धाच्च सैन्धवं हन्द्रतीफलम् ॥ ४० ॥ एतैर्नेखप्रदानात् च निद्रा खात् पुरुषस्य च। मरीचमधुयुक्तानां नस्त्राविद्रा भवेच्छिव ! ॥ ४१ ॥ मूलन्तु काकजङ्घाया निद्राक्षत् स्वाच्छिरस्थितम्। सिदं तैलं काष्ट्रिकेन तथा सर्करसेन च ॥ ४२॥ भीतोदक्समायुक्तं खेपात् सन्तापनायनम्। योणितव्यरदाईभ्यो जातसन्तापनुत्तया॥ ४३॥ यौ वियवावानिमन्यः ग्रच्हीपाषाणमेदकम्।

योभाष्मनं गोच्चरं वा वक्षच्छवमेव च ॥ ५४ ॥ योभाञ्चनस्य मूलञ्च एतैः क्षथितवारि च। दत्ता हिन्नुयवचारं पित्तवातविनामनम् ॥ ४५ ॥ पिण्यतीप्यतीमूतं तथा भन्नातकं शिव !। वार्यंतै: क्षितं पीतं भूताप्रसारनुद् भवेत्॥ ४६॥ भव्यग्यामू बकाभ्यां सिद्या वस्त्रीत्रम्यतिका। यतया अर्दनाहुद् ! जनस्तवाः प्रशास्यति ॥ ४७ ॥ हहतीकस्य वै मूलं संपिष्टसुदकेन च। योतं सङ्घातवातस्य विपाटनकदेव च ॥ ४८ ॥ पीतं तक्री स स्वाच भाद्रीस तगरस न। .चरेत् कि स्तिनीवातं वै वस्तिन्द्रायनिर्यया॥ ४८॥ अखिसं हारमेवेत भक्तेन सह खादितम्। यीतं मांसरसेनापि वातनुचास्थिसक्नुत्॥ ५०॥ घृतलिप्तं यत्तुकञ्च क्रागचीरेण संयुतम्। तक्षे पात् यादयोर्न्थ्येत् सन्तापो नात्र संग्रयः ॥ ५१ ॥ मध्याच्यसैन्धवैः सिक् यगुड्गैरिक्रगुगुर्वैः। ससर्वरसस्मुटितः स्तोमग्रावस स्रेपनात्॥ ४२॥ क्रदुतै खेन जिप्तो वै विधूमाम्नी प्रतापितः। स्रिताखादितः पादः यसः स्याद् व्रषमध्वज ! ॥ ५२ ॥ सर्जरसाः सिक्षकञ्च जीरकञ्च हरीतकी। तत्साचितं चृतास्यक्तो स्मिन्द्रम्बयापनुत् ॥ ५४ ॥ तिस्तीसं चाम्निद्ग्धयवसस्मसमन्वितम्। म्मिद्यवयां नव्येष्ट्यः कतलेपतः॥ ५५ ॥ नवनीतं माहिषञ्च दर्भपिष्टतिलानि च। सम्भानां त्रणं नच्छेनुच्छूनं नखलेपतः॥ ५६॥ क्रपूरगव्यसर्पिन्धां प्रहारः पूरितो इर्.।

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

अस्तोत्रवो वस्ववस्त्र ग्रह्मवस्त्रेण भन्नर !। पाक्स वेदना चैव न स्प्रीद् हवसम्बन । ॥ ५०॥ मास्त्रमूलरसेनैव मस्त्रघातः प्रपूरितः। ठीकते यख्नघातः स्थात् निर्वयो प्रतपूरितः ॥ ५८॥ ग्ररपुष्ठा लळालुका पाठा चैवान्तु सूलकम्। जनपिष्टं तस्य चेपात् यस्त्रघातः प्रशास्यति ॥ ५८ ॥ मूलच काकजङ्वायाखिराचेषैव ग्रोषितः। याकपूरिवेदनाच इन्ति वै रोचिते वर्षे ॥ ६० ॥ सजलं विलतेलच चपासार्गस्य सूलकम्। तत्रीकदानाव्यक्षेत्र प्रहारो इववेदना ॥ ६१ ॥ श्वभयां सैन्धवं श्रण्ठीमेतत् पिष्टोदकेन तु। अचिवता म्राजीर्णस्य नामी भवति मक्दर ! ॥ ६२ ॥ कटिवदं निम्बसूलमचिश्वलहरं भवेत्। य्यमू सं सतास्त्रुलं दत्धमिन्द्रियकसङ्घत्॥ ६३॥ श्रवस्तिवहरिद्रा च खेतसर्वपमूलकम्। वीनानि मातुनुङ्कस्य एषासुद्दर्तनं समम्। सप्तरावप्रयोगेण ग्रुभदेहकरं भवेत्॥ ६४॥ म्बेतापराजितापचं निम्बपवरसेन तु। नस्यदानात् डाकिनोनां पितृषां ब्रह्मरचसाम्। भोचः खाबधुसारेण नखाच हवमध्वजः। ॥ ६५॥ सूबं खेतजयन्याय पुषर्चे तु समाइतम्। म्बेतापराजितार्कस्य चित्रकस्य च मूलकम्। काला तु वटिकां नारी तिसकीन वशीमवित् ॥ ६६॥ पियाबीबोइचूर्यन्तु ग्रणीयामजकानि च। समानि रुद्र । जानीयांत् सैन्धवं सधुमर्करा ॥ ६७॥ चडु खरप्रमाचेन सप्ताइमच्यात् समम्।

पुमांस बलवान् स स्थात् जीवेद्दर्भगतद्वयम्। चों ठ ठ उद्दित सर्ववस्थप्रयोगेषु प्रयुक्तः सर्वकासकत् ॥६५ संग्रह्म हचात् कांकस्य निलयं प्रदहेच तत्। चितामी भस्र तच्छ्वोर्टसं ग्रिरिस ग्रहर ! ॥ ६८ ॥ तसुचाटयते रद्र ! ऋणु तत् योगसुत्तमम् । निचित्रम् पुरीषं वै वनमूर्विवाचर्मणि॥ ७०॥ कटितन्तुनिवषं वै क्रुर्याचालनिरोधनम्। क्रणकाकस्य रहीन यस्य नाम प्रतिस्थते॥ ७१॥ चतद्वी मध्यमध्ये तती निचिष्यते हर !। स खाद्यते काकष्ठन्दैर्नारी पुरुष एव च ॥ ७२॥ यर्करामध्वजाचीरं तिलगोच्चरकं समन्। स येषुं नाययेह्रद्र ! उचाटितिमिदं हर ! ॥ ७३ ॥ उल्वक्षणकावसं विस्वसाय समिच्छतम्। क्षिरेण समायुक्तं ययोर्नोन्दा तु इयते। त्योर्सध्ये महावैरं भवेचास्यव संगयः॥ ७४॥ भावितं ऋचदुन्धेन मह्माख रोहितस्य च। मांरं तत्साधितं तैसं तदभ्यक्राच रोगनुत्। चन्दनोदकनस्यात्तं रोमोत्यानं भवेत पुनः ॥ ७५ ॥ इस्ते खाङ्गलिकाकन्दं ग्रहीतं तेन सेपितम्। गरीरं येन स पुसान हमेद्दें व्यपोहति॥ ७६॥ सयुरक्षिरिणैव जीवं संचरते शिव ।। ज्वलतान्तु भुजङ्गानां विलस्थानामपीखर ॥ ७७ ॥ देइसिताम्नी दक्षस सर्पद्याजगरस्य हि। तद्भसा संसुखे चित्रं यचूषां भक्तकद् भवत्॥ ७८॥ मन्त्रेणानेन तत् चिप्तं महाभक्षकारं रिपीः। भीं ठ ठ ठ चाहीहि चाहीहि खादा।

श्रां उदरं पाहिहि पाहिहि खाहा॥ ७८॥
सुदर्शनाया मूजन्तु पुष्पर्चे तु समाह्नतम्।
निष्पितं ग्रहमध्ये तु भुजङ्गा वर्जयन्ति तत्॥ ८०॥
श्रां स्वार्थतेज्ञेन वित्तिर्भागीहिनाशिनी॥ ८१॥
मार्जारपत्तं विष्ठा हरिताज्ञ भावितम्।
हागमूत्रेण तिक्षतो भूषिको मूषिकान् हरेत्॥ ८२॥
सुन्नो हि मन्दिरे बद्र! नात्र कार्या विचारणा।
तिपाजार्जु नपुष्पाणि भन्नातक्षिरीषकम्॥ ८३॥
खाद्या सर्जरस्यैव विङ्क्षयेव गुग्गुजुः।
एतेर्थूपो मिच्चकाणां मयकाणां विनायनः॥ ८४॥
दति गाव्हे महापुराणे सप्तसप्तत्विकयततसीऽध्यायः।

खष्टसप्तत्विक्षयत्ततमोऽध्यायः ।

इतिवाच। ब्रह्मदण्डीवचातुष्ठं प्रियष्टुनागकेयरम्।

द्यात्तास्त्रूलसंयुत्तं स्त्रीणां मन्त्रेण तद्यम्।

श्रीं नारायस्त्रे साहा॥ १॥

तास्त्रूलं यस्य दीयते स्तृत्रयी स्थात् समन्त्रतः।

श्रीं हरिः हरिः साहा॥ २॥

गोदन्तं हरितालच्च संयुत्तं काकित्रया।

पूर्णं क्रत्वा यस्य यस्य धिरे दीयते स्वयो भवेत्।

खेत्रप्रविपनिर्मास्यं यद्यहे तिहनायक्षत्॥ ३॥

वैभीतकं भास्त्रीटकं मूलं पत्रच्च संयुतम्।

स्थाप्यते यद्यहद्दारे तत्र वै क्रस्त्रो भवेत्॥ ४॥

खच्चरीटस्य मांसन्तु मधुना सह प्रेषयेत्।

महतुका वे यो नि लेपात् पुक्षो दासता सियात् ॥ ५॥
भग्रदं गुग्गु लुचे व नी लो त्पलसमित्तत्।
गुड़े न घूपियता तु राजदारे प्रियो मवेत्॥ ६॥
स्रोतापरा जितामूलं पिष्टं रोचनया युतम्।
यं पस्रोत्तिल केनेव वस्रो कुर्य्यां नृपाल ये॥ ०॥
काकजद्वा वचा कुष्ठं नि स्वपन्नं सकुद्वुमम्।
भात्मरक्तसमायुक्तं वस्रो भवति मानवः॥ ८॥
भारखस्य विड़ालस्य स्टू होत्वा क्षिरं स्थम्।
करस्ततेले तद्वाव्यं कृद्राग्नी कष्णलं ततः।
पातयेत् पद्मपचेष भद्दस्यः स्वान्तदस्त नात्॥ ८॥
भो नमः खद्मवस्त्रपाण्ये महायस्त्री नापत्ये साहाः।
भो नमः खद्मवस्त्रपाण्ये महायस्त्री नापत्ये साहाः।
भो कृदं द्वां द्वीं वर्णका त्वरिताविद्याः।

भी मातरः स्तभय साहा।
महासुगन्धिकामूलं यक्तं स्तभेत् कटी स्थितम्॥१०॥
भी नमः सर्वसक्तंथो नमः सिद्धं कुरु कुरु खाहा।
सप्तामिमक्तितं कत्वा करवीरस्य पुष्पकम्।
स्तीषामये स्वामयेच चषाद् वै सा वया मवेत्॥११॥
ब्राह्मरकीवचापत्रं महना सह पेषयेत्।
यक्त लेपाच वनिता नान्यं मर्त्तारमिच्छति॥१२॥
ब्राह्मरकीयिखा वक्ते चिप्ता यक्तस्य स्तथनम्।
सूलं जयन्या वक्तस्यं व्यवहारे चयप्रदम्॥१३॥
स्वाचेषी चाच्चियता तु वयी कुर्यावरं किल् ॥१४॥
प्राचिषी चाच्चियता तु वयी कुर्यावरं किल् ॥१४॥
पराजितायिखान्तु नीलोत्पलसमन्वताम्।
तास्त्रीन प्रदानाच वयीक्तरणसुत्तमम्॥१५॥
भक्तुष्ठे च परे गुस्ते जानी च जघने तथा।

नामी वचिस कुची च कवे कछे कपोलके ॥ १६॥ भोष्ठे नेत्रे बबाटे च मूर्त्रि चन्द्रवताः स्थिताः। स्तीयां पचे सिते क्षयो जड्डांघः संस्थिता न्याम्॥ १७॥ वामाङ्गे दिच्चाङ्गे च क्रमाहूद्र ! द्रवादिलत् । चतुःषष्टिकालाः प्रोक्ताः कामगास्त्रे वशीकराः। पालिङ्गनाद्या नारीणां क्रमारीणां वधीकराः॥ १८॥ रोचनागन्धपुष्पाचि निम्बपुष्पं प्रियङ्गवः। कुद्भमं चन्दनचैव तिलक्षेन जगदयेत्। भी की गीरि ! देवि ! सीभाग्यं पुत्रवध्यादि देहि में । चों जीं लिखा ! देवि ! सीमायं सर्वे बेबोक्यमोहनम् ॥१८ सुगम्बच हरिद्रा च कुहुमानि च लेपतः। वश्यद्वेद्धद्र ! घूपस्र पुष्पधूपं सुगन्धिकम् ॥ २०॥ दुरालमा वचा क्रष्ठं कुडुमञ्च गतावरी। तिखतैचीन संयुक्तं योनिखेपाइमो नरः॥ २१॥ निस्वकाष्ट्य घूमेन घूपयिता भगं स्त्रियः। सुमगा स्वात् साति रद्र ! पतिदासी भविष्यति ॥ २२ ॥ मान्निष' नवनीतन्त्र जुष्टन्त्र मधुयष्टिका। सीगाग्यं भगसीपातु स्वात् पतिर्दासो भवेत्तया ॥ २३ ॥ मध्यष्टिच गोचीरं तथा च कख्कारिका। एतानि समभागानि पिवेदुखोन वारिषा। चतुर्भागावग्रेषेण गर्भसम्बद्यसमम्॥ २४॥ मातुलुङ्गस्य वीजानि चीरेण सह भाववेत्। तत् पीत्वा समते गर्भे नात्र कार्या विचारणा ॥ २५ ॥ मातुतुङ्गस्य वीजानि सूत्रान्येरण्डकस्य च। ष्ट्रतेन सइ संयोज्य पाययेत् पुत्रकाङ्गिणी ॥ २६॥ अखगन्धाघृतं दुग्धं क्राथितं पुचकारकम्।

पनाशस्य तु वीजानि चौद्रेष सम् पेषयेत्। रजस्रता तु पोला स्थात् पुष्पगर्भविवर्जिता ॥ २० ॥ इति गार्रे महापुराचे षष्ट्रसात्यधिकः श्रतमोऽध्यायः।

जनायीत्विधिकायततमोऽध्यायः।

इरिक्वाच । इरितालं यवचारं पत्राक्षं रक्तचन्दनम्। जाति चिन्नु खक' बाचां प्रजा दन्तान् प्रलेपयेत् ॥ १॥ हरीतकीकाषाचेण सङ्घा दन्तान् प्रलेपयेत्। दन्ताः खुर्बोचिताः युंसः खेता बद्र ! न संययः ॥ २ ॥ सूलकं सिद्ध मन्दानी रसं तस्य प्रपूरवेत्। क्रथेयोः पूरणात्तेन क्रणसावी विनम्सति॥ ३ ॥ चर्तपत्रं यहीला तु सन्दाजी तापयेच्छने।। निष्पीद्य पूरयेत् कार्यी कार्ययूलं विनम्सति ॥ ४ ॥ प्रियक्तंमञ्जायष्टिभातक्तुत्प्रतिसिः। सिद्धालोप्रलाचाभिः कपित्यस्वरसेन च पचेतीलं तथा स्तीयां नम्सेत् लोदः प्रपूरपाद् ॥ ५ ॥ यक्तमृतकयप्दीनां चारो हिंदू महीवधन्। शतपुष्पा वचा कुष्ठं दार्शियु रसायनम् ॥ ६ ॥ सीवर्षनं यवचारं तथा सर्जनसैन्धवम् । तथा यन्यि, विड़' सुस्त्' सञ्ज्युत्तं चतुर्गुषम्॥ ७॥ मातुबुङ्गरसस्तद्दत् वाद्व्यासः स्तो हिः तै:। पकतेनं इरेदाश् सावादीं न संश्यः॥ ८॥ कर्णयोः क्सिनागः स्वात् करुतेलस्य पूरणात्। इरिद्रानिम्बपत्राणि पिपाको सरीचानि च ॥ ८ ॥ विद्क्षभद्रं सुद्धाः सत्तमं विष्यभ्वजम् ।

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

गोमूनेण च पिष्टै व सता च विटकां हर!।

श्वनीर्णह्नद् भवेचैकं द्वयं विस्चिकापह्म्॥१०॥

पटोलं मधुना हन्ति गोमूब्रेण तथार्वुदम्।

एषा च श्रक्करीवर्तिः सर्वनेबामयापहा॥११॥

इति गाइड़े महापुराणे जनाशीत्वधिक
श्वतमोऽध्यायः।

श्रशीत्यधिकशततमोऽध्याय:।

हरिकवाच। वचा सांसी च विल्वच तगरं पद्मकेशरम्। नागपुष्यं प्रियङ्गुञ्च समसागानि चूर्णयेत्। अनेन धूपितो मर्सः कामविद्यत्याद्दीम् ॥ १ ॥ कर्पूरं देवदाक्य सधुना सह योजयेत्। ं चिङ्ग खेपाच तेनैव वशीक्षर्यात् स्त्रियं किल ॥ २॥ मैयुनं पुरुषो गच्छेत् ग्रह्मीयात् स्नतमिन्द्रियम्। वामइस्तेन वामस इस्ते यसा क्रिया विद्यत्। षालिसा स्त्री वर्ष याति नान्यं युक्षसिच्छति ॥ ३ ॥ भी रक्तचामुखे । असुवं मे वशमानय शानय। श्रीं झीं च्चीं इः पर्। इसं जक्षायुतं मन्त्रं तिसकीन च महर!। गोरोचनासंयुतेन खरक्तेन वधी भवेत्॥ ४॥ सैन्धवं साथासवयं सीवीरं मत्स्विपत्तकम्। मधुसर्षि:सितायुक्तं स्त्रीयां तद् भगलेपनम् ॥ ५ ॥ यः पुमान् सेंबुनं गच्छेकान्यां नारीं गमिष्यति । यहपुष्पी वचा सांसी सोमराजी च फला सम्॥ ६ ॥ माचिवं नवनीतच्च गुटीकरणसुत्तमम्। सनजानि च पंचाणि चीरिणाचीन पेषयेत्॥ ७॥

गुटिकां घोषितां क्रता नारीयोन्यां प्रवेशयेत्।
दशवारं प्रस्तापि पुनः कन्या सविखति॥ ८॥
सर्वपाय वचा चैव मदनस्र फलानि च।
मार्जारविष्ठाधुस्तूरं स्त्रीकियेन समन्वतः॥ ८॥
चातुर्यकद्वरो घूपो डाकिनीन्वरनायकः।
घर्जुनस्य च प्रयाणि सक्तातकविद्गङ्गके॥ १०॥
बाला चैव सर्जरसं सीवीरसर्वपास्तया।
सर्पयूकामचिकाणां घूमो मयकनायनः॥ ११॥
भूतलायाय चूर्णेन स्तयः स्वात् योनिपूरणात्।
तेन लेपनतो योनी भगस्तयस्तु जायते॥ १२॥
द्रित गार्चे महापुराणे श्रयोत्यिकनयततमोऽध्यायः।

एकायीत्यधिकयतत मोऽध्यायः।

हरिकवाच। ताब्बूलच वृतं चौद्रं सवयं ताब्यभावने।
तथा पयःसमायुक्तं चत्तुःश्र्लहरं परम्॥१॥
हरीतकी वचा कुष्ठं व्योवं हिष्कु मनःश्रिला।
कासे खासे च हिकायां लिखात् चौद्रं वृतप्रुतम्॥
पिप्पलीत्रिफलाचूथं मचुना लेहयेवरः।
नखते पोनसः कासः खासच बलवत्तरः॥१॥
समूलचित्रकं भस्र पिप्पलीचूर्णकं लिहत्।
खासं कासच हिकाच मधुमित्रं द्वषध्वन ।॥४॥
नीलोत्पलं श्र्वरा च मधुकं पद्मकं समम्।
तख्डुलोदकसंमित्रं प्रश्नमद्रक्तविक्रिया॥ ५॥
श्र्वरि च श्र्वरा चैव तथा चोद्रेण संयुता।
कोकिल्लर एव खाद् गुण्डिकाभुतिमात्रतः॥ ६॥

हरितालं यहचूणं कदलीदलमस्ना।

एतदृद्रवेण चोहच्यं लोमणातनमुत्तमम्॥ ७॥

लवणं हरितालच्च तुम्बिन्याच फलानि च।

लाचारससमायुक्तं लोमणातनमुत्तम्॥ ८॥

सुघा च हरितालच्च यहभस्म मनः गिला।

सैश्वेन सहैकात छागमूतेण पेषयेत्।

तत्वणाहर्त्तनादेव लोमणातनमुत्तमम्॥ ८॥

यहमामलकं पत्नं धातकाः कुसुमानि च।

पिष्टा तत् पयसा सार्वं सप्ताचं धारये सुखे।

सिन्धाः खेताच दन्ताच मवन्ति विमलप्रभाः॥ १०॥

इति गावड़े महापुराणे एकाणीत्यधिकयत-तसोऽध्यायः।

द्वायीत्वधिक्यततमोऽच्यायः।

हरिक्वाच। यरद्वीषवसन्तेषु प्राययो दि गर्हितम्।

हेमनी थियिरे चैव वर्षासु दि यस्ते ॥ १ ॥

सुन्नो तु यर्करा पीता नवनीतेन बुद्धित्तत्।

गुड्स्य तु पुराषस्य प्रज्ञमक्तन्तु भच्चयेत्।

स्त्रीसहस्रच गच्छेच पुमान् बजयुतो हर!॥ २ ॥

स्त्रीसहस्रच गच्छेच पुमान् बजयुतो हर!॥ २ ॥

स्त्रीसहस्रच गच्छेच पुमान् बजयुतो हर!॥ २ ॥

सन्द्येत् स्त्रविज्ञायां बजीपितनायनम्॥ ३ ॥

पतसीमाषगोष्मचूर्षे क्रत्वा तु पिप्पज्ञीम्।

हतेन छेपयेद् गात्रमिमः सार्चे विचचपः।

कन्द्रपसदृशो मर्स्यो नित्यं मवित यहर!॥ ४ ॥

यवास्तिज्ञाक्षगन्या च सुवज्ञी सरज्ञा गुड्म्।

एमिच रचितां जग्ध्या तक्षो बलवान् भवेत्॥ ५ ॥

हिन्नं सीवर्चलं युग्हों पीत्वा तु क्षयितोदकः।

परिचामाख्यश्लंचं पंजीर्वंचैव नंग्रति ॥ ६॥ धातकीसोमराजीच चीरेण सह पैवयेत्। दुर्वज्य भवेत् खूजी नाव कार्या विचारणा॥ ७॥ यकरामधुसंयुक्तं नवनीतं बली लिईत्। चीराशी च चयो पुष्टिं मेधाचैवातुलां समेत्॥ ८॥ कुलीरचूर्णं सन्तीरं पीतच चयरीगतुत्। भक्षातकं विड्इच यवचारच सैन्धवम् ॥ ८॥ मनः शिलाग्रहचू भें तैलपक्षं तथैव च। सोमानि यातयत्येव नाव कार्या विचारणा ॥ १०॥ मालूरस्य रसं रहन्न जलीका तत्र पेषयेत्। इस्ती संबेपयेत्तेन अग्निस्त्यानमुत्तमम्॥ ११॥ यासाबीरसमादाय खरमूचे निधाय तम्। भन्यादी विचिपेत्रेन भन्निस्तभनसुत्तमम्॥ १२॥ वायस्या उद्रं ग्रह्म मण्डूववसया सह। गुटिकां कारवेंत्तेन ततीउनी संचिपत् सुधीः। एवमेतत् प्रयोगेण सम्निस्तसनसुत्तमम्॥ १३॥ सुखीतकवचासुस्तं सरीचं तगरं तथा। चर्विता च इसं सद्यो जिल्लया ज्वलनं लिहेत्॥ १४॥ गोरोचनां सङ्गराजं चूर्णीक्रत्य घृतं समम्। दिव्यासमः स्तमनं स्वात् मन्त्रेणानेन वै तथा।

भी प्रिनिद्धांभनं कुर कुर ॥ १५॥
भी नमी भगवते जलं स्ताभय सं सं से केक केवा चर चर।
जलस्त्रभनमन्त्रीऽयं जलं स्ताभयते प्रिव !॥ १६॥
ग्रिप्तास्त्रभव गवास्त्रिष्ठ तथा निर्मास्त्रभव च।
भरेयों निस्तर्नेहारे पञ्चत्वसुपयाति सः॥ १७॥
पञ्चरत्नानि पुषाणि प्रथक्जात्याः समास्तर्भत्।

कुङ्गीन समायुक्तमात्मरक्तसमन्वितम्॥ १८॥ प्रव्ये प त समं पिष्टा रोचनायाः पर्वेकतः। स्त्रिया पुंसा क्षतो रह ! तिलकोऽयं वशीकरः ॥ १८॥ ब्रह्मदण्ही तु पुष्पेष भन्ने पाने वशीकरः। यष्टिमधुपलैकेन पक्षसुन्धोदकं पिवेत्॥ २०॥ विष्ट्रियाचा इच्छ्लं इरत्येव महिश्वर !। भीं क्रूं जः । मन्त्रीऽयं इरते रुद्र । सर्वहिश्विक्त विषम् ॥ २१ ॥ पिपाली नवनीतस युद्धवेरस सैम्धवम्। मरीचं दिध कुष्ठच्च नस्ये णने विषं हरेत्॥ २२॥ ब्रिफलार्द्रककुष्ट्य चन्दनं घृतसंयुतम्। एतत्पनाम् बेपाच विष्नाम्। भवेष्टिव । ॥ २३ ॥ पारावतस्य चाचीणि हरितालं मनःशिला। प्रतद्योगात् विषं चन्ति वैनतेय द्वोरगान् ॥ २४ ॥ सैन्धवं चूरव्यं चूर्यं दिधमध्वाच्यसंयुतम्। हास्वतस्य विषं हन्ति खेपीऽयं हषमध्यज् !॥ २५॥ मचादग्दोतिलान् काय्य चूर्णं व्रिक्टुकं पिवेत्। नाम्रयेद्वद् ! गुल्मानि निवदं रक्तमेव च ॥ २६ ॥ पीता चीरं चौद्रयुतं नामयेद्रस्तः सुतिम्। ष्टरूषकामूलेन भ्गं नाभिश्व सेपयेत्। सुखं प्रसूयते नारी ताव कार्या विचारणा ॥ २०॥ मर्करां मधुसंयुक्तां पीला त्य्हुलवारिया। रतातिसार्यमनं स्वतीति व्युध्वज । ॥ २८॥ इति गार्ड महापुराणे इत्र्योत्यधिक्-श्रुतंतमोऽध्यायः।

## चार्यीत्वधिकारततमोऽध्यायः।

इरिक्वाच। मरीचं युङ्गनेरच कूटजलचमेन चं। पानाच ग्रहणी नश्चेच्छभाङ्गाञ्जतिभेखर।॥१॥ पियाची पियाचीमूर्वं मरीचं तगरं वचा। देवदाक्रसं पाठां चीरेण सइ पेषयेत्॥ २॥ भनेनैव प्रयोगेण भतीसारी विनम्सति। मरीचतिखपुष्पास्यास्मानं कामकापद्म ॥ ३॥ हरीतकी समगुड़ा मधुना सह योजिता। विरेचनकरी कटू ! अवतीति न संग्रयः ॥ ४ ॥ विपादाचिवनं चित्रं तथा बदुक्तरोहिणी। जर्खकर्रो होत्र उत्तमन्तु विरेचनम् ॥ ५ ॥ इरीतकी यङ्गवेरं देवदार च चन्द्रतम्। क्षाथये च्छागदुग्वेन प्रपाद्यागस्य मूलकम्। जयन्या वा चोत्रस्त्रभं सप्तराचे तु नाम्येत्॥ ६॥ यनसम्बद्धे स्कानूर्णीन कारयेत्। गुग्युलं गुड़तुकाच गुलिकासुप्रयुच्य च। वायुक्तायुगतचीव भन्निमान्द्राच नामयेत्॥ ७॥ मक्युष्पीन्तु पुष्पेण ससुवृत्व सपविकाम्। समूलां छाग्दुंग्धेन अपसारहरं पिवेत्॥ ८॥ प्रस्वगन्वास्या चैव उद्क्षेन समं पिवेत्। रतापितां विनुष्येत नाम बार्था विचारणा ॥ ८॥ इरीतकीकुष्ठचूर्णं कला मास्यस पूर्वेत्। मीतं पीताथ पानीयं सर्वेच्छ्दिनिवार्णम्॥ १०॥ गुडू द्वीपद्मकारिष्ट्रधन्याकं रक्तचन्दनम्।

पित्तस्रो भन्वरच्छदिदाइढणान्नमम्मितत्। भी इं वस इति॥ ११॥ श्रीते वदा ग्रहपुष्पी ज्वरं मन्त्रेण वे हरेत्। भों जियानी स्तियानी मोद्य सर्वव्याधीन में वच्चे प ठः ठः सर्वव्याघीन् मे वच्चे प फट् इति ॥ १२ ॥ युष्पमष्ट्रयतं नद्वा इस्ते दत्ता नसं सूत्रीत्। चातुर्थको ज्वरो रुद्र ! अन्ये चैव ज्वरास्तथा ॥ १३ ॥ जब्बूफलं इरिद्रा च सर्पस्रैव च कञ्चकम्। सर्वेञ्चराणां घूपोऽयं इरसातुर्थेकस्य च ॥ १४॥ कारवीरं सङ्गपतं सवणं क्षष्ठकर्वटम्। चतुर्गुणेन सूत्रेण पचेत्रीलं हरेस तत्। यामां विचर्चिकां कुष्ठमभ्यङ्गाचि व्रणानि वै॥ १५॥ पिपालीमधुपानाच तथा मधुरभोजनात्। भीचा विनम्बते बद् ! तथा शूरणसेवनात् ॥ १६ ॥ पिपालीच हरिद्राच गोसूबेच समन्विताम्। प्रचिपेच गुदहारे पर्यांसि विनिवारयेत्॥ १०॥ अजादुन्धमार्द्र कच्च पीतं भ्रीहादिनाशनम्। सैन्धवस्य विड्ङ्मानि सोमराची तु सर्वपाः म १८॥ रजनी हे विषचीव गोमूबेणैव पेषयेत्। क्रष्टनाश्यं तसेपात् निम्बपत्रादिना तथा॥ १८॥ द्ति गार्डे महापुराचे वाशीलविक-

चतुर्यीत्यविकायततमोऽध्यायः। इरिक्वाच। रजनीकटलीचारलेपः सिम्मविनामनः। जुडस्य भागमेकान्तु पथ्या भागद्वयं तथा।

श्रवतमोऽध्यायः।

उच्चोदकेन संपीत्वा कटिशूचविनायनः॥१॥ अभयानवनीतञ्च शर्करापिणबीयुत्म् । पानादर्शोद्दरं स्थाच नाच कार्या विचारका॥२॥ भटक्षकपचे ण छतं सद्दिनना प्रचेत्। चूर्ण कत्वा तु लेपोऽसं मर्भरोगश्चरः परः ॥ ३ ॥ गुग्गुलुविपानायुक्तं पीत्वा नम्से द भगन्दरम्। यजाजीरक्षवेरम् दक्षा मण्डं विपाचयेत् ॥ ४ ॥ लवणेन तु संयुक्त' सूवक्षकृदिनायनम् । यवचारं शकरा च सूत्रक्षक्विनाशनम्॥ ५ ॥ चिताम्निः खम्बरीटस्य विष्ठा फिनी इयस्य ह। योभाष्त्रनं वासनेत्रं नर एतेस्तु धूपितः। भटम्बक्सिद्गी: सर्वे: विं पुनर्मानवे: ग्रिवः। ॥ ६ ॥ तिसतेसं यवान् दग्चा मधीं कला तु सेपयेत्। तेनैव सह तैसेन प्रस्तिद्ग्यः सुखी भवेत् ॥ ७॥ बकाबुः यरपुड्डा च खेपः साच्योऽन्निनाश्चरः। षों नमो भगवते ठ ठ छिन्धि छिब्ध ज्वलनं प्रज्वितं नागव नामय हु फट्॥ द ॥ करे बदं तु निर्गुष्ट्या सूबं व्यरहरं द्वतम्। मूबच खेतगुन्नायाः कत्वा तत् सम्बच्छकम् ॥ ८ ॥

कर वहं तु निर्मुख्या सूबं व्यरहरं द्वुतम् ।
स्वश्व खेतगुश्वायाः कत्वा तत् सम्ख्युक्षकम् ॥ ८ ॥
हस्ते वहा नाययेच प्रशास्त्रेव त संग्रयः ।
विष्णुकान्ताजसूत्रेण चीरव्याप्रादिरचण्म् ॥ १० ॥
बद्धाद्यस्य सूबानि सर्वकर्माणि कारयेत् ।
विष्णुकायास्तु चूर्णेन्तु साच्यं कुष्ठविनामनम् ॥ ११ ॥
बाच्यं पूननेवाविक्यैः पिप्पक्तीभिष्य साधितम् ।
हरिहकां खासकासं पीतं स्त्रीणाञ्च गर्भक्कत् ॥ १२ ॥
मचयेचैवमादीनि पयसाच्येन पाचितम् ।

**इत्यकीरया युक्त' यक्त: स्वादचयस्तत: ॥ १३ ॥** विड्ङ्गं मधुकं पाठां मांसी सर्करसं तथा। द्वरिद्रां व्रिफलाखैवमपामार्गं मनः शिलाम् ॥ १४ ॥ छडुम्बरं घातकीस तिसतैसेन पेषयेत्। थोनिं लिङ्गच सचेत स्त्रीषुंसोः स्वात् प्रियं मियः ॥१५॥ नमस्ते देश ! वरदाय भावर्षिणि विवर्षिण सुग्धे खाना दति। यीनिसिङ्गस्य तैसिन शहर ! स्वच्यात्ततः ॥ १६॥ पुनर्नवासता दूर्वा कनकंश्वेन्द्रवार्गी। वीजेनेषां जातिकाया रसेन रसमदेनम् ॥ १७॥ सूषाया मध्यगं क्वता रसं मारबमीरितम्। सध्याज्यसहितं दुग्धं वलीपवितनाथनम् ॥ १८ ॥ मध्याच्यं गुड़तास्त्रश्चं कारवेत्ररसंस्त्रश्चा दश्नाच भवेद्रीत्यं सवर्णकरणं ऋणु ॥ १८ ॥ पीतं धुस्तूरपुष्पञ्च सीसकञ्च पसं मतम्। चाक्कविकायाः प्राचा च सर्वेश्व दहनाजवेत्॥ २०॥ तैलं घुस्तूरहचस्य तेन दीपं प्रदीपयेत्। समाधानुपविष्टन्तु गगनस्थी न पञ्चति ॥ २१॥ ष्ट्रपद्ध स्वामयस्वेव युक्ती भेकी निरुष्क्रते। यसरावयवैर्युत्तो धूपं प्रात्वा च गर्जीत । विसायं क्षंत्रते चैव द्वषवद्यात संगयः ॥ २२ ॥ राबी च सार्षपं तैसं कीटं खबीतनामकम्। ताभ्यां दीपः प्रव्वविती वाम्निक्वासक्तापवत् ॥ २३ ॥ चूर्ण कुकुन्दरीदेशं दग्धा रद्र ! प्रलेपयेत् । तपनी तत्त्रणाइग्धा यदि सम्यक् प्रसेपयेत्। चन्दनेन भवेकोचः पानासेपात् सुखी भवेत् ॥ २४॥

कुद्धारम मदात्तस स्वयं नेचे शिवाद्मयेत्। संवामं जयते सोऽपि महाशूर्य जायते ॥ २५ ॥ दलां सुख्युभसर्पस्य सुखे संख्या वे जिपेत्। तिष्ठते जनमध्ये तु निर्विकत्यं खर्जे यथा ॥ २६ ॥ जुसीरनेवदंद्राणि पखीनि रुधिरं तथा। वसातैससमायुक्तमेकत्र तिस्योजयेत्। पालानं सचयेत्रेन जले तिष्ठेद्दिनव्यम् ॥ २० ॥ क्रमीरकस नेवाणि इदयं कच्छपसं च। मूषिकस्य वसास्थीनि शिश्रमास्वसा तथा। एतान्येकत संसेपात् जसे तिष्ठेद् यथा ग्रहे॥ २८ ॥ सीचपूर्णं तक्रपीतं पार्खुरोगहरं भवेत्। तम्बुखीयकगोत्त्र्रसूचं पीतं प्रयोऽन्वितम् ॥ २८॥ कामजादिकां पीतं मुखरीगक्रं तथा । जातीमूखं तक्रपीतं को बसूखं त्वजीर्षेतुत्॥ २०॥ सतक्रक्रयसूलं वा वाक्रचीसृखमेव वा । कािक्षिकेन च वाकुचा सूखं वे दक्तरोगनुत्॥ ३१ 🛭 तथेन्द्रवावणीमूर्चं वारिपीतं विषादिश्वत्। सुरमिकामूलवानाहातनाथी भवेच्छिव !॥ ३२॥ यिरोरोगइरं सेपात् गुद्धाचूर्यं सकाद्धिकम्। बबा चातिबबा यष्टी यर्करा मधुसंयुता ॥ ३३ ॥ बन्धागर्भकारं यीतं नाच कार्या विचारणां। म्बेतापराजितामू सं पिप्पसी ग्रुप्टीका युतम् ॥ ३४ ॥ परिपिष्टं शिरोबीपात् शिरःश्लविनाशनम्। निर्गुक्तिकाथिखां पीला गक्तमाकाविनाधनम् ॥ ३५ ॥ कीतकीपव्रबं चारं गुडेन सह अचरेत्। तक्षेत्र शर्पकां वा पीला मीडां विन्युमारेत् ॥३३८ nation USA भातु सुद्धः निर्यासं गुड़ान्येन समन्वितम्। वातिपत्ति ज्ञायुकानि हन्ति वै पानयोगतः। श्रुवही सीवर्षणं हिङ्गु पीत्वा द्वदयरोगनुत्॥ ३०॥ दति गाष्ड्रे सहापुराचे वैद्यशास्त्रे चतुर-श्रीत्यधिकश्रततमोऽध्यायः।

पञ्चाशीत्यविक्रशततमोऽध्यायः।

इरिक्वाच। भी गर्यपत्रथे इति। ष्ययं गणपतिभेन्त्रो धनविद्याप्रदायकः॥ १॥ इममष्टसहसञ्च जप्ता बहुा ग्रिखां ततः। व्यवद्वारे जयः स्थाच यते जापावृषां प्रियः ॥ २ ॥ तिलानान्तु छतालानां ज्ञानां चद्र ! होसयेत्। षष्टोत्तरसङ्खन्तु राजा वश्विसिरिंनै:॥ ३॥ षष्टस्याच चतुर्दम्यासुपोचाम्यर्चः विष्रराट्। तिलाचतानां लुडुयादष्टीत्तरसद्वसम्। अपराजितः स्थाद् युद्धे च सर्वे तञ्च सिषेविरे ॥ ४ ॥ ज्ञा चाष्ट्रसन्द्रसन्तु ततसाष्ट्रभतेन हि। शिखां वड्डा राजकुले व्यवद्वारे जयो भवेत्॥ ५॥ क्रीं:कारं सविसर्गम्ब प्रातःकाने नरस्तु यः। स्तीयां बबाटे विन्यसं वयतां नयति प्रवम्॥ ६॥ सुसमाहितचित्तेन त्यस्य तु प्रमदालये। सोत्कामां कामिनीं कुर्यात् नाव्र कार्या विचारणा ॥ ॥ जुडुयादयुतं यस्तु ग्रचिः प्रयतमानसः। दृष्टिमाने सदा तस्य वश्वमायान्ति योषितः ॥ ८॥ मनःशिलापव्रवाच सगोरोचनकुडुमम्। CC-0. Puffity सतिन्वप्रयान्य वश्यमाया किए हो पितः si E il

सहदेवा सङ्गराजः खेतापराजिता वचा । तेनैव तिस्तं खता वे सोकावधतां नयेत् ॥ १०॥ मोरोचना मीनपित्तमाभ्याचा सतवर्त्तिकः। यः पुमान् तिलकं कुर्यात् वामहस्तकनिष्ठया । स करोति वर्ध सर्वे नैलोकां नाव संययः ॥ ११ ॥ गोरोचना महादेव । घातुशोखितमाविता । ततो वै क्रततिखका सा नरं यं निरीचते। तत्वणात्तं वर्षं कुर्यादाव कार्या विचारणा ॥ १२ ॥ नागेश्वरच ग्रैलेयं त्वक्पचच हरीतकी। चन्दनं कुष्ठसूस्रीलारक्षमालिसमन्विता॥ १३ ॥ एतेर्धूपो वयकरः स्मरवाणैईरेखरः। रतिकाची महादेव पार्वतीप्रिय महुर ! ॥ १४ ॥ निजयंत्रं यहीला तु वासहस्तेन यः पुमान्। कामिनोचरणं वामं लिप्येत स्थात् स्त्रियः प्रियः ॥ १५ ॥ सैन्यवच महादेव । पाराक्तमणं मघु । एमिर्खिसे तु खिझे वे वामिनीवश्वसवित्॥ १६॥ पुष्पाणि पञ्चरंक्तानि यहीला यानि कानि च। तत्तुका प्रियष्ट्रच पेषयेदेवयोगतः। भनेन लिप्तलिङ्गस्य कामिनीवयतामियात्॥ १०॥ इयगन्धा च मंच्चिष्ठा माचतीकुसुमानि च। खेतसर्वपमेतैय लिप्तलिङ्गः स्त्रियः प्रियः॥ १८॥ मूंबन्तु वावजङ्गाया दुग्धपीतन्तु शोषनुत्। पम्बगन्धानागबन्धागुड्मावनिषेविणः । रूपं सर्वेद् यथा तद्दस्वयीवनचारिणाम् ॥ २८॥ खोचपूर्णसमायुक्तं त्रिपाबाचूर्णमेव वा। CC-0. Port Salya Visit अद्भा त्यारियामास्क्रयूवासुत्यां में र 63 Foundation USA क्षथितोदकपानन्तु श्रम्बूकचारकः तथा। स्गयकं द्वाग्निद्व गयाच्येन समन्वितम्। पीतं चत्रष्टश्र्वानां भवेताशकरं शिव !॥ २१॥ चिक्सीवर्चलं ग्रुकी द्वषध्वन ! सहीषधम्। एमिस्तु क्षितं वारि पीतं वै सर्वश्रू जनुत्॥ २२॥ त्रपामार्गस्य वे सूलं सासुद्रलवणान्वितम्। पाखादितमजीर्णस्य गूलस्य स्याद् विमर्दनम्॥ २३॥ वटरोहाङ्करो रुद्र ! तग्डुलोदकघर्षित:। पीतः सतक्रोऽतीसारं चयं नयति यक्कर ! ॥ २४ ॥ मङ्घोटमूलकर्षां पिष्टं तंग्डुलवंारिणा। सर्वातीसारयच्यीं पीतं चरति भूतप । ॥ २५ ॥ मरीचग्रफिक्रूटजलक्चूर्णेच गुड़ान्वितम्। क्रमात्तद् दिगुणं पीतं ग्रहणीव्याधिनाश्चनम्॥ २६॥ म्बेतापराजितामूलं इरिद्रासिक्षतग्डुलम्। घपामागैत्रिकटुकमेषाच्च वटिका शिव !। विस्चिकामहाव्याधिं हरत्येव न संगयः॥ २०॥ विफलागुक भूतेय ! शिलाजतु हरीतकी। एकैकमेवां चूर्यंनु मधुना च विमित्रितम्। पीतं सर्वेच मेचना चयं नयति महर !॥ २८॥ पर्वचीरप्रस्थमेकं तिलतैलं तथैव च। मनःशिलामरीचानां सिन्दूरस्य पतं पत्तम्॥ २८॥ चूपें कला तास्त्रपात्रे लातपैः योषयेत्ततः। पीतं सुद्दीगतं दुग्धं सैन्धवं शूखनुद्भवेत्॥ ३०॥ विकटुविपाचानतां तिनतेनं तथैव च। मनःशिला निम्बपंत्रं जातीपुष्पमजापयः॥ ३१॥

CC-0 तम् त्रीप्रभाष्ट्रका भिष्य विकास के स्विधित स्वार्थित स्विधित by S3 Foundation USA

एसिय वर्तिकां कता त्विची चाख्येत्ततः ॥ ३२ ॥
नद्यते पटलं काचं प्रव्यक्ष तिमिरादिकम् ।
विभीतकस्य वे चूर्णं समधु खासनायनम् ॥ ३३ ॥
पिप्पलीविष्मसाचूर्णं मधुसैन्यवसंयुतम् ।
सर्वेष्क्पन्वरखासयोवपीनसद्धद्ध भवेत् ॥ ३४ ॥
देवदारोय वे चूर्णं जनामूत्रे च भावयेत् ।
एकविंयति वे वारमचिणी तेन चाच्चयेत् ।
रात्रान्यता पटलता नद्ये विलीमता तथा ॥ ३५ ॥
पिप्पली केतकं चद्र ! इरिद्रामस्यकं वचा ।
सर्वाचिरोगा नद्ये युः सचीरादच्चनात्ततः ॥ ३६ ॥
काकच्चायियुमूले सुखेन विष्टते यिव ! ।
चित्रत्वा दक्तकीटानां विनायो हि भवेचर ! ॥ ३७ ॥
दित गावडे महापुराचे पद्मायीत्यधिकयत्तमोऽध्यायः ।

षड्गीत्वविक्यततमोऽध्यायः।

हरिक्वाच। पीतं सारं गुडूचास मधुना च प्रमेहनुत्।
पीतं गोहालिकामूनं तिलद्ध्याच्यसंग्रतम्॥ १॥
निक्तमूतं क्षथितं निवर्त्तयति यहरः।।
तथा हिकां हरेत् पीतं सीवर्चन्नग्रतस्य वै॥ २॥
गोरचक्कंटीमूनं पिष्टं वास्त्रोदनेन च।
पीतं दिनव्रयेणैव नाम्रसेद्वद्रः। मर्कराम् ॥ ३॥
पीतं वै मालतीमूनं ग्रीसकाने समाहितम्।
सावितं कागदुन्धेन पीतं मर्करयान्वितम्।
हरेसूवनिरोधस्य हरेद्दे पास्तुमर्कराम्॥ ४॥

CC-0. विजयस्थात्रप्रके स्त्र्वं विन्तं त्रवुस्व वित्रप्रविष्ठ S3 Foundation USA

ग्खमाखां इरेन्नेपात् कुरखगचगखको ॥ ५ ॥ रसाञ्चनं इरीतकासूर्णं तेनेव गुग्छनात्। नम्बे है पुरुषव्याधीनाच कार्या विचारणा॥ ६॥ करवीरमूबलेपात् सेपात् पूगफलस्य च। पुंच्याधिनम्बते रद्र ! योगमन्यं वदास्यहम् ॥ ७॥ दन्तीमूलं इरिद्रा च चित्रकं तस्य लेपनात्। भगन्दरविनाशः स्थादन्यं योगं वदास्यहम्। जलीकाजम्बरताच भगन्दरसुपायते॥ द॥ विमलाजलपृष्टच मार्जारास्य विलेपितम्। ततो न प्रस्वेद्रतं नाच कार्या विचारणा॥ ८॥ इरिद्राउनेकवारम् सुद्दीचीरेण माविता। वटिकाऽर्थोविनाथायं तक्षेपादृषमध्यज !। घोषाफलं सैन्धवच पिट्टा चार्शोचरं परम्॥ १०॥ गव्याच्यं साधितं पीतं पसायचारवारिया। विगुणेन विकटुकं पर्शिस चययेच्चित !॥ ११॥ विस्वस्य च फलं दन्धं रक्तार्थःप्रविनायनम्। जग्ध्वा संचातिलान्येव नवनीतयुतान्यपि ॥ १२॥ यवचारं श्रुष्टीचूर्णं युंतां तुष्यंगुड़ान्वितम्। मिनवृद्धिं करोत्येव प्रत्यूषे व्रवसध्यज ।॥ १३॥ ग्रुक्ता च कथितं वारि पीतं चान्निं करोति वै। इरोतकीं सैन्धवच्च चित्रकं रुद्र ! पिप्पकी ॥ १४ ॥ चूर्णसुन्योदकेनेषां पीतं चातिचुधाकरम्। साज्यं शूकरमांसं वै पीतचातिचुघाकरम्॥ १५॥ इति गार्डे महायुराये षड्गीत्यधिक-

श्रततमोऽध्यायः।

## चन्नायीत्वधिवायततमोऽध्यायः।

इतिवाच । इस्तिवर्णपलाशस्य पनाणि चूर्णयेवर ! । सर्वरीगविनिर्मुतां चूर्णे पचश्रतं शिव ! ॥ १ ॥ सचीरं मचितं कुर्यात् सप्ताहेन वषध्यम !। नरं श्रुतिघरं रुद्र। स्रीन्द्रगतिविक्रमम् ॥ २॥ , पद्मरागप्रतीकायं युक्तं दशयतायुषा । षोड्यादास्तर्ति रद्रं। सततं दुग्धभीजनात्॥ ३॥ मधुसपि:समायुत्तं जन्धमायुष्यारं भवित्। तकार्धं मधुना सार्वे दयवर्षसङ्खिकाम् ॥ ४ ॥ क्ष्यांवरं श्वतिधरं प्रमदाजनवस्रमम्। दम्ना निर्लं मचितन्तुं वच्चदेइकरं भवत्॥ ५॥ केयराजिसमायुक्त' नरं वर्षसङ्ख्यिम्। तच का चिक् संयुक्त नरं कुर्याच मर्चितम् ॥ ६ ॥ यतवर्षे दिव्यदेशं वसीपसितवर्जितम्। जग्धं विपालया युक्तं चत्तुयन्तं करोति वै॥ ७॥ पनः पन्ने तु पूर्वस्य साम्यस्येव तु मचपात्। महिषीचीरसंयुक्ती तसेपः क्राच्यंक्रेयक्षत्॥ ८॥ खस्तीटस च वै केशा मवन्ति द्वयमध्वन !। तैस्युत्तेन चूर्येन बसीपसितनाश्रमम् ॥ ८ ॥ तदुइर्त्तनमात्रेष सर्वरीगै: प्रमुखते। सच्छागचीरचूर्येन दृष्टिः स्वासासतीऽस्त्रनात् ॥ १० ॥ पनामस्य च वीनानि सावसे वितुषाणि च। खहोला नवनीतेन तेषां चूर्णेश्व भचयेत् ॥ ११ ॥ कर्षार्डमेक' सेवेत नत्वा नित्वं इदिं प्रमुम्। षष्टिपुराणधान्यस्य प्रथमस्बुवर्ने हर ।। वर्षसञ्चापि क्लीपित्तवर्जितः ॥ १२॥ at Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S. Poundation USA

सक्तराजस वे मूलं पुष्पर्चे तु समाद्रतम्।
स्विता वे तचूर्णन्तु ससीवीरस मचयेत्॥ १३॥
सासमात्रप्रयोगेण बजीपज्ञितवर्जितः।
प्रतानि पश्च जीत्रेस नरो नागवजो मवेत्।
भवेत् श्रुतिघरो दृ ! पुष्पर्चे चैव मचणात्॥ १४॥
दृति गाद्धे मचापुराणे सप्ताप्रीत्यक्तिनः
प्राततमोश्यायः।

चटायौत्यविकयततमोऽध्यायः। इरिक्वाच । निर्वेषः स्वात् पूर्यहीनो प्रहारो प्रतपूरितः । भपामार्गस्य वै मूलं इस्तास्याच विमर्दितम्। तद्सेन प्रहारस रक्तसावी न पूरवात्॥१॥ बद्र ! साङ्गितवामृत' हिज्जस्य तथैव च । तेन व्रणसुखं लिप्तं यत्यो निःसरित व्रणात्। चिरकालप्रविष्ठोऽपि तेन मार्गेच शक्कर । ॥ २ ॥ बासमूखं भेषम्बक्तीमूलं वा वारिवर्षितम्। तेन सिप्तं चिरं जातं नाड़ीवर्णं प्रशास्यति ॥ ३ ॥ वाडुमूबस्य वे चूर्षं दत्तं नाड़ीव्रवापदम् ॥ ४ ॥ ... : अञ्चयष्टिफलं पिष्टं वारिणा तेन सेपितम्। तेन पृष्टं रत्तदोषः प्रणस्थित न संगयः ॥ ५ ॥ यवसमा विङ्क्षच गन्धपाषाणमेव च। यकिरेषाचेव चूर्षे भावितं रुचिरेष वै॥ ६॥ कक्लासस्य तिक्षप्तं निद्धिं नाश्ये च्छित !। योमाञ्चनस्य मूलन्तु चतसीमसिना सङ् ॥ ७॥ CC-MILEGUE THE LEGICAL THE DEATH DIGHTZER BY S3 Foundation USA

पिष्टान्यनस्तक्रेण प्रस्थिकं नाययेषि वै ॥ ८ ॥
स्रोतापराजितामूलं पिष्टं त्यस्तुस्त्वारिणा ।
तेन नस्तप्रदानात् स्याद् भूतहम्दस्य विद्रवः ॥ ८ ॥
स्राक्षपुष्पनस्यो वै समरीचस्तु यूक्षच्रत् ।
भुजङ्गवर्म वे हिङ्कु निम्बपनाणि वै यवाः ।
गौरार्षप एसिः स्वाक्षेपो भूतहरः यिव । ॥ १० ॥
गौरोचना मरीचानि पिष्पत्ती सैन्धवं मघु ।
पद्भनं जतमिसः स्याद् प्रह्मूतहरं यिव । ॥ ११ ॥
गुग्गुबूजूकपुष्टाम्यां घूपाद्यहृहरो मवेत् ।
चतुर्यक्वरिर्मुक्तो क्रष्णवस्त्रावगुण्डितः ॥ १२ ॥
दति गाव्ह सहापुराणे श्रष्टायोत्यिक्तः 
यत्तमोऽध्यायः ।

जननवत्वविषयाततमोऽध्यायः।

हरिक्वाच। खेतापराजितापुष्परसेनाच्योख पूर्ण।

पटलं नाममायाति नाम्न कार्य्या विचारणा॥१॥

मूलं गोच्चरकस्वेव चिविता नीजलोहित!।

दन्तकोटव्यथा दन्धा सुरासुरिवसर्दन!॥२॥

नारी पुष्पादि खेपिता गोचीरेणोपवासतः।

खेतार्कस्व तु वे मूलं तस्त्रास्तद् गुलायूजनुत्॥३॥

खेतार्कस्व तु वे सूलं तस्त्रास्तद् गुलायूजनुत्॥३॥

खेतार्कपुष्पं विधिना स्होतं पूर्वमन्त्रितम्।

चरत्यदा च जलना कटी बहा प्रस्यते॥४॥

चस्तव प्रतायस्य प्रपामार्गस्य वा हर!।

मूलं सर्वच्चरहरं भूतप्रतादिनुद्धवेत्॥५॥

पीतं हिम्नकमूलच्च पर्युषितजलीन वै।

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

शिखायाचीव तद्यं मवेदैकाहिकादितुत्। वास्त्रीदवेन पीतं तत् सर्वविषद्धरं भवेत्॥ ७॥ यस बजाबुकमूलं दीयते च स्वरेतसा। सामें स वैरं संयाति पुमान् स्त्री वा न संश्यः ॥ ८॥ पिट्टा गव्यष्टतेनैव पाठामूल पिवेस् यः। सर्वे विषं विनम्बेत नाव कार्यो विचारणा ॥ ८ ॥ बास्रोदक्युतं सूखं ग्रिरीषस्य यथा तथा। रक्षचिवकमूलस्य रसस्य भरणाचर ! ऋषयीः कामनाव्याधिनायः स्वादात्र संघयः ॥ १०॥ खेतकोविताचमूलं छागीचीरिय संयुतम्। विसप्ताइन वै पीतं चयरोयं चयं नयेत्॥ ११॥ नारिकेलस्य वै पुष्पं क्रागचीरेण संयुतम्। पिवेच विविधस्तस्य वातरक्तो विनम्यति ॥ १२ ॥ क्रुर्थात् सुदर्भनासूलं सास्येन सुसमाइतम्। अप्रवर्षं व्याहिकादिग्रहभूतविनाधनम् ॥ १३॥ युचे घवनगुन्नाया ग्रहीतं मूनमुत्तमम्। मुखे तु निहितं रुद्र । इरिवानाविषं बहु ॥ १८॥ इस्ते वहं काण्ड्युसं वाष्टे वहं यहादिहत्। क्वचायान्तु चतुर्देग्यां कटिवद् समाद्रतम्। सिंदादिखापदात् सीतिं दरेव नीववोद्दित । ॥ १५ ॥ विश्वाकान्तामूलमीय । कर्षवद्यन्तु धारयेत् । पहस्तेच भूतेय । सक्रादिभयं न वै ॥ १६ ॥ इति गार्ड सहापुराचे जननवस्विक-श्ततमीऽध्यायः।

## नवत्वविकायततमोऽच्यायः।

इरिवनाच । पपराजिताया मूलच नोमूत्रे च समन्वितम्। पीतचापि चरत्वेव गण्डमानां न संगयः॥ १॥ अधेन्द्रवावचीमूखं विधिना पीतमीम्बर ।। विक्रिया रसकं रद्र ! श्क्रशिया समन्वितम्। मीतोदक्य तक्सो बाहुयीवाव्ययां स्रेत्॥ २॥ माहिवं नवनीतसं सम्बगन्धा च पिपासी। वचा कुष्टदयं खेपो खिङ्कसोतस्त्रनार्त्तिं इत्॥ ३॥ कुष्टनागवसाचूर्यं नवनीतसमन्वितम्। तक्षेपी युवतीनाच क्रुर्व्याचानीचरं स्तनम्॥ ४ ॥ इन्द्रवार्विकाम्बं यस नावा सुदूरतः। निचिप्यते ससुत्पाव्य तस्य मोहा विनम्सति ॥ ५ ॥ पुनर्नवायाः ग्रकाया मूखं त्रच्हुचवारिणा। पीतं विद्रिधनुत् स्वाच नाव कार्या विचारणा ॥ ६॥ कद्बीपत्रचारन्तु पानीयेन प्रसाधितम्। तस्यादनाद्विनम्यन्ति उदरव्याघयोऽखिकाः॥ ७॥ कद्बा मूजमादाय गुड़ाच्येन समन्वितम्। पिना साधितं जग्धसुदरस्यिक्रमीन् इरेत्॥ ८॥ नित्यं निम्बदबानाच चूर्यमामबकस च। प्रखूषे सचयेचेव तस्य क्रुष्टं विनम्सति ॥ ८ ॥ इरीतकी विङ्क्षच इरिद्रा सितसर्थेपाः। सोमराजस मूजानि करज्ञस च सेस्ववम्। गोम्ब्रिपष्टान्येतानि क्षष्ठरोगहराचि वै॥ १०॥ एकव विपासामागस्तवा सामद्यं शिव !। कोमराजस्य बीजानां जन्धं पत्थया दहुतुत् ॥ ११ ॥

CC-0. Prof कुल्सक अमोद्भ कार्यक अवस्ति किसार है 3 Foundation USA

कांस्बष्ट खरं सेपात् सुष्टरोगविनायनम् ॥ १२॥ इरिद्रा इरितालच दूर्वागोसूबसैस्ववम्। षयं सेपो इन्ति दृद्ध पामामेव गरं तथा ॥ १३॥ सोमराजस्य वीजानि नवनीतयुतानि च। मधुनास्तादितानि सुः यत्तकुष्ठचराणि वे। तकावपानतो रद्र ! नाव कार्या विचारणा ॥ १४ ॥ खेतापराजितामूलं वर्त्तितं चास्य वारिणा। तक्षेपो बद्र ! सासेन यक्तकुष्ठविनायनः ॥ १५॥ माहिषं नवनीतस् सिन्द्रस् मरीचकम्। पामा विसेपनाबस्थेद दुर्नामा व्रवसम्बन । ॥ १६॥ विश्वष्यमाधारीमूखं पक्षं चीरेच संयुतम्। अचितं ग्रुक्तिपत्तस्य विनागकरमीस्वर ॥ १७॥ स्वकस्य तु वीजानि अपामागरसेन वै। पिष्टानि तेन सेपेन मिहिला बद् ! नम्मति ॥ १८॥ कदलीचारसंयुत्तचरिद्रा शिक्विकापदा। रकापासार्गयोः चार एर छेन विमित्रितः। तद्भ्यङ्गान्मचादेव ! सद्यः सिम्म विमम्मति ॥ १८ ॥ कुमाव्हबताचार्य सगोसूत्रय तत्त्रतः। जलपिष्टा इरिद्रा च सिंहा सन्दानसेन हि॥ २०॥ माहिषेण पुरीषेण देषिता द्वमध्यन !। प्रसा उद्दर्भनं कुर्याद्रक्षसीष्ठवसीखर ।॥ २१॥ तिस्तर्वेपसंयुत्तं इरिट्राइयक्कष्टकम्। वेनोइर्त्तितदेशः स्वाषुर्गन्यः सुरक्षिः प्रमान् ॥ २२ ॥ मनोचरबानुदिनं दूर्वांचां काकजक्या। पर्नुनस्य तु पुष्पाचि जम्बूपच्युतानि च। CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

युक्त बोध्रसवैनीरै बूर्णम् कनकस्य च । तेनोइर्तितदेष्ट्यं न स्माद ग्रीसप्रवाधकम् ॥ २४ ॥ दुः नोवसि सेवास घर्मदोवस नम्बतिः। काकज्ञीहर्त्तनतु सङ्गरागकरं भवेत्॥ २५ ॥ . यष्टीमञ्च गर्वरा च वासकारा रसी मञ्ज ः एतत् पीतं रक्तपित्तकामलापाय्हुरोगनुत् ॥ २६ ॥ रक्तपितं इरेत् पीतो वासकस्य रसो मधु। प्रातः जानी तीयपानात् पीनसं दावणं इदेत् ॥ २० ॥ विभीतकस्य वे चूर्षं पिपसाः सैन्यवस्य च। घीतं सकाश्चिकं इन्ति खरभेदं महेखर !॥ २८॥ चूर्णमामलकं सेव्यं पीतं गव्यपयोऽन्वितम्। मनःशिका बनामूनं कोनयर्षेत्र गुग्गुनुः॥ २८ ॥ जातिपवं कोचपवं तथा चैव मनःश्रिला। ्एभिषेद जता विर्तिर्वदर्थमी महेम्बर !। धूमपानं कासहरं नाच कार्या विचारका ॥ ३०॥ विषवापिपाबीचूर्यं अचितं सञ्जना युतम्। मोजनादी कि समझ पिपासाव्यक्ति हरेत्॥ ३१॥ः विस्त्रमुख्य समञ्ज गुड़ू चीक्वितं ज़सम्। पोतं इरेब ब्रिविधं इदिं नैवाब संख्यः। पीता दूर्वा कर्दित्त सात् पिद्म त्यु बवारिया ॥ १२ ॥ दति गार्ड महापुराचे नवत्यधिक-

यततमोऽध्यायः।

एकानवत्यधिकायततमोऽध्यायः । इरिक्वाच । पुनर्नवाया सूख्य खेतं पुचे समाञ्चतम्। वहरि पीतं तस्य पार्खे स्वनेषु न प्रवृताः ॥ १ ॥ तार्क्समूर्ति वहेद् यो वै सङ्गूबदन्तनिर्मिताम्। स पद्मीन दंखीत यावच्चीवं हषध्यन ! ॥ २ ॥ पिवेद शासालिमूलं यः पुष्यत्ते रुद्र ! वारिषा । तसिनपास्तद्यना नागाः स्तुनीच संगयः ॥ ३॥ पुषे खळालुकामूले इस्तवहे तु पद्मगान्। ग्रह्मीयाक्षेपती वापि नाव्र कार्या विचारणा ॥ ४॥ पुखे खे तार्कमूलन्तु पीतं श्रीतेन वारिणा। नश्चेत दंशकविषं करवीरादिनं विषम्॥ ५॥ महाकालस वै मूलं पिष्टं तत् कान्तिकेन वै। वोद्भाषां दुष्टुभानाच तत्तेषो चरते विषम् ॥ ६॥ तण्डुखीयकमूलच पिष्ट' तण्डुखवारिणा। चतन सह पीतना हरेत् सर्वविषाणि च ॥ ७ ॥ नी बी बच्चा बुका सूर्व पिष्टं तच्हु बवारिया। पीला तदंशकविषं नम्बे देकीन चीसयो: ॥ ८॥ क्रुयाण्डमस्य स्वरसः सगुड्ः सन्दर्यर्भरः। यीतः सदुन्धी नामः खाइं मकस्य विषस्य वै ॥ ८ ॥ त्या कोद्रवमूलस्य मोचस्य चर एव च। यष्टीमश्चसमायुक्ता तथा पीता च मर्करा ॥ १०॥ सदुन्धा च विरावेण मूषविषच्या भवेत्। जुझकत्रयपानाच वारियाः श्रीतस्य वै॥ ११॥ ताम्बूबदग्वसुखस्य बाबासावी विनम्सति। इतं समर्करं पीला मद्यपानमदो न वै॥ १२॥ क्षणाङ्गोठस्य मूलेन पीतं सुक्षयितं जलम्। तती नक्षीत् गरविषं विराचेषं सच्चिर ! ॥ १३॥ ष्टणां गव्यप्टतंत्रीय सैस्वयेन समन्वितम्।

CC-0. Prof. MARCHART CARCHON, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

क्रुस्यं कुषुमचैव चरितालं मनःशिला। करकं पिवितं चैव भर्कमूलच महर । ॥ १५ ॥ विषं वृषां विमध्येत एतेषां भच्याच्छिव !। दीपतैलप्रदानाच दंशैराकीटजै: शिव !। खर्जुरकविषं नम्बेत् तदा वै नात संभयः॥ १६॥ दंगसानं विश्वकस ग्रफीतगरपादिका। नम्बे बाधुमिचकाया एतेषां लेपतो विषम् ॥ १७॥ मतपुष्पा सैन्धवश्व साज्यं वा तेन लेपयेत्। बिरीवस तु वीजं वै सिषं चीरेय चर्षितम्॥ १८॥ त्मेपेन महादेव । नम्बे त् कुक्षुरजं विषम्। ज्यविताग्निवारिसेको तथा दर्दुरजं विषम् ॥ १८ B षुस्त्रकारसं मिश्रं चीराज्यगुड़पानतः। मूर्च विष' विनम्बेत ग्रभाइसत्रयेखर ।॥ २०॥ वटनिम्बमसीनाच्च वक्कवै: ब्राथितं जलम्। तत्सेकासुखदन्तानां नम्होद् वै विषवेदना॥ २१ ॥ खेपनात् देवदारोस गैरिकस्य च खेपनात्। नागिखरो इरिद्रे हे तथा चैव मिख्न छवा। पमिर्खेपादिनक्के त जूताविषसुमापते ।॥ २२ ॥ करमास्य तु वीजानि वक्षाच्छद्मेव च। तिलास सर्वपा इन्युर्विषं वै नाव संग्रयः॥ २३॥ वृतकुमारीपचं वे दत्तं सबदणं हर ।। तुरक्रमधरीरायां कायुर्नेक्ये इग्राइतः ॥ २४ ॥ इति गावड़े मङापुराणे एकनवत्विवायत-तसोऽध्यायः।

द्विनवत्यधिकशततमोऽध्यायः।

इरिक्वाच। चित्रकस्थाष्टमागास भूरणस्य च षोड्म। शुक्तासलारी मागास मरीचानां ह्यं तथा॥ १॥ वितयं पिपालीमूखं विड्डानां चतुष्टयम् । षष्टी सुषितिकाभागास्त्रिपतायासतुष्टयम् ॥ २ ॥ दिगुपिन गुड़े नैषां मोदकानि हि कारवेत्। तज्ञचणमजीणें हि पाण्डुरोगच कामलम्। पतीसाराणि सन्दानि भी हाचीव निवारयेत्॥ १॥ विस्वाम्बिसन्यः स्थोनाकपाटलापारिसद्कम्। प्रसारस्थम्बगन्धा च हस्ती कप्रकारिका॥ ४॥ बला चातिबला राखा खदंष्ट्रा च पुनर्नवा। एरण्डः ग्रारिवा पणीं गुड़ूची कपिकच्छुका ॥ ५॥ एषां दयपचान् सागान् काथरे च्छि चिंउमचे। तेन पादावश्रेषेण तैलपाचे विपाचयेत्॥ ६॥ भाजं वा यदि वा गव्यं चीरं दत्त्वा चतुर्धं यम्। यतावरीं सैन्धवच्च तैलतुच्यं प्रदापयेत्॥ ७॥ द्रव्यापि यानि पेषाणि तानि वस्त्रामि तत् ऋष । मतपुष्पा देवदाक् बला पर्णी वचागुक्॥ द॥ कुष्ठं मांसी सैन्यवच्च पत्तमेकं पुनर्नेवा। पान नस्ये तथास्यक्ने तैसमतत् प्रदापयेत्॥ ८॥ मुक्तू वार्षम्बद्ध गण्डमाबाद्ध नामयेत्। षपसारं वातरक्तं वयुषांच प्रमान् सर्वत्॥ १०॥ गर्भसम्बत्री विन्धात् किं पुनर्मानुवी इर !। पम्बानां वातमन्नानां कुद्धरायां तृषां तथा। तैसमितत् प्रयोक्तव्यं सर्ववातविकारियाम् ॥ ११ ॥ CC-0. Pro Satva Vrat Shastrice चा साम्य ने सामाय प्राप्त प्र प्राप्त प्र प्राप्त प्र प्राप्त प्राप्त एति पूर्णं श्रेष्ठं कर्णमूखापहं परम् ॥ १२॥ युष्तमूलकथयहीनां चारो हिङ्गुलनागरम्। तक्र' चतुर्यं दखात् तैसमितिह्याच्येत् ॥ १३॥ वाचिस्रें कर्पमूज्य पूयसावच कर्पयोः। क्रिमयस विनम्सन्ति तैलस्यास्य प्रपूरणात्॥ १४ ॥ ग्रष्कान्यूलकश्रवहीनां चारो हिष्कुलनागरम्। यतपुष्पा वचा क्षष्ठं दाक्षियुरसाञ्चनम् ॥ १५॥ सीवर्चलं यवचारं सासुद्रं सैन्धवं तथा। प्रन्थिकं विङ्सुस्तकं सघु ग्रतः चतुर्गुं सम्॥ १६॥ मातुनुक्ररसरीव कदनीरस एव च। तैसमिविपताव्यं कार्यश्चापचं परम्॥ १७॥ वाविये कर्पनाद्य पूयसावय दाव्यः। पूरणादस्य तैलस्य क्रिमयः कर्णयोर्चर !॥ १८॥ सबो विनायमायान्ति ययाङ्गकतयेखर ।। चारतैलिमदं श्रेष्ठं मुखदन्तमलापहम्॥ १८॥ चन्दनं कुडुमं मांसी कपूँरो जातिपविका। जातीकको जपूगानां जवङ्गस्य फलानि च॥ २०॥ भगुक्षि च कस्तूरी क्रष्ठं तगरपादिका। गोरोचना प्रियष्ट्रस बला चैव तथा नखी॥ २१॥ सरलं सप्तपर्यंच बाचा नामलकी तथा। तथा तु पद्मकचीव एते स्तीलं प्रसाधवीत्॥ २२॥ प्रसेदासनदुर्गन्धकाष्ट्रकुष्ठचरं परम्। कीयतं गच्छते रुद्र । बन्धापि समते सतम् ॥ २३ ॥ यमानी चित्रकं घन्यं त्रूपवयं चीरकं तथा। सीवर्षेतं विदृष्ट्य पिप्पत्तीमूलराजिकम्॥ २४॥

CC-0. Prof Ward as Education USA

तवारमींगुक्सम्बयम् इन्ति विक्वं करोति वे ॥ २५ ॥ मरिचं विष्ठतं क्षष्ठं इरिताखं मनःशिखा । देवदाव इरिद्रे हे कुछ मांसी च चन्द्रनम्॥ ३६ ॥ विश्वाला करवीरच पर्वचीरं शक्तद्रसः। एवाच कार्विको मागो विषद्मार्रपत् मवेत्॥ २०॥ प्रसं वटुवतेबस गोमूचेऽष्टगुचे पचेत्। सत्पात्रे सीचपाचे वा मनैर्मद्दानना प्रचेत् ॥ २८॥ पासा विचिकिता चैव दह विस्कोटकानि च। प्रस्कृत प्रवासिक कोमललच्च जायते॥ २८॥ ... प्रमूतान्यपि विचाणि तैलेनानेन सचयेत्। चिरोत्यतम्पि ख्रित्रं विनष्टं तत्च्यात् भवेत् ॥ ३०॥ पटोखप्त्रं कटुका मिस्रिष्ठा मारिवा निमा। ... जातीश्रमीनिज्यपत्रं सघुकं कथितं घतम्॥ ३१॥ एमिर्जिपात् सुरद्जी त्रणा विसाविणः थिव ।। ग्रहपुष्पी वचा सोम ब्राह्मीवचसीवर्जनाः॥ १२॥ प्रमया प गुड् ची च घटक्षकवागुनी। एतेरचसमैर्भागेर्घृतप्रसं विपाचयेत्॥ ३३॥... कण्यार्था रसप्रसं चीरप्रसस्मित्त्। एतद् ब्राह्मीपृतं नाम सृतिमेधाकरं परस् ॥ ३८ ॥ चित्रत्यो वचा वासा पियाबीम्बुसैत्ववम् ।.... सप्तरावपयोगिष किन्दरित गीयते॥ ३५ ६ भपामार्गः सगुद्ध ची कुछं मतावरी वचा। ग्रहपुष्पाभया सांज्यं विदृष्टं भित्तं समम्। विभिद्निन्दं कुर्यात् यत्याष्ट्रशतवादियम् ॥ ३६ ॥ पतिर्वा पयसाञ्चेन सासनेवाना सेविता। CC-0. Prof. Satya-Vrat Shasiri Coffection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

चन्द्रस्यंबद्दे पीतं पत्तमेवं पयोऽन्वितम्। वचावास्तत्चणं कुर्व्यात्मद्याप्रत्रायुतं नरम् ॥ १८॥ भूनिव्यनिव्यविषवापपटेय गृतं जनम् । पटोबीसुस्तवाम्याच वासकेन च नाम्येत्॥ ३८॥ विस्सोटकानि रक्षञ्च नाव कार्या विचारणा। केतकास्त्र फलं ग्रष्ठं सैन्धवं चूत्रवर्षं वचा ॥ ४०॥ फेनो रसाञ्चनं चौद्रं विड्ङानि मनःशिला। एवां वर्त्ति ईन्ति काचं तिमिरं पटकं तथा ॥ ४१ ॥ प्रसद्धे माषकस्य कायव द्रोणमध्यसाम्। चतुर्भागावश्रेषेण तैलपसं विपाचयेत् ॥ ४२ ॥ काश्चिकसादकं दस्ता पिष्टान्येतानि दापयेत्। पुननैवा मोचुरकं सैन्धवं चूरवर्षं वचा ॥ ४३ ॥ बवर्षं सुरदाक् च मिस्तिष्ठा कप्टकारिका। नस्मात् पानावरत्येव कर्णशूखं सुदावसम् ॥ ४८ ॥ वाधियाँ सर्वरोगांच पम्यङ्गाच महेम्बर !। पनद्यं सैन्ववञ्च ग्रव्हीचित्रकपंश्वकम् ॥ ४५ ॥ सीवीरपञ्चमकाच तैसम्बं पचेत्रतः। चरन्दरस्रदश्ची हासर्ववातविकारतृत् ॥ ४६ ॥ 🧼 **उडुकारं वटं प्रचं जम्बूह्यमयार्जुनम्**। पियालम् कदम्बस् पकार्यं बोधतिन्दुकम् ॥ ४७ ॥ ं सधूकसाम्बस्कंष वदरं पश्चकेयरम्। यिरीववीजक्रेतक एतव्कावेन सावितन्। तैचं इन्ति त्रपान् चेपाचिरकासमंगनिप ॥ ४८ ॥ दति गावडुं सहायुराचे दिनवल्यधिक-

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

यततमीऽध्यायः।

## विनवस्विवस्यत्तमोऽध्यायः।

इरिक्वाच। पत्ताण्डुजीरके कुष्ठमध्वगन्धाजमोदकम्। वचा विकटुकचैव सवणं चूर्णसत्तमम् ॥ १ ॥ ब्राच्चीरसैर्मावितच सपिमें वुसमन्वितम्। सप्ताइं अचितं कुर्यात् निर्मेखाच मितं पराम् ॥ २॥ सिद्यार्थकं वचा चिक्टु करम्नं देवदाव च। मिलाष्टा विष्यं विषये शिरीयो रजनीवयम् ॥ ३॥ प्रियक्त निस्व विकटु गोमूचेपेव घर्षितम्। नखमाखेपनचेव तथा चोहर्तनं हि तत्॥ ४॥ प्रपद्मारविषीत्माद्भीवातकोच्चरापह्म्। मृतेम्यय अयं चन्ति राजदारे तु पूजनम् ॥ ५ ॥ निखं कुष्टं हरिद्रे हे शिगुसर्वपनं तथा। देवदाक पटोल्स घन्यं तक्रोण चर्षितम् ॥ ६ ॥ देशं तैसाल्लगावं वै घनेनोहर्त्तनं तथा। पामाः कुष्टानि नम्बोयुः काव्हुं इन्ति च निवितम् ॥ ७ ॥ सासुद्रं सैन्धवं चारराजिकासवयं विद्म्। कटुको इरजबैवं विवृत् सुवर्षकं समम्। द्विगोमुत्रपयसा सन्द्यावकपाचितम्॥ ८॥ एतद्याम्निवलं चूर्षं पिवेदुष्येन वारिषा। बीर्चं जीर्चे तु सुज्जीत मासादिष्टतमीजनम् ॥ ८॥ नामियूचं मूत्रयूचे गुसाद्वी इभवस्य यत्। सर्वे शूक्चरं चूके जठरानबदीपनम्। परिचामसमुखस्य ग्रुबस्य च हितं परम् । १०॥ चभयामसकं द्राचा पियसी करहकारिका। CC-0. Prof. Satya rat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

समयामलकं द्राचा पाठा चैव विभीतकम्।

प्रकारा च समं चैव चग्धं च्याद्वरं भवेत्॥ १२॥

विकासा वदरं द्राचा पिण्यली च विरेककत्।

इरीतकी सीर्णानीरलवण्य विरेककत्॥ १३॥

कूर्ममत्स्वास्तमित्रगोत्रगालास वानराः।

विकासविद्यास्तमित्रगोत्रगालास वानराः।

विकासविद्यास्तमित्रगोत्रगालास वानराः।

विकासविद्यास्तमित्रगोत्रगालास वानराः।

विद्यास्त्रविद्यास्तम् वराष्ट्रोलकक्षुटाः॥ १४॥

इस एवाच विद्याद्वरासंस्य ज्यात्रस्य यान्तये॥ १५॥

पतान्यीवधनातानि प्रक्ति रोगात् मवेष्यरः।।

निप्तन्तिःतांस रोगांस व्यमिन्द्रायनिर्यया॥ १६॥

स्रोवधे भगवान् विष्णुः स स्तृतो रोगनुद्रवेत्।

स्रातोऽर्चितः स्तृतो वापि नाव कार्या विचारणा ॥१६॥

इति गार्डे सहापुराणे विनवत्य विक-

चतुनवस्यिकशततमोऽध्यांयः।

स्वित्वाच। सर्वश्चाविद्यं तस्त्रे वैश्ववं त्रवचं ग्रमम्।
येन रचा जता ग्रमोनीत कार्य्या विचारणा॥१॥
प्रणम्य देवसीग्रानमजं नित्रमनासयम्।
देवं सर्वेष्ट्यरं विश्वुं सर्वश्चापिनमञ्चयम्॥२॥
वद्यास्त्रदं प्रतीकारं नमस्त्रत्य जनादेनम्।
स्मोवाप्रतिमं सर्वं सर्वदुःखनिवारणम्॥३॥
विश्वमामपतः पातु क्षणो रचतु प्रहतः।
स्तिमं रचतु शिरो च्रदयच्च जनादेनः॥॥॥
मनो मम द्ववित्रेगो जिद्यां रचतु विश्ववः।
प्रातु नेषे वास्त्रेवः स्रोते सद्ववंशो विसुः॥॥॥

प्रयुक्तः पातु मे आयमनिक्षस्तु चर्म च। वनसाली गलस्थान्तं श्रीवसी रचतामधः॥ ६॥ पार्में रचतु में चन्नं वामं दैत्वविवारणम्। टिच्चम्तु गदादेवी सर्वासुरनिवारिसी॥ । उदरं सुषतं पातु प्रष्ठं मे पातु लाङ्गलम्। अहु रचतु मे याङ्गे जङ्गे रचतु नन्दकः॥ ८॥ याची रचतु यहंच पद्मं मे चरणावुमी। सर्वकार्यार्थेसिद्यर्थं पातु मां गरुड़: सदा ॥ ८ ॥ वराहो रचतु जले विषमेषु च वामनः। चटव्यां नारसिंह्य सर्वतः पातुः केमवः ॥ १० ॥ हिरस्थमधीं भगवान् हिरस्थं मे प्रयच्छतु। सांख्याचार्यस्तु कपिलो घातुसाम्यं करोतु मे ॥ ११ ॥ ं खेतदीपनिवासी च खेतदीपं नयत्वजः। सर्वान् यचून् स्दयतु सधुकैटमस्दनः॥ १२॥ विषाः सदा चाकर्षतु किल्लिषं सस विप्रहात्। इंसी मत्ख्यस्या कूर्मः पातु मां सर्वती दिशम् ॥,१३॥ विविक्रमस्तु मे देवः सर्वान् पापान् निग्टज्ञतु । तथा नारायणी देवी दुधि पालयतां सम ॥ १४ ॥ येषो ने निर्मर्ल ज्ञानं करोत्वज्ञाननायनम्। वड़वासुखो नाशयतु कसावं यत् क्रतं सया ॥ १५ ॥ पंद्रगं ददातु परमो सुखं मूर्त्ति मम प्रभुः। दत्ताचेयः कलयतु सपुत्रपद्यवान्धवम् ॥ १६ ॥ सर्वानरीन् नाथयतु रामः परग्रना सम। रचोन्नस्तु दायरियः पातु नित्यं सन्नामुनः॥ १७॥ यतून् इलीन मे इन्यात् राम्रो यादवनन्दनः। CC-0. Prof. Satya Vrat Shasa, Selection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

क्राचार्य यो बार्सभावः स मे कामान् प्रयच्छत् ॥ १८ ॥ प्रत्ववारतमोघीरं पुरुषं संख्यिक्वम्। पश्चामि भयसन्त्रसः पाश्चहस्तिवान्तवाम् ॥ १८॥ ततोऽचं पुष्करीकाचमचुतं यरणं गतः। घन्बी इं निर्भयो नित्यं यस्य मे मगवान् हिरि:॥ २०॥ ध्याता नारायणं देवं सर्वीपद्रवनाश्रनम् । वैष्यवं कवचं बहुा विचरामि महीतले ॥ २१॥ अप्रध्योऽसि भूतानां सर्वदेवमयो ह्याइम् । स्मरणाद् देवदेवस्य विष्णोरमिततेजसः॥ २२॥ सिंचिमैवत में नित्यं यथा मन्त्रसुदाद्धतम्। यो मां प्रस्ति चच्चभ्यां यस प्रसामि चच्चषा । सर्वेषां पापदुष्टानां विशाविश्वाति चच्चषी॥ २३॥ वासुदेवस्य यचनं तस्य चन्नस्य ये त्वराः। ते हि किन्दन्तु पापान् मे सम हिंसन्तु हिंसवान् ॥ २४ ॥ राचसेषु पिशाचेषु कान्तारेष्वटवीषु च। विवादे राजमार्गेषु ख्तेषु कलहेषु च॥ २५॥ नदीसन्तारचे घोरे संप्राप्ते प्राणसंश्रये। प्रानिचीरनिपातेषु सर्वप्रहनिवार्षे ॥ २६ ॥ विद्युत्सर्पविष्रोद्देगे रोगे च विष्नसङ्घटे। जप्यमतव्यपिवत्यं यरीरे भयमागते ॥ २७ ॥ पयं भगवतो मन्त्रो मन्त्राणां परमो महान । विख्यातं क्वचं गुद्धां सर्वेपापप्रचायनम्। समायास्त्रतिर्माणकस्मान्तगद्दनं महत्॥ २८॥ भी यनायना । जगदीज ! पद्मनाभ ! नमीऽस्त ते । भी कालायं साचा। भी कालपुरुषाय साचा। भी ा। भी सम्बद्धाय खाहा। भी चण्डाय खा Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation U

भी चण्डकपाय खादा। श्री प्रचण्डाय खादा। श्री प्रचण्ड-क्याय खादा। भी सर्वाय खादा। भी सर्वक्याय खादा। भी नमी भुवनेशाय विलोकवावे इह विटि सिविटि सिविटि खाद्या। भी नमः भयोखितये ये ये संज्ञायापात देखदानव-यचरांचसमूतिपशाचकुषाव्हान्तापस्नारक-च्छद्देनदुर्दराणामे-कान्त्रिक-दितीय-द्वतीयचातुर्थेक-मौज्ञ् त्तिकदिनज्वररात्रिज्वर-सत्याच्चरसर्वे ज्वरादीनां जूताकी टक्ष्यपूतना भुजङ्गस्थावर-जङ्गमविषादीनां इदं गरीरं मम पर्यं तुम्बुर स्कूट स्कूट प्रकोट लफट विकटदंष्ट्र पूर्वतो रचतु श्री है है है है दिनकर-सद्वस्यकालसमाहतो जय पश्चिमतो रच भी निवि निवि प्रदीप्तव्यवन्ववावावार महाकपिल उत्तरती रच। भी विलि विकि सिकि सिकि गर्वाङ गरिश गौरीगान्यारीविषमोइ-विषमविषमां मोइयतु लाहा दिच्यतो रच मां प्रथा सर्व-भूतमयोपद्रवेभ्यो रच रच जय जय विजय तेन चीयते रिपु-ब्रासाइं क्षतवाद्यतो मयबदयवीमयो अमर्य दिशतु चुतः तदु-दरमखिलं विश्वन्तु युगपरिवर्त्तसङ्घसंख्ये योऽस्तमलमिव प्रवि-श्रान्ति रस्मयः।

वासुदेवसङ्घर्षणप्रयुक्तासानिक्डकः।
सर्वेड्वरान् सस श्रम्तु विष्णुर्नारायको इतिः॥ २८॥
स्ति गावड् सङ्घपुराके वैष्णवकवचकयनं नास चतुर्नवत्यचिक्रयततसोऽध्यायः।

पञ्चनवत्यधिकाग्रततमोऽघ्याय: १
इरिक्वाच । सर्वकामप्रदां विद्यां सप्तरात्रेण तां ऋण ।
नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय घीमिष्ट ॥ १ ॥

CC-0. Prof. अञ्चलायानिकारण नमः स्वर्षणायं च ।

CC-0. Prof. अञ्चलायानिकारण नमः स्वर्णायं च ।

नमी विज्ञानदाके च परमानन्दमूर्सये॥ २॥ जामारामाय यान्ताय निवृत्तदेतदृष्टये। लंकपाणि च सर्वाणि तस्मात् तुभ्यं नमोः नमः॥ ३॥ वृत्तीनेयाय सद्दते नमस्तेऽनन्तमूर्त्तये। यस्मित्रदं यतसैतत् तिष्ठन्त्वन्येऽपि जायते॥ ४॥ स्थानी वृद्दसि चौणीं तस्मै ते ब्रह्मणे नमः। यज्ञ स्थान्ति न विदुः मनोवृत्तीन्द्रयासवः। स्नार्विद्वस्ति लं व्योमतृष्यं नमास्यद्वम्॥ ५॥

भी नमी भगवते महापुर्वाय महाभूतपतये सक्तसम्ब-भावित्रीङ्निकारकम्बरिणूत्पलनिभधमी स्थविद्यया चरणार-विन्दयुग्त परमिष्ठिन् नमस्ते स्वापविद्याधरतां चित्रकेतोस्य विद्यया ॥ ६ ॥

इति गार्डे महापुराचे पञ्चनवत्यधिकथततमोऽध्यायः।

#### षस्वव्यविकायततमोऽध्यायः।

हरिकाच। चवाप ज्ञा चेन्द्रतं विश्वधर्मा स्थिवद्या।
सर्वान् यचून् विनिर्जित्य तास् वस्ते महेन्दर !॥१॥
पादयोर्जानुने क्वेक्दरे द्वयथोरित ।
सुखे शिरस्तानुपूर्वं भोद्वारादीनि विन्यसेत्॥२॥
नमी नारायणायेति विपर्यासमयापि च।
करन्यासं ततः कुर्याद् द्वादयासरविद्यया॥३॥
प्रथादि यकारान्तमसुन्यहुष्ठपर्वसः।
न्यसेषृदय भोद्वारं मनुं मूर्जि समस्तकम्॥॥॥
भोद्वारन्तु भृवोर्मध्ये शिखानेत्रादिमूर्वतः।
भो विष्यदे इति दमं मन्द्रन्याससुदीरयेत्॥५॥
भाकानं परसं खायेत् श्रीषं यच्छित्तिसिर्थुतम्।

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

सम रचां इरि: कुर्याचत्स्रमूर्त्तिर्जेलेऽवतु ॥ ६ ॥ विविक्रमस्यथाकाश्य खर्चे रचतु वामनः। घटव्यां नरसिंहस्तु रामो रचतु पर्वते ॥ ७॥ भूमी रचतु वाराची व्योक्ति नारायषोऽवतु। कर्मबन्धाच कपिखो दत्तयोगांच रचतु॥ ८॥ इययीवी देवतानां कुमारे मकरध्वतः। नारदोऽन्यार्चनाहेवः सूर्मी वै नैऋते सदा ॥ ८ ॥ घन्वन्तरिसापयाच नागः क्रोधवयात् किल। यत्री रोगात् समस्ताच व्यासीऽज्ञानाच रचतु ॥ १० ॥ बुद्धः पाष्यद्धसंघातात् किल्लारवतु कस्मषात्। पायासम्बन्दिने विष्युः प्रातनीरायणोऽवतु ॥ ११॥ मधुद्दा चापराच्चे च सायं रचतु माधवः। द्वषीकियः प्रदोषेऽव्यात् प्रत्यूषेऽव्याच्चनादेनः॥ १२॥ योषरोऽव्याद्वरात्रे पद्मनासी निमीयके। चक्रकीसोदकीबाया चन्तु यचूं य राचसान् । १३॥ म्हः पद्मं च मह्यः माङ्गं वे गर्ड्स्या। बुद्दीन्द्रियमनःप्राणान् पाद्दि च पार्श्वभूषणम् ॥ १४॥ भेषं सर्वेच कपच सदा सर्वेत्र पातु माम्। विदिन्नु दिन्नु च सदा नारसिंच्य रचतु॥ १५॥ एतचारयमाणस्य यं यं प्रस्रति चच्चषा। स वशी स्वादिपापा च रोगसुको दिवं ब्रजेत्॥ १६॥ इति गावड़े महापुराचे वस्ववत्वधिवयततमीऽध्यायः।

स्त्रनवत्वविक्षशततमोऽध्यायः।

वन्तरिक्वाच। गार्क्, संग्रवस्थामि गर्क्, न उदीरितम्। कम्सपाय सुमित्रेण विषद्भद् येन गार्क्ते॥ १॥

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

पृष्टिकापस्तवा तेजी वाबुराकाशमिव च । चित्वादिष्वेव वर्गांच एते वे संख्डलाविपाः ॥ २ ॥ पश्चतत्त्वे स्थिता देवाः प्राप्यते विश्वसवितः। टीर्घसरविभिनास नपुंसकविवर्जिताः ॥ ३ ॥ षड्कः स गिरः प्रोत्तो इच्छिर्य गिखा क्रमात्। कवर्चं नेत्रमस्त्रं स्थाचग्रसः स्वस्थलसंस्थितिः ॥ ४ ॥ सर्वेसिविपदस्यान्ते कालविक्रिरघोऽनिसः। वष्टक्तरसमायुक्तमर्चेन्द्रसंयुतं प्रम्॥ ५॥ परापरविभिवास शिवस्थोर्ड्या इंतितः। रेफियाक्रेषु सर्वेत्र न्यासं कुर्याद् यथाविषिः ॥ ६ 🗱 इदि पाणितची देहे कर्णे नेचे करोति च। जपात्तु सर्वेसिडिः स्वाचतुर्वेद्वा समायुतम् ॥ ७ ॥ चतुरसां सुविस्तारां पीतवर्णान्तु चिन्तयेत्। प्रिवर्गे चेन्द्रदेवत्यां मध्ये वन्यसण्डसम्॥ ८॥ सम्बे पत्रं तथा युक्तमधैचन्द्रं सुत्रीतलम् । इन्द्रनी बयुतिं सीम्यमयवाम्ने यसण्डलम् ॥ ८॥ विकोणं खिखकेर्युक्तं ज्यासासामानं सरित्। भिनाश्चननिसाकारं सहत्तं विन्दुभूवितम्॥ १०॥ चीरोर्मिसहयाकारं श्रवस्मिटिकवर्षसम्। मावयन्तं जगेत् सर्वे व्योमास्तमनुं सरेत्॥ ११॥ वासुकि: ग्रह्मपालय स्थिती पार्थिवमक्हले। कर्कोटः पद्मनाभय वाक्षे ती व्यवस्थिती ॥ १२॥ पाम येन तु कुलिकस्वचेव महाजनी। वायुमण्डलसंख्यो च पच्चमूतानि विन्यसेत्॥ १३॥ पहुडादिकनिष्ठान्तमनुखोसविखोसतः। पर्वसन्तिषु च न्यस्या जया च विजया तथा ॥ १४ ॥

चास्रादिसपुरस्थाने न्यासाः प्रिवबङ्कन्यम् । कनिष्ठादी द्वदादी च शिखायां कर्योन्धेसेत्॥ १५॥ व्याण्यन्तु ततः पूर्वं क्रमादङ्खिपर्वसु । भूतानाञ्च पुनर्न्थासः शिवाङ्गानि तथैव च ॥ १६ ॥ प्रणवादिनसंबान्ते नास्त्रेव च समन्वता:। सर्वमन्त्रेषु कथितो विधिः खापनपूजने ॥ १७॥ पाचाचरं तन्नान्य मन्त्रोऽयं परिकीत्तितः। श्रष्टानां नागजातीनां सन्तः साविध्यकारकः ॥ १८॥ भी खाचा क्रमभ्येव पच्चमृतपुरीगतम्। एव साचाइवेत्तार्चः सर्वेवर्मप्रसाधवः॥ १८॥ करन्यासं खरं कला गरीरे तु पुनर्व्यसेत्। ज्वजन्तं चिन्तयेत् प्राणं प्रात्मसंग्रहिकारकम् ॥ २०॥ वीजन्तु चिन्तयेत् पश्चात् वर्षान्तमस्तात्मकम्। एवचाप्यायनं कला मूर्मिं सिचन्य चालनः॥ २१॥ पृथिवीं पादयोदं यात् तप्तका चनसप्रभाम्। ष्र्यीवस्वनाकीचा जीकपाजसमन्विताम् ॥ २२ ॥ एतां भगवती पृथीं खदेहे विन्यसेद बुधः। म्बामवर्षमयं ध्यायेत् प्रथिवीदिशुणं भवेत् ॥ २३ ॥ ज्वालामालाकुलं दीप्तमात्रम् भुवनान्तिवाम्। नामिप्रीवान्तरे न्यस्य विकोषं मण्डलं रवे:॥ २४॥ मिन्नाञ्चननिभाकारं निष्ठिलं व्याप्य संस्थितम्। यालमूर्त्तिस्थितं व्यायेदायव्यं तीत्र्यमण्डलम् ॥ २५ ॥ पिखोपरि स्थितं दिव्यं ग्रहस्मिट्निवर्चसम्। भप्रमाणमञ्चाकोम व्यापकं चास्रतोपमम्॥ २६॥ भूतन्यासं पुरा कला नागानास ययाक्रमम्।.

स्वारान्ता विन्दुर्शता सन्दा भूतक्रमेण तु ॥ २७ ॥ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

श्रिववीनं तती द्यात्तती ध्यायेच मखन्म्। यद् यस क्रामास्थातं मण्डलस्य विच वणः। तस्य तिचलवेद्वर्षे कर्मकाले विधानवित्॥ २८॥ पादपचेस्तया चचुक्रणानागैविभूषितम्। ताई ध्यायेत् ततो नित्यं विषे स्थावरजङ्गमे ॥ २८ ॥ यहमूतिपयाचे च डाकिनीयचराचसे। नागैर्विवेष्टितं सत्वा खदेहे विन्यसिच्छिवम् ॥ ३०॥ हिंचा न्यासः समाख्यातो नागानाचैव भूतयोः। एवं ध्याता कर्म क्रयीदालतत्त्वादिकं क्रमात् ॥ ३१ ॥ वितत्त्वं प्रथमं दत्त्वा शिवतत्त्वं ततः परम्। यथा देहे तथा देवे प्रमुखीनाश्च पर्वसु ॥ ३२ ॥ देश्न्यासं पुरा क्रत्वा यनुकोमविकोमतः। कन्दं नालं तथा पद्मं धर्मे द्वानादिमेव च ॥ ३३ ॥ हितीयखरसियां वर्गान्तेन तु पूज्येत्। चीमिति वार्थिकामध्यें मूर्बि रेफेय संयुतम् ॥ २४॥ ष क च ट त प य शा वर्गी: पूर्वीदिके न्यसेत्। पद्मान्तकेयरान्ते तु ही ही पूर्वादिकी तथा।। ३५॥ केगरे त खरा न्यसा देशान्तान षोडगार्चयेत। वामायाः मत्रयः प्रोत्तास्त्रितस्वन्तु ततो न्यसेत्॥ ३६॥ भावाद्येत्ततो सूभि भिवसद्गं ततः परम्। कर्षिकायां स्वसेह वं साई तत्र पुरःसरम् ॥ ३७ ॥ प्रियवी पश्चिम पचे बापसीत्तरसंखिताः। े तेजस्तु दिच्चो पर्ने वायुं पूर्वेण पूजरीत्॥ ३८॥ खवीनं मूर्तिक्पन्तु प्रागुतं परिकाखयेत्। यं वायुमूलं नैक्टे त्ये रेपास्वनसर्सितः॥ ३८॥ वं च दंशे सदा पूज्य भी इदिख्य पूजरीत।

तसाचान् भूतमात्रांस्तान् विहरिव प्रपूजयेत्॥ ४०॥ श्रिवाङ्गानि ततः पद्मात् ध्याला संपूजयेत्ततः। शाम थां द्वदयं पूच्य शिर ईशानगोचरे ॥ ४१ ॥ नैऋ त्ये तु शिखां दद्यात् वायव्यां कवचं न्यसेत्। प्रसन्तु वाञ्चतो द्यात् नेत्रमुत्तरसंखितम् ॥ ४२ ॥ पत्नाचे कर्णिकाचे तु वीजानि परिपूजवेत्। धनन्तादिक्कचीरान्ता घष्टी नागाः क्रमात् स्थिताः ॥४३॥ पूर्वीदिकक्रमेणैव ईशपर्थंन्तमेव च। पूजयेच सदा मन्त्री विधानेन पृथक् पृथक् ॥ ४४ ॥ द्वदिपद्मे विधानेन भिलादी दत्तमण्डले। एतत् कार्यं ससुद्दिष्टं नित्यनैसित्तिकेऽपि च॥ ४५॥ षातानं चिन्तयेवित्यं कामक्पं मनोचरम्। म्नावयन्तं जगत् सवें सृष्टिसंहारकारकम् ॥ ४६ ॥ ज्वालामालामिवदीतं पात्रश्चमुवनान्तिकम्। दशबाहुं चतुर्वक्कं पिङ्गाचं श्रुवपाणिनम्॥ ४७॥ दं द्राकरा सम्बद्ध विनेत्रं शशिशेखरम्। सेरवन्तु स्नरेत् सिद्देर गर्ड़ सर्वकर्मसु ॥ ४८॥ नागानां नामनार्थाय गर्डं भीमभीषणम्। पादी पत्राणि संस्थाप्य दियः पचांसु संत्रिताः ॥ ४८ ॥ सप्तसर्गा उरसि च ब्रह्माएं कएडमासितम्। बद्रादि ईमपर्यन्तं मिरस्तस्य विचिन्तयेत्॥ ५०॥ सदाभिवभिखान्तसं मित्रितितयमेव च। परात्परं धिवं साचात्ताच्ये सुवननायकम्॥ ५१॥ विनेवसुप्रकृपञ्च विषनागचयक्ररम्। यसनं भीमवक्काञ्च गर्ड़ं मन्त्रविग्रहम्॥ ५२॥ CC-0. Pro Tangul Far Ling Grand Hard Hard Bugitized by S3 Foundation USA एवं न्यासिविधं कता यं यं मनिस चिन्तयेत्॥ ५३॥ तत्तस्यैव भवेत् साध्यं नरो वै गर्दशयते। प्रेता भूतास्तया यचा नागा गन्धवराचसाः। दर्धनात्तस्य नस्यन्ति ज्वराखातुर्धिकादयः॥ ५४॥

धन्वमारिक्वा च।

एवं स गर्न्ड प्रोचे गर्न्डः कम्बपाय च।
सङ्ख्यो यथा गौरीं प्राच विद्यां तथा ऋषु॥ ५५॥
इति गार्न्ड सचापुराणे सतनवत्यधिक-

**यततमीऽध्यायः**।

#### चष्टनवत्यविकाशततमोऽध्यायः।

भैरव चवाच।

नित्यक्तिवासयो वच्चे विपुरां मुक्तिमुक्तिदाम्।
यों क्रीं यागच्छ देवि! ऐं क्रीं क्रीं रेखाकरणम्। यों क्रीं क्रों दिनी सं नसः। सदनचीिमना तथा। ऐं यं क्रीं वा गणरेखया। क्रीं सदनान्तरे च। ऐं क्रीं क्रीं च निरद्धनाः वागित सदनान्तरेखे खनेवावलीित च। वेगवित सहाप्रेतासनाय च पूज्येत्। यों क्रीं क्रीं नैं क्रीं नित्ये सददवे क्रीं नमः। ऐं क्रीं व्रिपुराये नमः। यों क्रीं क्रीं पियमवक्कं यों ऐं क्रीं क्रीं च तथोत्तरम्। ऐं क्रीं दिच्चणं कक्षंवक्कं तु पियमम्। यों क्रीं पायाय क्रीं यहुत्राय, ऐं कपालाय नमः। यादां सयं ऐं क्रीं क्रीं च तथा श्रिरः तथा श्रिखाये कार्ये। ऐं क्रीं क्रीं यस्ताय पर् ॥१॥

पूर्वे कामकपाय असिताङ्गायं भैरवाय नमी ब्रह्माखी। दिचिये चैव कन्दाय वै नमः रुक्मैरवाय माईखर्या वा भावा इयेत्॥२॥

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

तथा पश्चिम चण्डाय वै नमः कीमार्थे। चीत्तरे चोस्काय क्रीधाय नमः वैणाव्ये॥ ३॥

श्रीमकोणे श्रघोराय उत्पत्तमैरवायेति वाराश्चे। रच:-क्रोणे साराय कपालिने भैरवाय माहेन्द्रेग ॥ ॥

वायुकीणे जालस्थराय भीषणाय भैरवाय चामुण्हायै।

ईग्रकीणके वटुकाय संहारचिष्टिकाच प्रपूजवेत्॥ ५॥

रितप्रीतिकामदेवान् पञ्चबाणान् यजेदय।
ध्यानार्चनाळ्यद्वोमाहे वी सिद्धा च सर्वदा॥ ६॥

नित्या च त्रिपुरा व्यावि चन्याळ्यालासुखी क्रमात्।
व्यालासुखीक्रमं वच्चो सा पूज्या मध्यतः ग्रमा॥ ७॥

नित्याक्णा भदनातुरा मदा मोद्धा प्रक्रत्यि।
कल्ला श्रीभारती च भाकर्षणी महेन्द्राणी॥ ६॥

ब्रह्माणी चैव माहेग्री कीमारी वैष्णवी तथा।

वाराद्धी चैव माहेग्री चामुण्डा चापराजिता॥ ८॥

विजया चाजिता चैव मोद्दिनी त्वरिता तथा।

स्तिक्षानी जृत्थिणी पूज्या कालिका पद्मवाद्यतः।

इति गाक्डो महापुराणे भ्रष्टनवत्यधिक्यततमोऽध्यायः।

नवनवखिक्यततमोऽध्याय: ।

मैरव डवाच । अपि चूड़ामणिं वक्षे ग्रमाग्रमविग्रहये ।

स्याँ देवीं गणं सोमं सृत्वा तु विविश्वेत्वरः ॥ १ ॥

विरेखातो मूर्त्तिकामा घयवा प्रश्नवाक्षतः ।

दिश्रस्थानप्रस्तो वा ध्वजादीन् गणयेत् क्रमात् ॥ २ ॥

ध्वजो घूमोऽय सिंह्य म्हा वृषः खरदन्तिनः ।

CC-0. म्हांज्यस्थान्यस्थान्ते नाम् मन्तेस्थ तात्र्यसेत् ॥ ३ ॥

CC-0. म्हांज्यस्थान्यस्थान्ते नाम् मन्तेस्थ तात्र्यसेत् ॥ ३ ॥

ध्वजसाने ध्वं दृष्टा राज्यचिन्ताधनादिकम्। व्यवस्थाने स्थितो धूम्बो धातुचिन्ता च लाभकम् ॥ ४॥ ध्वज्ञाने खिते सिंहे घनलाभादिकं भवेत्। ध्वज्याने खिते खाने दासीचिन्तासुखादिकम्॥ ५॥ खजस्माने द्वषं दृष्टा स्थानचिन्ता च नामकम्। खबसाने खरं दृष्टा दु:खक्तेयादिकं भवेत ॥ ६॥ ध्वसाने गर्वं दृष्टा स्थानचिन्तालयादिकम्। ध्वजस्थाने तथा ध्वांचे क्षेत्रचिन्ता धनचय:॥ ७॥ धूससाने धनं हड्डा पूर्वे दुःखं ततो धनम्। घूम् घूमः तथा दृष्टा कलिदुःखादिकं भवेत्॥ ८॥ धूंचकाने किते सिंहे मनिवन्ताधनादिकम्। धूमकाने सिते माने जयसामादिकं भवेत्॥ ८॥ भूमस्थाने द्वषं द्वद्वा नारीगोऽम्बधनादिकम्। भूससाने खरं दृष्टा व्याधिश्वापि धनचयः ॥ १०॥ धुम्बद्धाने गजे दृष्टे राज्यकाभजयादिकम्। धूचस्थाने स्थिते घ्वांचे घनराच्यविनाश्रनम् ॥ ११॥ सिंचसाने खर्ज हुद्दा राज्यनामादि निर्दिशेत । सिंइस्मने स्थिते घूको कन्याप्राप्तियनादिकम् ॥ १२ ॥ सिंइसाने स्थिते सिंहे जयो मित्रसमागमः। सिंइस्थाने स्थिते म्बाने स्त्रीचिन्ता यामनामक्षम्॥ १३॥ सिंच्याने हवं दृद्धा यहचेतार्थवाभवस्। सिंइसाने गुजं हड्डा यामस्त्रामित्वमेव च् ॥ १४ ॥ सिंच्छाने ग्रजं हट्टा पारोखायुः चुचादिकम्। सिंइसाने स्थिते घांचे कत्याधान्यगुपादिकम्॥ १५॥ मानसाने भागं दृष्टा सानचिन्तासुखादिकम्। यानकाने स्थिते युक्ते वार्क्षनायनम् ॥ १६ ॥ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

आनसाने स्थिते सिंहे कार्यसिविभेविषति। खानखाने स्थिते खाने घननायो सविष्यति॥ १७॥ खानखाने ववं दृष्टा रोगी रोगादिसुचते। खानस्थाने खरं दृष्टा कलहस्य भयं भवेत्॥ १८॥ म्बानस्वाने गर्ज दृष्टा पुचमार्खासमागमः। म्बानसाने स्थिते घ्वांचे पीड़ा स्थात् कुलनाशनम्॥ १८॥ वयसाने धनं दृष्टा राजपूनासुखादिकम्। व्रवसाने सिते भूकी राजपूजासखादिकम्॥ २०॥ वयस्थाने स्थिते सिंहे सीभाग्यच धनादिकम्। व्यक्षाने स्थिते म्बाने वस्त्रीकाम देरितः॥ २१ ॥ द्वषस्थाने द्वषं दृष्टा कीत्तितृष्टिसुखादिकम्। हबसाने खरं दृष्टा महासामादिकं भवेत्॥ २२ ॥ हषस्थाने गर्ज ह्या स्त्रीगजादिसमागमः। व्रवस्थाने स्थिते घ्वांचे स्थानमान्ससागसः॥ २३॥ खरस्थाने ध्वजं दृष्ट्रा रोगशोकादिकं भवेत्। खरस्थाने स्थिते धूम्बे तस्करादिमयं मनेत्॥ २४ ॥ खरस्याने स्थिते सिंडे पूजाश्रीविजयादिकम्। खरस्थाने स्थिते म्हाने सन्तापंघननामनम् ॥ २५ ॥ खरस्थाने हवं दृष्टा सुखं प्रियसमागमः। खरस्थाने खरं इष्टा दुःखपीड़ादि निर्दिशेत् ॥२६॥ खरस्थाने गुजं दृष्टा सुखपुचादिकं भवेत्। खरसाने स्थिते घ्वांचे कलई व्याधिरेव च॥ २७॥ गजसानि ध्वनं हृद्दा स्त्रीनयत्रीसुखादिकम्। गजसाने स्थिते घूम्बे धनधान्यसमागमः॥ २६॥ गजसाने स्थिते सिंहे जयसिविसमागमः। CC-0. Pमनकाने विवते साति। आरोप्यस्य सम्पदः ॥ ३८ ॥ गनसाने वर्ष दृष्टा राजमानधनादिक्षम्।
गनसाने खरं दृष्टा पूर्वं दुःखं ततः सुखम्॥ ३०॥
गनसाने गनं दृष्टा चेत्रधान्यसुखादिकम्।
गनसाने स्तिते घ्रांचे धनधान्यसमागमः॥ ३१॥
घांचसाने घनं दृष्टा कार्यनायो भविष्यति।
घांचसाने स्तिते धूंचे कर्मसुःखं गमिष्यति॥ ३२॥
घांचसाने स्तिते धूंचे कर्मसुःखं गमिष्यति॥ ३२॥
घांचसाने स्तिते खांने ग्रह्मसुभगादिकम्॥ ३३॥
घांचसाने वृषं दृष्टा धननायपराज्यः॥ ३४॥
घांचसाने वृषं दृष्टा धननायपराज्यः॥ ३४॥
घांचसाने गनं दृष्टा धननायपराज्यः॥ ३४॥
घांचसाने गनं दृष्टा धननायपराज्यः॥ ३४॥
घांचसाने स्तिते घांचे विदेयगमनादिकम्॥ ३५॥
इति महापुराणे गारुडे नवनवत्यधिक-

यततमोऽध्यायः।

# दियततमोऽध्याय:।

सैरव डवाचं। वस्ते वायुजयं देवि ! जयाजयविदेशकम्।
वायुम्बिजसभास्यं मङ्गसानाञ्चतुष्टयम् ॥ १ ॥
वामदिश्वणसंख्यं वायुच बहुलो भवेत्।
फ्रह्वं वाही भवेदिन्वरमस्तु वक्षो भवेत् ॥ २ ॥
माहेन्द्रो मध्यसंख्यस्तु यक्षपचे तु वासगः।
क्रश्वपचे दिच्चग ष्ट्यस्य व्रग्तं व्रग्तम् ॥ १ ॥
वहेत् प्रतिपादाचे च विपरीते भवेजतिः।
घट्यं स्थामार्गेण चन्द्रेणास्तमयो यदि ॥ ४ ॥
वहेनो गुणसंघाता चन्य्या विम्नमीचितम्।
संवात्सः बोह्यः प्रोक्ता दिन्यावी व्यान्ते ॥ ॥ ॥

यदा च संक्रमेदायुरर्दार्दप्रदर्श स्थितः।
स्वास्थ्यद्वानिस्तदा ज्ञेया वायुक्ष मिति देहिष्ठु ॥ ६ ॥
दिवाणे च पुटे वायुद्धितो भोजनमैयुने।
स्वास्थ्यते जये युद्धे रिपून् कामसमन्वतः॥ ७॥
वामन गमनं श्रेष्ठं सर्वकार्थेषु भूषितम्।
वायुर्वद्वति तत्रस्थः प्रश्नो भूतस्य भोमनः॥ ६॥
साहिन्द्रे वाक्णे वाते कोऽपि दोषो न जायते।
सनाहिष्टरेच्ववाहे दृष्टिः स्थात् वासवाहके॥ ८॥
दृति सङ्गपुराणे गाक्ड् दिभततमोऽध्यायः।

एकाधिकदियततमोऽध्यायः। धनमारिक्वाच । इयायुर्वेदमाख्यास्ये इयसर्वार्धनचणम् । काकतुण्ही क्षण्विद्धः वचास्यसोण्यतालुकः॥१॥ कराची चीनदन्तय मुङ्गी विरत्तदन्तकः। एकाण्ड्येव जाताण्डः कच्चकी दिखुरी स्तनी॥ २ ॥ मार्जारपादो व्याचामः कुष्ठविद्रिधसिनमः। यमजो वामनसैव मार्जारः कपिकोचनः॥३॥ एतद्दोषी चयस्यच्य उत्तमोऽखस्तुरुष्कजः। मध्यमः पच्चस्त्य वानीयांय विद्युकः॥ ४॥ असंद्वता ये च वादा इसकर्णास्वयेव च। भवसामाः प्रभावेषु न दीनासिरजीविनः॥ ५॥ रेवन्तपूजनाद्योमात् रचाय दिजमोजनात्। सरलं निब्बपद्रासि गुग्गुनुः सर्वपा घतम् ॥ ६ ॥ तिस्स्वैव वचा हिंकु बन्नीयात् वाजिनो गसे। भागन्तुजं दोषजन्तु व्रणं दिविधमीरितम्॥ ७॥ चिरपाकं वातजन्तु स्रोधनं चिप्रपानिकम्।

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by \$3 Foundation USA

वाक्टाइामकं पित्तात् शोषिताबान्दवेदनम्॥ ८॥ मागन्तुजन्तु यस्ताबौर्दुष्टत्रपविधोधनम्। एर इसू इं इरिट्रे हे चित्रवं विकामेषनम् ॥ ८ ॥ रसोनं सैन्धवं वापि तक्रकािक्क्षकपेषितम्। तिबयतुक्पिकिका द्वियुक्ता ससैन्ववा। निम्बपन्युतं पिण्डं त्रयथोधनरोपणम् ॥ १० ॥ पटोलं निस्वपत्रच वंचा चित्रकमिव च। पिपाली राष्ट्रवेरच चूर्यमेकत कारयेत्॥ ११॥ एतत्पानं क्रिमिश्च समदानिस्विनाधनम्। निम्बपंचं पटोलच व्रिफंसा खदिरं तथा॥ १२॥ बायविता ततो वाहं सतरतां विचचणः। व्यक्तिव प्रदातव्यं इयंबुष्टीप्रयान्तये॥ १३॥ सत्रचेषु च कुष्ठेषु तैसं सर्वपनं हितम्। संधनादिकावायस पानसुत्रयोपभान्तये॥ १४ ॥ मातुबुक्ररसोपेतं मासीनां रसकेन वा। सबो दबात्तव नखं चन्येर्वा तैः सुसंयुतैः ॥ १५ ॥ पबद्यं प्रथमेऽक्रि एकेकपबद्वदितः। यावहिनानि पूर्णीन पलान्यष्टादयोत्तमे ॥ १६ ॥ यघमेऽष्टपचानि खुर्सध्यमे खुबतुर्दय । यरिवदाचयोर्नेव देयं नैव तु दापयेत्॥ १७॥ तैलेन वातिको रोगे यकराज्यपयोन्वितै:। बट्तेंबै: वर्षे व्योषै: पित्ते विपालावारिसि:॥ १८॥ गानिवष्टिनदुग्धामी हयो हि न नगुस्थितः। पवाजव्यूनिमो हेमवर्णीऽम्बो न नुगुसितः॥ १८॥ पर्वप्रकर्षे घूर्ये गुग्गुतुं प्राथयेषयम्। भोजयेत् पायसं दुन्धं सल्तरं सुस्तिरो हयः॥ २०।

विकारि भीजने दुन्धं शास्त्रम् वातले ददेत्। कर्षमांसरसैः पित्ते मधुसुद्गरसाच्यकैः॥ २१॥ कि सुद्रान् कुल्खान् वा कटुतिक्वान् कि इये। वाधियों व्याधिते पासे विदोषादी तु गुग्गुनुः॥ २२॥ घासैद्वीं सर्वरोगे प्रथमेशक्क पत्नं ददेत्। विवर्षयेत्ततो वर्षमेकान्नि परापञ्चकम् ॥ २३॥ पाने च भोजने चैव अभीतिपलकं वरम्। सध्ये षष्टियाधमेषु चलारियच भोगिषु॥ २४॥ वर्षे कुष्ठेषु खच्चेषु विपालाकायसंयुतम्। मन्दानी भोषरोगे च गवां सूत्रेण योजितम्॥ २५॥ वातिपत्ते व्रणे व्याधी गीचीरं प्रतसंयुतम्। देयं क्रमानां पुष्पर्धे मांसैर्युत्तञ्च भोजनम् ॥ २६ ॥ सुपिष्टायाः प्रदातव्यं गुड्रूचाः प्रसपञ्चकम्। प्रभाते प्रतसंयुक्तं यरद्यीषे च वाजिनाम्॥ २०॥ रोगम् पुष्टिद्ञापि बलतेजीविवर्डनम्। तदेवाखाय दातव्यं चीरयुक्तमथापि वा ॥ २८॥ गुडू चीकसयोगिन शतावर्थसगन्धयोः। चलारि वीणि मध्यस्य जवन्यस्य पतानि हि॥ २८॥ चनसाद यत वाहानामेनक्यं यदा भवेत्। क्रियते च यदा चिप्रसुपसमें तमादिशेत्॥ ३०॥ होमाचै रचया विप्रभोजनैदेखिकर्मणा। यान्योपसर्गयान्तिः स्वाचरीतन्यादिवत्यतः॥ ३१ ॥ इरीतकी गवां मूबेस्तैलेन लवणान्विता। भादी पञ्च ततः पञ्च हद्या पूर्वभताविः। उत्तमा च ग्रतं मात्रा लंगीतिः षष्टिरेव वां॥ ३२ ॥ CC-0. Prof. Saka Val Shastii Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA गनं चतुर्गुषा मात्रा तासिर्गन्नशार्दनः ॥ ३३ ॥
गनोपसर्गव्याधीनां यमनं यान्तिकर्म च ।
पूनियता स्रान् विमान् रहे गाँ किपकां ददेत् ॥ ३४ ॥
दिन्तदन्तदये मान् निवधीयादुपोषितः ।
सन्तेष मन्तिता वैदीर्वधा सिद्धार्थकास्तव्या ॥ ३५ ॥
स्वादिश्विवदुर्गास्तिविष्यूर्चा रचयेद् गनम् ।
विश्वं दवाच भूतेस्यः स्नापयेच् चतुर्घटैः ॥ ३६ ॥
भोजनं मन्त्रितं दवाद्यस्नानेषूनयेद् गनम् ।
भूतरचा यभा सिध्या वार्षं रचयेत् सदा ॥ ३० ॥
विषक्षापचन्नोत्ते च दयमूलं विद्यन्तम् ।
यतावरी गुष्टूची च निम्बवासकिष्यकाः ॥ ३८ ॥
गन्तरोगविनायाय द्वितो कृषः क्षायकः ।
सायुर्वेददयोक्तानासुक्तं संचेपसारतः ॥ ३८ ॥

दति महापुराणे गार्डे एकाधिकदिय-ततमोऽध्यायः।

## द्मिकाद्वियततमोऽध्याय:।

स्त उवाच। एवं घन्नन्तिः प्राच्च सुन्नताय च वैद्यकम्॥
प्रथ नामानि वक्षामिः भोषघीनां समासतः॥ १॥
स्थितः विदारिगन्धा च यालपर्श्वंग्रमत्वपि।
लाइनी ककसी चैव क्रोष्टुपुच्छा गूडा मता॥ २॥
प्रनर्नवाय वर्षाभूः कठित्वा कार्या तथा।
परण्डसोरवृकः स्वादास्यको वर्षमानकः॥ ३॥
भवा नागवना जेया खदंषा गोजुरो मतः॥
यतावरी वरा भीव पीवरीन्दीवरी वरी ॥ ४॥
बाद्यी तु वद्यी कथा इंसपादी महस्ववा ॥

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

धामनी क्रप्टकारी स्थात् चुद्रा सिंही निदिग्धिका॥ ५॥ वृश्चिकास्यस्ता काली विषद्वी सर्पदंष्ट्रिका। मर्कटी चालगुप्ता स्थादार्षेयी किषकस्कुका ॥ ६॥ सुद्रपर्ची चुद्रसहा माषपर्ची महासहा। न्यगोधस्त वटो ज्ञेयः अम्बत्यः कपिनो मतः॥ ७॥ मुखोऽय गर्दभाष्डः स्यात् पर्कटी च कपीतनः। पार्थस्त क्रमो घन्वी विज्ञेयोऽर्जुननामभिः॥ ८॥ नन्दीष्ठचः प्ररोही स्थात् पुष्टिकारीति चीचते। वस्तुलो वेतसो जेयो भन्नातद्याप्यक्षरः॥ ८॥ बोधः सारवको प्रष्टिस्तरीटशापि कीर्त्तितः। वृच्चत्पाला सहाजम्बूर्ज्ञया बालपाला परा॥ १०॥ व्रतीया जनजब्दूः स्थात् नादेयी सा च कीर्तिता। क्या क्योपक्ची च ग्रीव्ही मागिवकिति च ॥ ११ ॥ कथिता पिप्पली तज्जैस्तकूलं ग्रस्थिकं स्मृतम्। **खबगं सरिचं जोयं ग्रुग्ही विम्बं महीबधम् ॥ १२ ॥** व्योषं कटुत्रयं विध्यात् त्रूप्रषणं तच कीर्च्यं ते। बाङ्गली इलिनी च स्थात् श्रेयसी गजिपपती॥ १३॥ वायन्ती वायंसाणा स्वादुत्साया सुवहा सृता। चित्रकः स्थात् भिस्ती विज्ञरिक्संज्ञाभिर्चते ॥ १४॥ षड्यत्योया वचा च्रेया खेता हैमवतीति च। कूटजो वचकः यक्रो वसको गिरिमिक्किता॥ १५.॥ किक्केन्द्रयवारिष्टं तस्य वीजानि सचयेत्। मुखनो मेघंनामा स्थात् कौन्ती ज्रेया इरेणुका॥ १६॥ एला च बहुला प्रोक्षा सूझीला च तथा वृद्धिः। पद्मा भागी तथा कान्त्री जेया बाह्म प्यष्टिका ॥ १७ ॥ सर्वा सभ्रता चेया तेजनी तिस्तविषया । CC-0. Par. Satya var Shasiri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

मद्दानिंग्बी हद्दिन्बी दीप्यकः स्वाद् यमानिका॥ १८॥ विड्ड क्रिसियनुः खाद्रामठं हिङ्कुरूचते। भजाजी जीरकं जेयं कारवी चोपकुश्विका॥ १८॥ विज्ञेया कटुका तिक्षा तथा कटुकरोहिषी। तगरं खानतं वन्नं चोचं खचवराङ्गकम् ॥ २०॥ ...... उदीचं बाजवं प्रोत्तं क्रीवेरं चास्तुनामिः। पत्रकं दलसंज्ञाभियोरकं तस्कराज्ञयम्॥ २१॥ इसामं नागसंज्ञामिनीगकेयर उच्चते। चंद्रक्कुद्रुममास्थातं तथा कास्मीरवाद्मिकंम्॥ २२॥ षयो बोइं समुद्दिष्टं यौगिकौबौँइनामिसः। प्ररं कुटबरं विद्यात् महिषाचः पलक्षवा ॥ २३॥ कास्मरीं कट्फंबा चेया चीपर्यी चेति कीर्त्तिता। यक्षकी गजमस्या च पत्नी च सुरसी खवा:॥ २४॥ घात्रीमामसकी विद्यादच्येव विभीतकः। पथासया च विचेया पूत्ना च इरीतकी ॥ २५ ॥ विपाचा पालमेवोत्ता तच चेयं पालविवाम्। उदकीर्थों दीर्वंडन्तः करम्बर्धित कीर्त्तितः॥ २६॥ यष्टी यद्यान्नयं प्रोत्तं सञ्चवं सञ्चयष्टिका। धातकी तास्त्रपणी स्थात् समङ्गा कुस्तरा मता ॥ २०॥ सितं मसयनं भीतं गोभीषं सितचन्दनम्। विदाद्रतं चन्दनम् दितीयं रत्तचन्दनम्॥ २८॥ काकोली च स्मृता वीरा वयस्या चार्कपुष्यिका। मुक्ती वर्काटमुक्ती च महाघोषा च वीर्त्तिता॥ २८॥ तुगाचीरी गुभा वांगी विज्ञेया वंश्रकोचना। स्विता च स्मृता द्राचा तथा गोस्तिनका मता॥ ३० ॥ सारुभीर स्यावश्व सेव्यं जामकावां तथा। CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

सारख गोपवसी च गोपी मद्रा च कथ्यते॥ ३१॥ टन्ती कटक्वटेरी च न्नेया दावनिमेति च। इरिद्रा रजनी प्रोक्षा पीतिका राविनासिका ॥ ३२॥ हचादनी किन्नच्छा नी खबन्नी रसास्ता। वसुकोट्स विज्ञेयो वाणिरः काम्पिको सतः॥ ३३ १ पाषाणभेदकोऽरिष्टो ह्यासमित् कुटमेदकः। घण्टाको ग्रष्कको जेयो वचीऽय सूचको मतः॥ ३४॥ सुरसो वीजवसेव पीतमालोऽभिधीयते। वव्यवची महावचः सुही सुक् च सुधा गुड़ा॥ ३५॥ तुलसीं सुरसां विद्यादुपस्थेति च कस्यते। कुठेरकोऽप्यर्जुनकः पर्णी सीगन्धिपर्णिकः॥ ३६॥ नीस्य सिन्धुवार्य निर्गुखीति सुगन्धिका। भ्रेया सुगन्धिपणीति वासन्ती कुलजेति च ॥ ३०॥ कालीयकं पीतकाष्ठं कतकाच्यः पुनः स्मृतः। गायबी खदिरो च्रेयस्त्रेदः कन्दरो मतः॥ ३८॥ इन्दीवरं सुवलयं पद्मं नीलीत्यलं स्मृतम्। सीगित्यकं यतद्वं प्रजं कमनस्यते॥ ३८॥ पजवर्णी भवेदूजी वाजिकाणीऽखकर्णकः। स्रो सातकस्तया ग्रेशुवें चुवारस कथते ॥ ४०॥ सुनन्दवः वातुः इद्रां इदावी इद्रसंत्रवः। कवरी कुश्वको ष्टष्टः चुहिधो धनकत्त्रया ॥ ४१ ॥ ख्याजेकः करास्य कासमानः प्रकीतितः। प्राची बना नदीकान्ता काकजद्वाय वायसी॥ ४२॥ न्नेया मूषिकपर्थी तु स्त्रमन्ती चाखुपर्थिका। विषसुष्टिद्रीवण्य विगसुष्टिक्दाङ्कता ॥ ४३ ॥ विविद्यादनावयाचिततः। CC-0. Prof. Satya Vrat Shistri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

भारता बहुएचा च विजेया चामलकापि ॥ ४४ ॥ शक्षवां पत्रशुवां चीरी राजादनं सतम्। महापात्रच दांडिम्बं तमेव करकं वदेत्॥ ४५॥ मस्री विद्ली यथा कालिन्दीति विर्चते। क ख्वांच्या महास्थामा वचपादीति वच्चते ॥ ४६ ॥ विद्या कुन्ती निक्क्या च विभन्नी विष्टि विद्युत्। सप्तला यवतिक्षा च चर्मा चर्मकसेति च ॥ ४७॥ यिनी सुक्रमारी च तिकाची चाचिपित्रकम् गवाची चासता खेता गिरिकाणी गवादनी ॥ ४८॥ कास्पिक्षकोऽय रक्ताक्षो गुण्डारोचनिकेति च। हेमचीरी स्मृता पीता गौरी च कालदुग्धिका॥ ४८ ॥ गाङ्गेवकी नागबला विश्वाला चेन्द्रवावणी। ताकी ग्रैलं नीलवर्षमञ्जनञ्च रसाञ्जनम् ॥ ५०॥ निर्यासीऽयश्व यालाखाः स मीचरससंज्ञकः। प्रत्वस्पुंची खरी चेया चपामार्गी मयूरकः ॥ ५१ ॥ सिंहास्यव्यवासाकमटक्षकमादिशेत । जीवको जीवशाक्य कर्वुरस गरी विदुः ॥ ५२ ॥ कद्फर्चं सीमहत्त्वः स्वादिनगन्धाः सुगन्धिकाः। यताङ्गं यतपुष्पा च मिसिमेंधृरिका मता ॥ ५३ ॥ . श्रेयं पुष्करसूलाच पुष्करं पुष्कराष्ट्रयम्। यासोऽय धन्ययासय दुष्पर्योऽय दुरानुमा ॥ ५१ ॥ वाकुची सोमराजी च सोमवक्षीति कीर्त्तिता। मर्करः केथराज्य धक्तराजी निगदाते ॥ ५५ ॥ प्रोत्तस्वेड्गजस्तज्ज्ञेयक्रमद्यं संज्ञकः। . सुरक्ती तनरः सायुः कलनाया तु वायसी ॥ ५६ ॥ सहावानः स्रुतो वेनस्यकृतीयो चनस्यनः।

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

द्वाकुस्तित्ततुन्वी स्वात्तितालावुनिगद्यते॥ ५०॥ धामार्गवीऽय विज्ञेयः कोषातस्त्रय यामिनी। विद्युत् कोषातकीमेदः क्षतमेदनसंज्ञका ॥ ५८ ॥ तथा जीमूंतकाख्या च खुड्डाको देवताड्कः। स्प्रादना स्प्रनखी हिङ्गुकाकादनी सता ॥ ५०॥ ग्रम्बारिसैव बोचव्यः करवीरोऽम्बमारकः। सिन्ध्सैन्धवसिन्धूत्यमणिसन्यसुदाच्चतम् ॥ ६०॥ चारो यवायज्ञसैव यवचारोऽभिधीयते। मुर्जिका सर्जिकाचारो दितीयः परिकीर्त्तितः॥ ६१॥ काशीशं पुष्पकाशीशं विश्वेयं नेत्रसेषजम्। घातुकाशीश्रकाशी च संज्ञेयं तच कीत्ति तम्॥ ६२॥ सीराष्ट्रीस्तिकाचारं काची च पद्भपर्पटी। विद्यात् समाचिकाभातु ताप्यं ताप्युत्यसक्षवम् ॥ ६३ ॥ शिवा मनःशिवा ज्ञेयां नैपावी कुबटीति च। चालं मनस्तालकं वा हरितालं विनिर्दिशेत् ॥ ६८ ॥ गस्रको गस्यपाषाणो रसः पारद उच्चते। तासमीडुखरं शूखं विद्यात् से च्छमुखं तथा॥ ६५॥ श्रद्भिगरस्वयस्तीच्यं लोइकञ्चापि कथते। माचिकं मधु च चौद्रं तच पुष्परसं सृतम् ॥ ६६ ॥ च्येष्ठन्तु सोदवं तत् स्यात् कान्त्रिकन्तु सीवीरकम्। सिता सितोप्रसा चैव मत्स्यकी मर्करा सृता ॥ ६०॥ वगेलापव्रवीस्त्सिस्गिमि विजातवाम्। नागकेश्वरसंयुक्तं तच्चतुर्जातिसव्यते ॥ ६८॥ पिपाली पिपालीमूलं चव्यचित्रवागारै:। क्षितं पच्चकोलच्च कोलकं कोलसंच्या॥ ६८॥

CC-0. Prof. Sप्रियक् Sकासुका क्या को स्टूब अहमाइन डा Foundation USA

विपटः प्रट्संत्रय कलापो सङ्गको मतः ॥ ७० ॥ सतीनो वर्त्तुं सबैव वेणु सापि प्रकीर्त्तितः। पिचुकं पित्तलं चाचं विड़ालपादकं तथा ॥ ७१ ॥ विद्यात् कर्षे तथा चापि सुवर्षे कवलग्रहम्। पबार्षे ग्रितिमिच्छन्ति तथाष्टम्।षकस्विति ॥ ७२॥ पनं विस्वच सुष्टिः स्वाद् हे पने प्रस्तिं वदेत्। पद्मिलं सुड्वचैव विद्यात् पत्तचतुष्टयम ॥ ७३ ॥ षष्टमानं पत्तान्यष्टी तश्च मानमिति स्मृतम्। चतुर्भिः कुड्वैः प्रस्थं प्रस्थायत्वार पादकः॥ ७४॥ कांग्रपावस संप्रोत्तो द्रोणच चत्रराढके। तुला पलयतं प्रोत्तं भागो विंथत्पतः स्मृतः ॥ ७५ ॥ मानमेवंविधं प्रोक्तं प्रस्वद्रव्येषु पण्डितैः। द्रवद्रबेषु चोहिष्टं दिगुणं परिकीर्त्तितम् ॥ ७६ ॥ भद्रहार देवकाष्ठं दार खाद देवदारकम्। जुष्टमामयमाख्यातं मांसीच नलदंशनम् ॥ ७७ ॥ महः यत्तिनखः यहो व्याघ्रो व्याघ्रनखः स्रृतः। ं पुरं पसद्भवं विद्यात् महिषाचञ्च गुम् तुः॥ ७८॥ रसं गन्धरसो वोसे सर्जः सर्जरसो मतः। प्रियष्टुः फिलनी म्यामा मौरीकान्तेति चोचते ॥ ८०॥ करस्रो नज्ञमालः स्वात् प्रतिकश्चिरविस्वकः। श्रियुः श्रोभाञ्चनी नाम ज्ञानमान्य कीर्त्तितः ॥ ८० ॥ जया जयन्ती शरणी निर्मुष्डी सिन्धुवारकः। मोरटा पितृपर्ची च तुन्ही स्वात् तुन्हिकेरिका ॥ ८१ ॥ मदनो गासवी बोधो घोटा घोटी च कथते। चतुरहुचस्याको व्याविघातामिसंज्ञकः॥ ८२॥

CC-0. Prof. विद्यादार वर्ष राजिन्न विद्याति प्राप्ति होता प्रिक्ष

दष्टका चातितिक्षा स्थात् काष्टकी च विक्कतः ॥ ८६॥
निक्वीऽरिष्टः समास्थातः पटोलं कोलकं विदुः।
वयस्य चैव विम्बा च किना किनच्हा मता॥ ६४॥
वसादन्यस्ता चेति गुड़ू चीनामसंग्रहः।
किरातिक्षकसैव भूनिन्वः काण्डितिक्षकः॥ ८५॥
स्त उवाच। नामान्येतानि च हरे वन्यानां मेषणां तथा।
सती व्याकरणं वन्ये कुमारोक्षस्य ग्रीनक!॥ ८६॥
हति गाउड़े महापुराणे हाधिकदिश्यततमीऽध्यायः।

#### चाविकदिशततमोऽध्यायः।

क्षमार उवाच । षय व्याकरणं वच्चे कात्यायन ! समासतः । सिद्यम्द्विवेकाय दाखन्युत्पत्तिचेतवे॥ १॥ सुप्तिस्न्तं पदं ख्यातं सुपः सप्तविभन्नयः। स्त्रीजसः प्रथमा प्रोत्ता सा प्रातिपदिकालको ॥ २॥ सम्बोधने च लिङ्गादावुत्तो कर्मणि कर्त्तरि। अर्थवत् प्रातिपदिकां घातुप्रख्रयवर्जितम् ॥ ३ ॥ यमीयसा दितीया स्थात्तत्वर्म क्रियते च यत्। द्वितीया कर्मणि प्रीक्तान्तरान्तरेण संयुते॥ ४॥ टाम्यांमिसस्तृतीया स्वात् करणे कर्त्तरीरिता। येन क्रियते तत् करणं कर्ता यस करोति सः ॥ ५ ॥ . डेम्यांम्यसबतुर्थी स्वात् सम्प्रदाने च कारके। यसी दिल्ला घारयते रोचते संम्प्रदानकम् ॥ ६ ॥ पश्चमी स्थात् इसिम्यांभ्यो श्वपादाने च कारके। यतोऽपैति समादत्ते अपादत्ते भयं यतः ॥ ७॥ इसोमामस षष्टी स्वात् सामिसस्यस्यस्य । स्था: सुपस सप्तमी स्थात सा चाधिकरणे मवेत् ॥ छ ष्ट्र CC-0. Prof. Salya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

rat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

प्राधारबाधिकरणो रचार्यानां प्रयोगतः। इंसित्यानीसितं यत्तंदपादानकं स्मृतम् ॥ ८.॥ पश्चमी पर्यपाङ्योगे इतरत्रीं न्यदिङ्सुखे। एनयोगे दितीया स्वात् कर्मप्रवचनीयकै: ॥ १० वीस समाविच्छे अभिर्भागे चैव परिप्रती। मनुरेषु सहार्थे च हीनेऽन्यस कथाते ॥ ११॥ दितीया च चतुर्थी स्थाचेष्टायां गतिकर्मणि। अप्राचे हि विभन्नी हे मन्यनर्भक्षनादरे॥ १२॥ नमः खिस्त स्वा साहालं वषट् योग ईरिता। चतुर्थी चैव तादर्थे तुमर्थाज्ञाववाचिनः॥ १३॥ द्वतीया सहयोगे स्थात् कुत्सितेऽङ्गे विशेषचे। काले भावे सप्तमी खादेतैयींगेऽपि षष्ट्रपि ॥ १४ ॥ स्तामीम्बराविपतिमिः साचाइायाद्युतवैः। निर्दारणे हे विसन्ती वही हेतुप्रयोगके ॥ १५ ॥ स्मृत्यर्थं कर्मे चित्रया करोते: प्रतियद्वके । हिंसार्थानां प्रयोगे च प्रतिकर्मणि कर्त्तरि ॥ १६ ॥ न कर्त्तं क्रमें था: वडी निष्ठयी: प्रातिपादिके। द्विविधं प्रातिपदिवं नाम घातुस्त्यैव च ॥ १७॥ भुवादिम्यस्तिको सस्तान्नकारा दम वै स्नृताः। ्तिप्तसन्ति प्रथमो सध्यः सिप्यस्थोत्तसपुरुषः ॥ १८॥ सिप्वस्मः परसौ तु पदानाञ्चालनेपदम्। त चात चन्ते प्रथमों स चाथे चे च सध्यसः॥ १८॥ ए बड़े सइ उत्तमः पुरुषो हि निक्ष्यते। नाचि प्रमुख्यमानिऽपि प्रथमः पुरुषो भवेत्॥ २० ॥ मध्यमो युषादि प्रोत्त उत्तमः पुरुषोऽस्त्रदि। भूराया पातवः प्रोताः सनायन्तास्त्रमा ततः ॥ २१

बड़ीरित वर्त्तमान स्नेनात्रीते च धातुतः। भूतेऽनदातने सङ्वा सुड़ाशिषि च धातुतः॥ २३॥ विचादाविवातुमती खोड्वाची मन्द्रचे भवेत्। निमन्त्रयाघीष्टसंप्रमे प्रार्थनेषु तथायिषि ॥ २३ ॥ १न-चिड्तीते परोचे खादुइते चुड् भविषति। धातीर्बुङ्क्रियातिपत्ती लिड्बें लोट् प्रकोत्तितः ॥ २४॥ क्रतिस्विष्यि वर्त्तन्ते भावे कर्मणि कर्त्तरि। हण्तव्यवङनीयः स्थात् श्रहङाखास घातुतः ॥ २५ ॥ इति महापुराणे गार्डे त्राधिकदियततमोऽध्यायः ।

चतुर्धिकद्वियततमोऽध्यायः।

स्त खवाच । सिद्दोदाइरणं वच्चे संहितादिपुरःसरम्। विप्रायं सागता वीदं स्तमं स्वात् पितृषेभः ॥ १ ॥ कलकारो विश्वतासेषं लाङ्ग्लीषा सनीषया। गङ्गोदकं तवस्कार ऋषार्थं प्रार्थिमत्यपि ॥ २ ॥ शीतार्त्तं तवस्कारः सैन्द्री सोकार इत्यपि। वध्वासनस् पित्रशीलनुबन्धो नये ज्येत्॥ ३॥ नायको खवणं गावस्त एते न त र्म्बराः। देवीग्टइं चयो चत्र च चविष्ठि पटूर्मी ॥ ४ ॥ यमी बाद्धाः बड्खेति तद वाक् बड्ढलानि च । तसरेत्तलुमातीति तव्यवं तच्च्मणानवम् ॥ ५ ॥ सुगत्रत पचनत मवांन्छादयतीति च। भवान्मनत्करवेव भवांसारति संस्कृतम् ॥ ६ ॥ अवाक्तिखति ताच्छते सवाज्येतेऽप्यमीद्यम्। भवाष्ट्रीनं लनारसि लहरोषि सदार्चनम् ॥ ७॥ त्रस्ति वाड्यारिष वाः कुर्यात् वाः पाचे खितः। CC-0. Prof. Satya Vrai Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

कार्यते चैव कष्षकः कोऽर्थः को याति नौरवम् ॥ ८॥ व रहान व एवाहुदैवा बाहुस भी वज । स्वपूर्विश्ववंजित च गीव्यतिसैव घुव्यति:॥ ८॥ पद्मानेष वजेत् स स्यादक्साम स च गच्छति। कुटीच्छाया तथाच्छाया सम्बयीऽन्ये तथेहमा:॥ १०॥ समासाः षट् समाच्याताः सद्दिनः वर्मघारयः। हिगुक्तिवेदीयासस पर्यं तत्पुरुषः स्नृतः॥ ११॥ तत्वत्वत्व तदर्थेच इवभीतिचयं घनम्। ज्ञानदचेष तत्त्वज्ञी बहुबीहिरयाव्ययी ॥ १२ ॥ भाववीऽधिष्ति यथोक्तिइन्हो देवर्षिमानवाः। तिताः पार्खवः यैवो ब्राह्मास ब्रह्मतादयः॥ १३ ॥ देवामिससिसपत्यंश क्रीष्टुखायसुवः पिता। ना प्रश्रद्धा च वागकी वटनकाय पु'खपि ॥ १८ ॥ इजन्तवावस्त्वासु तथा क्रव्यासुगाविघः। भावा राजा युवापत्या पूषन् ब्रह्महनीहनी ॥ १५ ४ विदेधा उधनानद्वासाधिक्यः काष्ठतट् तथा। वनवार्थेस्विवस्तुनि जगत् समाइनी तथा ॥ १६॥ कर्मसर्पिर्वपुरतेन यच्या सन्तानसंग्रयः। जयो जया नदी जसी श्रीसीमूर्वपूरि ॥ १० ॥ भ पुनम् साथा घेतुः सासा माता चमी सियः। वान्सन्दिग्क्षुधः प्रायो युवतिः कुकुमस्तवा ॥ १८॥ - यो वागुपाद्यवेव समना ज्याही स्वियाम्। गुणद्रव्यक्रिया योगा स्त्रीलिङ्गास वदामि ते॥ १८॥ यकः वीलालक्षेव सचिव गामकीः सुधीः। बाइ! बमलमू: वर्ता समाता वपुष: सनी: ॥ २० ॥ रिट-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

सर्वविष्योभये चोभी तथान्यान्यतराणि च ॥ २१ ॥ इतरी इतमी नेमस्वसमीऽय सिमस्तया। पूर्वीपराधरचैव दिज्ञणसोत्तराधरी॥ २२॥ श्वपराश्वान्तरोपेत यावता किमसी इयम्। युष्पदस्तं प्रथमस वस्नसोऽल्पे तथाईने ॥ २३॥ नेसकतिपयी हो च वयः सहीदयस्तथा। मृषीत्याचा नुहीतिय नहातिय दधात्यपि ॥ २४ ॥ दीप्यतिः स्तूयतिसैव पुत्तीयति धनायति । बुवाति स्त्रियंते चैव चिचीषति निनीषति ॥ २५ ॥ सर्वे तिष्ठन्ति सर्वस्त्री सर्वस्त्रात् सर्वतोगतः। सर्वेवास्त्रेव सर्वस्ति देवं विम्बादयस्वया ॥ २६ ॥ पूर्वे पूर्वा च पूर्वस्मात् पूर्वस्मिन् पूर्व ईरित:। सूत खवाच । सुप्तिसन्तं सिद्यक्षं नाममानेण दर्शितम्। कात्यायनः कुमारात्तु श्रुत्वा विस्तरमद्रवीत्॥ २०॥ द्ति गार्वे महापुराणे चतुरिवनिद्यततमोऽध्यायः।

पञ्चाधिकदिशततसोऽध्यायः।

स्त डवाच। इरे: शुलाऽत्रवीद् ब्रह्मा यथा व्यासाय शीनका !!

ब्राह्मणादिसमाचारं सर्वदं वे तथा वंदे ॥ १ ॥

श्रुतिस्मृती तु विद्याय श्रीतं कर्म समाचरेत् ।

श्रीतं कर्म न चेदुक्तं तदा सात्तं समाचरेत् ॥ २ ॥

तवाप्यश्रक्तः करणे सदाचारं चरेद् बुधः ।

श्रुतिस्मृतीइ विप्राणां सोचने कर्मदर्भने ॥ ३ ॥

श्रुत्सुत्तः परमो धर्मः स्मृतिशास्त्रगतीऽपरः ।

श्रिष्टाचारेष श्रिष्टानां त्रयो धर्माः सनातनाः ॥ ४ ॥

CC-0. Prof. style Viat Shasiri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

1

SA

चरी तानि:पविवासि शिष्टाचारस्य, सज्ञयम् ॥ ५ ॥ तेजोमयानि पूर्वेषां गरीरासीन्द्रियाणि च ।: व च लिखित पापेन प्रमुप्तिमितासमा ॥ ६॥: निवाससुख्या वर्षानां घर्माचाराः प्रक्रीतिताः । सत्यं यज्ञस्त्यो दानमितन्नम् अ वज्ञषम् ॥ ७ ॥ चहत्तस्या नुपादानं दानसभ्ययनं तपः। विद्या वित्तं तपः मौर्थं कुले जन्म लहोगिता ॥ ८॥ संसारीच्छित्ति हेतुय धर्मादेव प्रवर्तते । धर्मात् सुख्य ज्ञानम् ज्ञानाकोचोऽधिगम्यते ॥ ८॥ बुज्याध्ययनदानानि यंथाशास्त्रं सनातनः। अन्य चित्रवेष्यानां सामान्यो धर्म उचाते ॥ १.०.॥ याजनाध्ययने यहे विश्वहाच प्रतिग्रहः। वृत्तिवयमिदं प्राइर्मुनयो खेष्ठवर्णिनः ॥ ११ ॥ यस्याजीवनं राज्ञी भूतानाञ्चामिर्चणम्। पाश्यपासं क्षिः पस्यं वैश्यस्य जीवनं स्मृतम्॥ १२॥ श्रूद्रखः दिनश्रमुषा दिनानामनुपूर्वेशः । गुरी वासोऽग्विश्च्य्या खाध्यायो ब्रह्मचारिणः ॥११॥ ब्रिख़ाता सापिता में सं गुरी प्राक्षात्तिकी स्थिति । समेखने जटा दक्द्री सुको वा गुज्रमंत्रयः॥ १४॥.. पिनहोचोयचर्षं जीवनञ्ज खक्रमंभिः। वर्मदारेषु नाब्येत पर्ववर्ने रतिक्रियाः ॥ १५ ॥ देवपित्रतिथिभ्यस् पूजाद्भित्रतुक्षत्रम्।. श्वतिम्रात्वर्धसम् नं घर्मोऽयं यहमेधिनः॥ १६॥: जियलमनिष्ठोदलं भूश्याजिनधारवस् । वने वसाः पयोस्त्वनीवारफ्रवहत्तिता ॥ १७॥, मतिषिषे निवृत्तिय वि:बानं त्रत्यारिता।

देवतातिश्यपूजा च घर्मोऽयं वन गसिनः ॥ १,८ ॥ सर्वारकापरित्यागी भैकार्ब हचमूलता। निष्परियद्वता द्रोष्ठः समता सर्वजन्तुषु ॥ १८ ॥ प्रियाप्रियपरिष्वक्ते सुखदुः खाधिकारिता । स वाद्याध्यन्तरं शीचं वाग्यसो ध्यानचारिता ॥ २०॥ सर्वेन्द्रियसमाहारी घारणधाननित्यता। मावसंग्रिविरेत्येषः परिवाङ्घर्मं उच्चते ॥ २१ ॥ श्रिंसा स्तृता.वाशी सत्यशीचे चमा दया। वर्णिनां लिक्निग्चैव सामान्यो धर्म एचते॥ २२॥ यथोक्तकारिणः सर्वे प्रयान्ति परमां गतिम्। बाबोधात्.खपनंः यावत् यदस्यधर्मं वच्मि ते.॥ २३॥ बान्ने ब्रह्में बुध्येत धर्मार्थी चानुचिन्तयेत्। यर्वयम्ते ससुखाय कतयीचः समाहितः॥ २८॥ साला सन्यासुपासीत.सर्वकासमतिन्त्रतः।. प्रातःसम्यासुपासीत.दस्तवावनपूर्विकाम् ॥ २५ ॥. छभे सूत्रपुरीषे च दिवा कुथादुद्धुखः। राची च दिवाणे कुखादुमे सन्ये यथा दिवा ॥ २६ ॥ कायायामस्वकारे वा.रात्री वाहित वा हिज:। यथा तु सुसुखः कुर्यात् प्राणाबाधमयेषु च ॥ २७॥। गोमयाङ्गारवस्त्रीकफालाक्षष्टे जले युमे। मार्गीपजीव्यच्छायासुन सूत्रच पुरीवक्षम्॥ २८.॥ः चम्तर्जनाइ वयद्वात् वस्त्रीकात् मृषिकस्वसात्.।. परेवां मीचिश्रष्टाच सामानाच सदं खजेत्॥ २८ ॥ एकां चिक्ने सदं दबाहामहस्ते सदं हयम्। उमग्रोहें च दातव्ये मृत्यीचं प्रचचते ॥ ३०.॥: एकां लिक्ने गुट्टे तिसस्तथा वासकारे दश्।।

पञ्च पादे दमैकस्मिन् करयोः सप्त सत्तिकाः॥ ३१ ॥ चर्चप्रस्तिमाचा तु प्रथमा स्तिका स्ता। द्वितीया च ढतीया तद्दी परिकोर्त्तिता॥ ३२॥ उपविष्टसु विस्मूत्रं कर्त्तुं यस्तु न विन्दति। स कुर्यादर्वभीचन्तु अस्य भीचस्य सर्वदा॥ ३३॥ दिवा गौचस्य रात्राई यहा पादो विघीयते। सस्यस्य तु यथोदिष्टमार्त्तः कुर्याद्,यथावलम् ॥ ३४॥ वसाधन्रमसङ्भजानानाविस्मू नकर्णगुत्। श्रेषा शुदूषिका खेदो दादग्रैते तृषां मलाः ॥ २५ ॥ यावता ग्रुविभन्येत तावच्छीचं समाचरेत्। प्रमाणं शीचसंस्थाया नादिष्टैरवशिष्यते ॥ ३६॥ यीचन्तु हिविषं प्रोत्तं वास्त्रमाम्यन्तरं तथा। स्कालाम्यां स्मृतं वाद्यं भावग्रहिरथान्तरम् ॥ ३७॥ ब्रिराचामेद्रप्रः पूर्वं द्विः प्रख्न्यात्ततो सुखम्। संसच्चाङ्गुष्टमूखेन व्रिभिरास्त्रमुपस्त्रभेत्॥ ३८॥ अङ्गुष्ठेन प्रदेशिन्या ब्राणं प्रसादनन्तरम्। प्रकृष्टानासिकास्याच्च चच्छः योचे युनः युनः ॥ ३८ ॥ किन्छाङ्गुष्ठयोनींभिं इदयन्तुं तत्त्रेन वै। सर्वाभिस्तु थिरः पषादाइ चार्ये च संस्थ्येत्॥ ४०॥ ऋचो यनूं वि सामानि बिः पठन् प्रीययेत् क्रमात्। अथर्वाङ्गिरसी पूर्व दि:प्रमाध्यय वर्षम् सम् ॥ ४१॥ दतिश्वसपुराणानि वेदाङ्गानि यथाक्रमम्। खं सुखे नासिके वायुं नेचे सूर्यः श्वितिर्दियः ॥ ४२ ॥ प्राणयन्यसंथी नामि अच्चाणं च्रद्ये स्रयेत्। र्द्रं सूर्श समासम्य प्रीचात्वर्थियवास्त्रीन्॥ ४३॥

नाइ यमेन्द्रवर्षे क्षविद्वसंघानजान । CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

बाख्य चरणी विश्वामिन्द्रं विश्वां करहयम्॥ ४४॥ श्रमिर्वायुष स्येंन्दुगिरयोऽङ्खिपर्वसु । गङ्गाद्याः सरितस्तासु या रेखाः करमध्यगाः ॥ ४५ ॥ डव:काले तु संप्राप्ते गीचं खत्वा यथार्थवत्। ततः सानं प्रकुर्वीत दन्तवावनपूर्वेकम् ॥ ४६ ॥ सुखे पर्खुषिते नित्यं भवत्यप्रयतो नरः। तस्मात् सर्वप्रयद्धे न कुत्याद्दे दन्तधावनम् ॥ ४७ ॥ कद्मविक्वखदिरकरवीरवटार्जुनाः। यूयी च हहती जाती करसाकीतिसुस्रकाः ॥ ४८॥ जम्बूमधूकापामार्गियरीषोडुम्बरायनाः। चीरिकार्टिकाद्याः प्रयस्ता दन्तवावने ॥ ४८॥ कट्तिस्रकायास धनारीस्यसुखप्रदाः। प्रचाल्य सुद्धा च श्रुची देशे त्यक्षा तदाचमेत्॥ ५०॥ चमावस्यां तथा ष्रष्ट्यां नवस्यां प्रतिपद्यपि । वर्जयेइन्तकाष्ठन्तु तथैवार्कस्य वासरे ॥ ५१॥ ममावे दन्तकाष्ठस्य निविद्यायां तथा तिथौ। भपां दादभगख्षे: क्षवीत सुख्योधनम् ॥ ५२ ॥ , प्रातः स्नात्वा प्रशंसन्ति दृष्टादृष्टकारं दितम् । सर्वमहित श्रदातमा प्रातः सायी जपादिकम् ॥ ५३॥ प्रत्यन्तमिंतनः कायो नरिष्कद्रसमितः। अवत्येष दिवारात्री प्रातःसानं विशोधनम् ॥५४॥ मनःप्रसाद्जननं इपसीमाय्यवर्षनम् । योकदुःखप्रयमनं गङ्गासानवदाचरेत्॥ ५५॥ यय इस्ते तु नज्ञचे दशस्यां च्यैष्ठके सिते। द्यपापहरायाच्च अदस्वा दानकस्मवम् ॥ ५६ ॥ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA 1

1

पार्वावतपेश्चमसम्बद्धामिमावणम् ॥ ५०॥ परद्रवासिधानस सनसानिष्टचिन्तनम्। एतइमाघवातार्थं गङ्गास्नानं करोस्यहम् ॥ ५८ ॥ प्रातः संचेपतः सानं बाजप्रखंग्रहस्थयोः ॥ ५८ ॥ यतेकिषवणं सानं सकत् तु ब्रह्मचारिणः। पाचन तीर्थमावाद्यं सायात् सृताव्ययं हरिम् ॥ ६०॥ तिसः कोव्यर्ववित्रेया सन्देश नाम राज्याः। **उदयनां दुराक्षानः सूर्यमिन्छन्ति खादितुम् ॥ ६१ ॥** स इन्ति सूर्यं सन्यायां नीपास्ति कुरते तु यः। दश्चनित मन्त्रपूरीन तोयेनानस्क्रिया ॥ ६२ ॥ पहोरात्रस्य यः सन्तिः सा सन्ता मवंतीति ह। विनाड़िका भवेत् सन्या यात्रे क्रित दर्भनम् ॥६२॥ सम्याकर्मावसाने तु स्वयं होसी विवीयते। स्तयं श्रीमणलं यत्तु तदन्येन न जायते ॥ ६४ ॥ ऋतिव पुन्नो गुरुक्तीता भागिनेयोऽस विद्पतिः। एमिरेव इतं यत्तु तसुतं स्वयमेव हि ॥ ६५ ॥ त्रचा वै गाईपत्यामिदंचिणामिस्त्रिक्षोचनः । विष्णुराष्ट्रवनीयोऽग्निः कुमारः सत्य उच्यते ॥ ६६ ॥ कवा होमं यथाकालं सीराचन्त्राञ्चयेत्रतः। समाहिताला साविचीं प्रणवश्च यथोदितम् ॥ ६०॥ प्रवि नित्ययुक्तस्य व्याह्रतीषु च सप्तस् । बिपदायाच साविवर्गं न भयं विद्यते कचित्॥ ६८॥ मायचीं यो जपेनित्यं कस्यमुखाय मानवः। बिष्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाकासा ॥ ६८ ॥ खेतवर्षा ससुद्दिष्टा कीयेयवसना तथा। पचस्त्रवरा देवी पद्मासनगता समा ॥ ७०।

श्रावाश्च यजुषानेन तेजोऽसीति विधानतः। एतद्यन् : पुरा देवैद हिद्र भैनका कि भि: ॥ ७१ ॥ बादित्यमख्नानाः सां ब्रह्मनीकस्थितामपि। तवावाचा जिपलातो नमस्तारादिसर्जयेत्॥ ७२॥ पूर्वाञ्च एव कुर्वीत देवतानाच पूजनम्। म विष्णोः परमो देवस्तकात्तं पूजरेत् सदा ॥ ७३॥ ब्रह्मविश्विवान् देवाद प्रथमावयेत् सुधीः। सोकेऽस्मिसङ्गलान्यष्टी ब्राह्मणो गीहु ताथनः ॥ ७४॥ दिरखं सर्पिरादित्य पापी राजा तथाष्टमः। एतानि सततं पखेदचेयेच प्रदिच्यम् ॥ ७५ ॥ विद्याध्ययनं पूर्वं सर्वदाभ्यसनं चरेत्। तहानचैव ग्रिष्येयो वेदाग्यासो हि पच्चा ॥ ७६ ॥ वेदायें यज्ञयास्ताणि धर्मयास्ताणि चैवं हि। मूखेन लेखियता यो दबाद याति स वैदिकम्॥ ७०॥ इतिहासपुराणानि चिखित्वा यः प्रयच्छति। ब्रह्मदानसमं पुर्वः प्राप्नीति द्विगुणीक्षतम्॥ ७८॥ द्धतीये च तथा भागे पोष्यवर्गार्थसाधनम्। माता पिता गुरुर्भाता प्रजा दीनाः समाश्रिताः ॥ ७८ ॥ बम्यागतोऽतिथियान्निः पोष्यवर्गा उदाइताः। मर्चं पोचवर्गस प्रयस्तं सर्मसाधनम् ॥ ८० ॥ अर्थं प्रोचवर्गस्य तसाद् यह न कारवेत्। स जीवति वर्षेको बहुसिर्योपजीव्यति॥ ८१॥ जीवन्तो स्तकास्वन्ये पुरुषाः स्रोदरभराः । खक्तीयोदरपूर्णेच कुकुरस्वापि विद्यते ॥ ५२ ॥ षर्थेम्योऽपि विष्टद्वेम्यः समृतेम्यस्ततस्ततः। क्तियाः सर्वाः प्रवर्तन्ते प्वतस्य द्वापगाः ॥ ७३ ॥

सर्वरताकारा भूमिर्घाच्यानि प्रमवः क्रियः। चर्चस्य कार्ययोगत्वाद्यं दत्यमिघीयते ॥ ८४ ॥ बढोडेपैव भूतानामखद्रोहेष वा पुनः। या वृत्तिस्तां समास्त्राय विप्रो जीवेदनापदि ॥ ८५ ॥ धनन्त विविधं चेयं यक्त' यबसमिव च। क्षणाच तस्य विश्वेयी विमागः सप्तधा प्रथक् ॥ ८६ ॥ क्रमायत्तं प्रीतिदत्तं प्राप्तश्च सह भार्यया। चविश्वेषेण सर्वेषां वर्णानां व्रिविधं धनम्॥ ८०॥ वैशेषिकं धनं दृष्टं ब्राह्मणस्य विलच्चणम । याजनाध्यापने नित्सं विश्वत्तय प्रतिग्रहः॥ ८८॥ ब्रिविधं चित्रयसापि प्राप्ट्रवैग्रेषिकं धनम्। गुहार्थे सब्यक्तरजं दण्हासं जयजं तथा ॥ ८८ ॥ वैश्विकं वनं दृष्टं वैश्वस्वापि विलच्चम्। क्षिगोरचवाणिष्यं शूट्रस्मैभ्यस्वनुग्रहात्॥ ८०॥ क्रपीदक्षविवाणिक्यं प्रकुर्वीत खयं कतम्। भापत्काची स्वयं कुर्वन् नैनसा युज्यते दिजः ॥ ८१ ॥ वहवी वर्त्तनीपाया ऋषिमिः परिकीत्तिताः। सर्वेद्यामपि चैवेदां क्रुवीदमधिकं विदुः॥ ८२॥ चनाष्ट्रका राजभयास्त्रिकाखैरंपद्रवै:। क्रमादिफी मनेदाघा सा कुषीदे न विद्यते ॥ ८३ ॥ देशं गतानां या द्विनीनापस्तीपनीविनान्। कुषीदं सुर्वतः सम्यक् संस्थितस्यैव जायते ॥ ८४ ॥ खवांमः पितृन् देवान् ब्राह्मणांसैव पूजयेत्। ते बसास्तस्य तहोष' यमयन्ति न संयय: ॥ ८५ ॥ कुषीवसीऽव पानादियानश्रव्यासनानि च।, भी विंयतिर्देश्वा प्रस्तुणीदिकं सत्तम् ॥ ८३ ॥ Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA ं विद्या थिखं भूतिः सेवा गोरचा विपणिः स्रिषः। वृत्तिर्में के कुषीद्च दय जीवनइतवः ॥ ८०॥ प्रतिप्रहार्जिता विप्रे चित्रये मस्त्रनिर्जिताः। वैस्रो न्यायार्जिताः खार्थाः शुद्रे श्रत्रुषयार्जिताः ॥ ८८ ॥ नदी बह्रदका याकपर्णानि च समित्कुयाः। भाग्ने यो ब्रह्मघोषय विप्राणां धनसुत्तमम्॥ ८८॥ श्वयाचितोपपने तु नास्ति दोषः प्रतिप्रहे। षस्तं तदु विदुर्देवास्तसात्तवैव वर्जयेत्॥ १००॥ गुरुद्रव्यां यो जिन्ही र्षुर्ना चिंवन् देवताति योन्। सर्वतः प्रतिग्रह्मीयाद् यत् तु ह्ययेत् खयं ततः ॥ १०१॥ साधृतः प्रतिग्दन्नीयाद्यवासाधृतो द्विजः। गुणवानस्पदोषय निर्मुणो हि निमक्जित ॥ १०२॥ एवनवचरहत्त्या वा क्रत्वाभरणमालनः। कुर्व्यादिग्रदिं परतः प्रायस्तितं दिजोत्तमः॥ १०३॥ चतुर्थे च तथा भागे सानाथे सदमाहरेत्। तिलपुष्यकुषादीनि सानचासत्तिमे जले ॥ १०४॥ नित्यं नैमित्तिवं काग्यं क्रियाङ्गं मलकर्षणम्। मार्जनाचमावगाद्वाखाष्ट्रसानं प्रकीत्तितम् ॥ १०५ ॥ षद्मातस्तु पुमानार्ही जपामिरवनादिषु। पात:सानं तदर्थन्तु नित्यसानं प्रकीर्त्तितम् ॥ १०६ ॥ चाखालमवविष्ठाखान् सुद्दा सानं रजसलाम्। सानाईस्तु यदा स्नाति स्नानं नैमित्तिमं हि तत्॥ १०७॥ पुष्यसानादिकं सानं दैवज्जविधिचोदितम्। ति कास्यं समुद्दिष्टं नाकामस्तत् प्रयोजयेत्॥ १०८॥ जप्तुकासः पविवाणि चर्चिंचन् देवतांतियीन्। CC-0. Prof: Satya Via Shasti Concection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

मलापकर्षणार्थाय प्रवृत्तिस्तत्र नान्यथा। सर:सु देवखातेषु तीर्थेषु च नदीषु च॥ ११०॥ स्नानमेव क्रिया यस्नात् क्रियास्नानसतःपरम्। चित्रगीताणि सध्यन्ति तीर्यसानात् फ्रां समेत्॥ १११॥ मार्जनाचाकानैर्मन्त्रैः पापमाश्च प्रवृष्यति । नित्यं नैमित्तिकचापि क्रियाङ्गं मचकर्षणम्। तीर्यामावे तु कर्त्तव्यमुख्योदकपरोद्रकै:॥ ११२॥ भूमिष्ठादुवृतं पुर्खं ततः प्रस्वणादिकम्। ततोऽपि सारसं पुर्खं तस्मान्नादेयसुच्यते ॥ ११३॥ तीर्थतीयं ततः पुष्यं गाङ्गं पुष्यन्तु सर्वतः। गाङ्कं पयः पुनात्थाग्र पापस्रामरणान्तिकम् ॥ ११४ ॥ गयायाच्च कुरुचेत्रे यत्तीयं समुपस्थितम्। तस्मात् तु गाङ्गमप्रदं ज्ञानीयात्तीयसुत्तमम्॥ ११५॥ पुचनकानि योगेषु तथा संक्रमणे रवे:। राष्ट्रीय दर्शने स्नानं प्रशस्तं निश्चि नान्यथा ॥ ११६ ॥ उषसुषसि यत् सानं सन्यायासुद्ति रवी। प्राजापत्थेन तत्तु सं सहापातकनाश्रमम् ॥ ११७ ॥ यत् पालं दादमान्दानि प्राजापत्ये क्षते भवेत्। प्रात:स्रायी तदाप्रोति वर्षेण अद्यान्तितः॥ ११८॥ य इच्छेड्रिपुचान् भोगांश्चन्द्रसूर्यप्रहोपमान्। पात:सायी अवेतित्यं मासी दी माचपाला नी ॥ ११८ ॥ यसु मार्च समासाय प्रातः सायी इविष्यमुक्। चतिपापं महाद्रोरं मासादेव व्यपोहति ॥ १२० ॥ मातरं पितरचापि स्नातरं सुद्धदं गुर्म्। अडुाइम्स निमन्त्रेत हादयांगं समेत् तु सः ॥ १२१ ॥ तुष्यत्यामलकैविष्युरेकाद्यां विशेष्तः।

चीकामः सर्वदा सानं कुर्वीतामसकैर्नरः ॥ १२२ ॥ सन्ताप: कोत्ति रखायुर्धनं निधनमेव। शारीयं सर्वकामाप्तिरम्यङ्गाज्ञास्करादिषु ॥ १२३ ॥ उपोषितस्य व्रतिनः सत्तकेयस्य नापितैः। तावत् चीस्तिष्ठति प्रीता यावत्ते लं न संस्प्रोत्॥ १२४॥ एवं साता पितृन् देवान् मनुषांस्तर्पयेनरः। नाभिमाने जले खिला चिन्तयेदूर्दमानसः॥ १२५॥ भागच्छन्तु मे पितर इसं रहन्त्वपोऽस्त्रित्। श्रीस्त्रीनम्बलीन् दखादाकामे दिवसे तथा ॥ १२६॥ वसित्वा वसनं गुष्कं खलखास्तीर्णवर्षिष । विधिन्नास्तर्पणं कुर्युने पात्रे तु कदाचन ॥ १२७॥ यदपां क्रूरमांसात् तु यदमध्यन्तुं किञ्चन । ययान्तं मिलनं यच तत् सर्वमपगच्छतु ॥ १२८॥ ग्रहीलानेन मन्त्रेण तोयं सब्बेन पाणिना। प्रचिपिइपि नैक्ट त्यां रचीऽपचतये तु तत्॥ १२८ ॥ निविद्यस्च थाद् यत् तु षापाद् यच प्रतिप्रहम्। दुष्कृतं यच मे विश्विद्वाद्मनः कायकर्मभः॥ १३०॥ युनातु मे तदिन्द्रस्तु वरुणः सहस्रस्रतिः। सविता च सगरीव सुनयः सनकादयः॥ १३१॥ भावसाख्यवपर्यन्तं जपंस्तृष्यविति बुवन्। चिपदपोऽव्यवीस्त्रीस्तु कुर्वन् संचेपतर्पणम् ॥ १३२ ॥ सुराणामचेनं कुर्खाद् ब्रह्मादीनाममसरी। बाह्मवैषावरीद्रैय साविवैर्मेववार्यः॥ १३३॥ तिक्षक्षेरचेयेक्कः सर्वदेवाक्मस्य च। नमस्कारेण पुष्पाणि विन्यसेत्तु प्रथक् प्रथक् ॥ १३४ ॥ सर्वदेवम्यं विषाः भारतार्थायः चार्चयेत् । of: Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

द्यात् पुरुषस्तीन यः पुष्पाख्यप एक्वा ॥ ११५ ॥ पर्चितं खाष्पगदिदं तेन सर्वे चराचरम्। प्रमेश तान्तिकीर्भन्तैः पूजरीय जनार्दनम् ॥ १३६॥ प्रादावर्षे प्रदातव्यं ततः पश्चाविक्रिपनम्। ततः पुष्पाञ्जिबं घूपं उपहारफ्लानि च ॥ १३० ॥ मानमनार्जेसे चैव मार्जनाचसनं तथा। जलामिमन्द्रणं यच तीर्थस्य परिकल्पनम्। षचम्प्रसान त्रिवारस्वेव नित्यशः॥ १३८॥ साने चरितमिखेतत् ससुद्दिष्टं महासिः। अञ्चलविशासीय मन्द्रवत् सानिस्थते । तृशामिव तु श्द्रस्य सनमस्तारकं स्नृतम् ॥ १३८ ॥ पध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पिढ्यज्ञस्त तर्पेषम्। होमो देवो बिबर्सीतो नृयज्ञोऽतिथिपूजनम् ॥ १४०॥ गवां गोष्टे द्रश्रुणं घुम्यागारे मताधिकम्। सिद्योचेषु तीर्थेषु देवतायतनेषु च। सहस्रमतकोटीनासनन्तं विश्वस्तिवी ॥ १४ १ ॥ पक्से च तथा सारी संविभागी यथार्थनः । पिखदेवमनुष्यायां कोटीनाचीपदिस्वते॥ १४३॥ ब्राह्मचेभ्यः प्रदायायं यः सुह्नद्भिः सहास् ते। स प्रेत्य खमते स्वर्गमकदानं समाचरन् ॥ १४३ ॥ पूर्वे मधुरमन्त्रीयात् खवषानी च मध्यतः । कटुतित्तकषायांस पक्षेष तथान्ततः ॥ १४४:॥ याक्य राही सूमिष्ठमत्यनाम विवर्जयेत्। न चैकारससेवायां प्रसङ्खेत कदाचन ॥ १४५ ॥ परतं ब्राह्मचस्याचं चत्रियाचं पयः स्नृतम्। वैश्वस्य राष्ट्रीताव यदाव रविरं स्तान् ॥ १४६ ॥ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

ब्रमावासी वसेद यत एक हायनभेव वा। तत्र शिवेद बच्चीय वसते नात्र संग्यः ॥ १४७॥ उदर गार्चपत्यागिः प्रष्ठदेशे तु दिचयः। मास्ये माद्यनीयोऽग्निः सत्ये सर्वेषु मूर्वनि ॥ १४८ ॥ यः पञ्चाकीनिमान् वेद भाहितानिः स उचते। ग्रीरमापः सोमञ्च विविधञ्चात्रमुच्चते ॥ १४८॥ प्राची श्रम्बिस्तयादित्यस्त्रिभोत्ता एक एव तु। अवं बलाय में भूमेरपामम्यनिलस्य च ॥ १५० ॥ मवल्येतत् परिचती समाप्तव्याहतं सुखम्। इस्तेन परिमार्च्याय कुर्यात्तास्तृतमचणम् ॥ १५१॥ अवण्येतिचासस्य तत् कुर्यात् सुसमाद्वितः। इतिहासपुराणादीः वष्ठसप्तमके नयेत्॥ १५२॥ ततः सम्यासुपासीत स्नाता वै पश्चिमां नरः। एतदा दिवसे प्रोत्तमनुष्ठानं मया दिज ! ॥ ४५३॥ बाचारं यः पठेदिदान् ऋणुयात् स दिवं व्रजेत्। . बाचारादिधर्मकर्ता केशवो हि स्नृतो हिज ! ॥ १५४॥ इति गार्कः महापुराणे पञ्चाधिकदिशततमोऽध्यायः।

षड्धिकदियततमोऽध्यायः ।

मचीवाच। अय झानविधि वच्चे सानसूता क्रिया यतः।

सद्गोमयतिलान् दर्भान् पुत्याणि सुरमीणि च॥१॥

प्राइरेत् झानकाले च झानार्थी प्रयतः ग्रुचिः।

गन्धोदकान्तं विवित्ते स्थापयेत्तान्यय चिती॥२॥

तिथा क्रता सदन्तान्तु गोमयच विचचणः।

प्रक्षिमृत्तिय चरणी प्रचाखाय करी तथा॥३॥

सप्योती बद्दाधिः सस्यगाचस्य वाग्यतः।

खत्रं राजेत्वृचा तोयसुपस्थाय प्रदिश्चणम् । प्रावर्त्तयेत्तदुदकं ये ते प्रतमितित्वृचा ॥ ४ ॥ प्रो उत् राजा वृज्जप्यकार सूर्य्वीय पृत्यानमनेत प्रपराद् प्रतिभाता च वृत्तारस्ताहृदयाविष्यस्त् । नमोऽन्यत्याया-सिष्ठतोवरुषस्य पात्रः वृज्जाय नमः ॥५॥

भी ये ते यतं वक्षाय सहसं यज्ञीयाः पात्रा वितताः संहान्तःस्रोभिनींऽवसिवतोतं विष्णुविश्वे सुचन्तु मक्तः सकाः संहा। सुमित्रियान इत्यपोऽव्यक्तिमाक्तत्योत्तरेण तोग्रं पश्चादिराच्य चैव विनिचिपेत्। भी सुमित्रियान भाप भोषध्यः सन्तु दीर्मित्रियास्तसी सन्तु योऽखान् हेष्टि यच्च वयं हिषः।

पादी जक्ष किट्सैय पूर्वसृद्धिसिक्सिक्सिः ॥ ६ ॥
प्रचास इस्रावाचम्य नमस्त्रत्य जलं ततः ।
इदं विश्वविचक्रमे चेधा निदधे पदं सस्दृद्धस्य पांग्रसे ॥॥
महाव्याह्वतिभिः पसादाचामेत् प्रयतोऽपि सन् ।
मार्जयेदै स्टाङ्गानि इदं विश्वदितित्वृचा ।
भास्त्ररामिसुखो मज्जेदापो अस्तानिर्गतत्वृचा ॥ ८ ॥
भो भाषो अस्तान्त्रातरः ग्रह्मयन्तु स्तिन नो स्त्रपः पुनन्तु ।
विश्वं हि विग्रं प्रवहन्ति देवी चदितास्यः ग्रुचिना पूत्रत्नाम

i Z ik

ततीऽवष्ट्रं पात्राणि निमन्योक्षन्य वै यनैः।
गोंमयेन विकिप्यायं मानस्तोक इतित्यृचा ॥१०॥
भों मानस्तोक तनये मान भाष्ठिमानो गोष्ठमानी
भक्षेषुरीरिषः। मानीवीराक्षानी बद्रभामिनीऽवधीईविक्षन्तः
भेदिसि लाइवामहे ॥ ११०॥

ततोऽभिषिश्चेश्वन्त्रे स्व वाश्योस्त ययाक्रमम्। इसने वश्ये द्वार्था त्वनः सत्वन दत्वपि ॥११॥ चापो लन्तुमसीति च मुचलवस्तिति चः। ची दूमसी वर्णकाधीस्त्रस्थास्त्रयः॥१३॥

श्री तलायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाशासी यजमानीः इतिर्मः। पहेनः मानी वर्षो इतिरुध्युर्षं समान शायुः प्रमोषीः। भी लन्दी भग्ने वर्षास्य विद्वान् देवस्य हेलो भवयासिसीष्ठा यजिष्ठी विक्रतमः। सीग्रचानी विखादेषांविः प्रमुसुः सत् साहा। भी सलन्दी भग्ने वस्मो भग्नी नेदिष्ठी भवा उषसीत्र्युष्टी। भवयस्माणी वर्षां वराणी वीहिमूलीनां सहवीन एषि। भी भागो नीषि हिंसाईनो राजस्तो वर्षणी नोसुद्धा यदाहरस्त्रा इति। भी वर्षणित ग्रपामहे ततो वर्षणी नोसुद्धा यदाहरस्त्रा इति। भी वर्षणित ग्रपामहे ततो वर्षण नी सुद्धा। भी उद्धामं वर्षणपायमस्तद्दाधमं वेमध्यमं स्थाय क्ष्यावयमादित्यवते तवानागसो भदित्ये स्थामः। सुद्धन्तु मामध्यथाहरूषस्य लत्। भही यमस्य पत्नीसानः सर्वसादेव किल्यिषात्। भवस्यनिचं पुनर्विचेर्तसः नित्यं प्रमः। भवदेवदेवस्यात्। भवस्यनिचं पुनर्विचेर्तसः नित्यं प्रमः। भवदेवदेवस्यात्। भवस्यनिचं पुनर्विचेर्तसः नित्यं प्रमः। भवदेवदेवस्यात्। भवस्यनिचं पुनर्विचेर्तसः नित्यं देवधीमल्याहो॥ १४॥

श्रमिषित्र तथाकानं निमन्याचय व पुनः।
दर्भेण पाययेत्रान्ते रिलक्षे पारणैरिमैः ॥१५॥
श्रापोच्चिते तिस्त्रिमिरिदमापो इविषतीः।
देवीराप इति दाभ्यां भापो देवा इतिख्या ॥१६॥
द्रुपदादिव इति च श्रको देवीरपा रसः।
भापो देवीः पावमान्यः पुनन्ताद्या ख्रुचो नवः॥१७॥ः
चित्पतिमैति च श्रनेः श्राव्याकानं समाहितः।
हिरखवणी इति च पावमान्यस्त्रया पराः॥१८॥
तरवं सामा श्रुववत्यः पवित्राणि च श्रतितः।
वार्र्श्या बेह्नवः पुरस्ताः श्रितितः संप्रयोजयेत्॥१८॥ः

वक् राजेत्वृत्ता तीयसुपस्थाय प्रदिचयम् । प्रावर्त्तयेत्तदुदकं ये ते अतमितित्वृत्ता ॥ ॥ ॥ भी उदं राजा वद्द्यस्थार सूर्याय पन्यानमनेत प्रपराद् प्रतिभाता च वक्षारस्ताह्नद्याविषस्तित् । नमोऽन्यद्याया-सिष्ठतोवद्यस्य पात्रः वद्द्यायः नमः ॥५॥

शों ये ते यतं वक्षाय सहसं यत्रीयाः पाया वितताः सहान्तः स्रोभनोऽवस्वितोत विश्ववित्रे सुञ्चन्तु सक्तः स्वर्काः स्वाहा। सुमित्रियान दलपोऽञ्जि सिमाञ्चलोत्तरेण तोयं पश्चा-द्विराच्य चैव विनिचिपेत्। श्री सुमित्रियान श्राप शोषधयः सन्तु द्विमित्रियास्तसे सन्तु योऽस्तान् हेष्टि यञ्च वयं दिशः।

पादी जह किटिसैव पूर्वसिक्तिभिक्तिभः ॥ ६॥ प्रचास इस्तावाचम्य नमस्तत्व जलं ततः । इदं विश्वविचक्रमे चेषां निद्धे पटं समूद्रमस्य पांश्रसे ॥॥ महाव्याद्वतिभा पंचादाचामेत् प्रयतोऽपि सन् । मार्जयेदै स्टाङ्गानि इदं विश्वदितित्वृचा । भास्तरामिमुखो मच्चेदापो श्रम्नानितित्वृचा ॥ प

भी भाषो भसानातरः ग्रह्मयन्तु इतेन नो इतयः पुनन्तु । विष्यं हि विष्रं प्रवहन्ति देवी वदितास्यः श्रविचा पूतवामि

ततीऽवष्ट्रेष्य पात्राणि निमन्योत्मच्य वै यनैः। गोमयेन विश्विप्यायं मानस्तोक इतित्युचा ॥१०॥

भी मानसीके तनये मान भाग्रिमानी गोष्ठमानी भम्मेषुरीरिकः। मानीवीरासानी रहमामिनीऽवैधीईविधन्तः भैद्धि लाइवॉसई॥ १११॥

ततोऽभिविश्वेयम्बेस्त वार्योस्त ययाक्रमम् । इससे वर्षे द्वार्था लवा संख्य दलेपि ॥१२॥ भापो लन्तुमसीति च मुख्लवस्तिति चः। भी दूससे वक्णकाधीहरसत्यासतयः॥१३॥

भी तलायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदायास्ते यनमानोः इतिर्मिः। घट्टेन मानो वक्षो इत्रेऽध्युक्षं समान चायुः प्रमोषीः। घी लक्षे घन्ने वक्षस्य विद्वान् देवस्य हेको चव-यासिसीष्ठाः यजिष्ठो विद्वानमः। सोग्रचानो विद्यादेषांविः प्रमुसुन्धः सत् साहा। घो सलको घन्ने वमो भवतो नेदिष्ठो चक्षा उषसीव्युष्टो। घवयद्माणो वक्षं वराषो बीहिसूबीकं सुहवीन एवि। घो घापो नौषि हिंसार्वनो राजस्ततो वक्षो नोसुन्धा यदाहरस्या इति। घो वक्षेति यपामहे ततो वक्षा नोसुन्धा यदाहरस्या इति। घो वक्षेति यपामहे ततो वक्षा नोसुन्धा यदाहरस्या इति। घो वक्षेति यपामहे ततो वक्षा नोसुन्धा यदाहरस्या इति। घो वक्षेति यपामहे ततो स्थाय अधावयमादित्यवते तवानागसो घदितये स्थामः। सुन्धन्तु मामस्यथाहक्षस्य त्वत्। घहो यमस्य पत्नोसानः सर्वसादेव किल्विषात्। घंवस्थवनचं पुनर्विचेक्सि नित्यं प्रमः। घवदेवैदेवस्रता मनोयासि समवसत्ये स्रतं प्रयाच्याः देवधीमत्याहीः॥ १४॥ः

सिमित्र्य तथालानं निसञ्चाचस्य वै पुनः।
दर्भेण पाययेत्रान्ते शिक्षः पारणेरिसेः ॥१६॥
सापोच्छिति तिस्ति दिसापो इविषातोः।
देवीराप इति हाभ्यां जापो देवा इतिखुद्धा ॥१६॥
हुपदादिव इति च श्रको देवीरणा रसः।
सापो देवीः पावसान्यः पुनन्त्वाद्या खुन्ते नवः॥१७॥।
चित्पतिसेति च श्रनेः द्वाव्यात्मानं समाहितः।
हिरण्यवर्णा इति च पावसान्यस्त्रथा पराः॥१८॥।
तरव् सामा ग्रह्वत्यः पवित्राणि च श्रतितः।
वार्ण्या बहुवः पुर्णाः श्रीतितः संप्रयोजयेत्॥१८॥।

प्रांकारेण व्याह्रतिसर्गायत्रा च समन्तिः।
प्राद्यक्ते च कुर्वीत प्रभिषेकं यथायमम्॥ २०॥
जन्नमध्यस्थितस्थेव मार्जनन्तु विधीयते।
प्रनाजेले जपेकन्तं तिः कात्वा प्रवसर्थपम्॥ २१॥
द्रुपदाद्याक्तिवर्तंदयं गौरिति च त्यृचम्।
प्रनावेद तु मन्द्रान् वा स्नृतिहष्टान् समाहितः॥ २२॥
सव्याह्रतिं सप्रणवां गायत्रीं वा जपेद बुधः।
प्रावक्तिद्या प्रणवं स्नरेहा विष्णुमव्ययम्॥ २३॥
विष्णोरायतनं प्रापः स एवापतिक्चते।
तस्यैवं तमवस्त्रे तस्त्रसात्तं द्यप् च संस्ररेत्॥ २४॥
तिष्णोरितिमन्त्रेण निमन्त्राप्सु पुनः पुनः।
गायत्री वैष्णवी द्योवा विष्णोः संस्ररणाय वै॥ २५॥
प्रा ददमाप प्रवहत्र सं मर्ल चालकोहितम्।
यथा त्वहोत्रास्तं यद्य गोर्पे प्रभीष्रणम्॥ २६॥

यापोमातसारेनसः पावमानस सुसत हविषाती विना वापोहिविषान् याविरासितः। हविषान् देव यस्रो हविषान् यस्तु सूर्यः। देवीरापो अपा प्रव्या यस किर्मिहेविषः इन्द्रिय-वानादित्यन्तनः तं देवेश्यो देवता दामुग्रक्तसेश्यः तेषां भाग-विवित्तससमुद्रसः द्विष्णापयासिमेनापोपिभर्रश्यतमोषीः। यापो देवी मधुमतीरग्रज्ञन्तु द्वावती राजस्तित्वाः। याभि-मिवावरुषस्य सिस्त्याभिरिन्द्रमनयत्यवनवातीवद्रुपदां ग्रनो देवीः यपामस्यक्त्यसंसूर्यं सन्तं समाहितं यपां रसस्य यो रस्य यो ग्रनास्यः त्रासामास्यानात्विह्नतासोषध्यः सिपप्रकाः। प्रवन्तु मा पितरः सौग्यासः पुनन्त्वनापि पिता सहसः पवि-वेष गतायुषा। पुनन्तु मा पितासहाः पुनन्तु प्रपितामहाः

पवित्रेण गतायुवा विम्बमायुर्वा वैगावै:। मानमायुवि पर-स्तायरीर्जिम्प्य लचे वावस्तत्वक्नाम्। पुनन्तु मा देव-जनाः पुनन्तु मां मासाधियः पुनन्तु विम्हा भूतानि जातवेदः पुनीहि मां। पवित्रेष पुनीहि मा मुक्रेण देवदी भन क्वा क्रतुधन्दः। यत्ते पवित्र मर्चिष्यने विततमन्तराब्रह्मा तेन पुनातु मा। पवमानः सोद्यनः पवित्रेण विचावणीयः पीता मा पुनातु मा। उमाभ्यां देवसवितः पवित्रेण वसेन च मां खनीविष्वतः । वैष्वदेवी पूनता देव्या खभाखामिसाः वस्त्राचीवीतः पूज्याः । तसयादन्तस्वधमादेषु ववं स्वामपत-योरयोगाम्। चित्पतिर्मा पुनालच्छिद्रेग पवित्रेण सूर्यस्य रिक्सिमि:। तस्य ते पवित्र पूतस्य यत्कामः। प्रणितच्छकेयं देवो वाक्पतिमांसविता लिच्छद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रिमिशः। तस्य ते पवित्रपति । पवित्रपूतस्य यत्कामः । पुनस्तक्वीयं बुपतिं अयं गी: प्रश्चिवक्रमीसद्ययतं मातरं पुनः पितरच प्रयक्तः । देवो मा सविता पुनात्विक द्रेष पवित्रेष सूर्यस रिक्सिम:। तस्य ते पविचयते पवित्र पूतस्य यत्वाम: पुनालक्क्षेत्रयं भी तिहिण्योः परसं पदं सदा प्रश्नाति स्रयः। दिवीव चत्तुराततम्॥ २७॥

सालैवं वाससी घीते चिच्छने परिधाय च। प्रचाल च सदादिश हस्ती प्रचाल वे तदा ॥ २८॥ भाचान्ते पुनराचामेत् मन्त्रेण सानमोजने । द्रुपदश्च त्रिरावर्च्य तथा चैवाचसर्वणम् ॥ २८ ॥ भाचन्याम्बाक्ष चालानं विराचन्य मनेरस्त्। ततोऽपतिष्ठे दादित्यमूभि पुष्पान्वितास्त्रितः ॥ ३०॥ प्रचिप्योदकमुद्य उदेखं चित्रमिखपि। त्वचरिव इति च इंसः श्रवि सदित्यपि ॥ ३१ ॥ . CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

.एताच्नपेटूड् बाडुः स्थेमीच्य समाहितः। गायबीच तथा यस्या उपस्थाय दिवाकरम्॥ ३३ ॥ विधाड़ित्यनुवानेन स्तोन पुरुषस्य च। शिवसङ्खेन तथा मण्डलमाद्वापेन च॥ ३३॥ दिवा कियत्तथा चान्यैः सीरीर्मन्त्रेसः यतितः। जपयत्रस्तु कर्त्ताव्यः सर्वदेवप्रणीतकः ॥ ३४ ॥ षध्यात्मविद्यां विधिवज्जपेद्या जपसिद्ये । सब्यं कत्वा ब्रिराचम्यः श्रियं नेषां प्रति चितिम् ॥ इध् ॥ वाचं वागीखरं पुष्टिं तुष्टिश्वः परितर्पचेत्। जमामक्सतीचेव यंची मातरमेव च ॥ ३६ ॥ जयाच विजयाचैव सावित्री मान्तिमेव चः। साइं सर्वा प्रतिचैव तथैवादितिसुत्तमाम्॥ २०॥ ऋषिपत्नीस कन्यास तर्पयेत् काम्यदेवताः। सर्वमङ्गलकामस्तु तर्पयेत् सर्वमङ्गलाम्॥ ३८॥ पात्रमासकापर्यनां जगत् हप्यतिदं भुवन् । विपेदपोऽचलो खींच कुर्वन् काह्नेत तर्पणम् ॥ ३८॥ इति गार्डे मझापुराणे पङ्घिकदियततमोऽध्यायः।

सप्ताधिकदिशततमोऽध्यायः।

ब्रह्मोवाच। तर्पणं सम्यवस्थामि देवादिपिछतुष्टिदम्।
यो मोदास्वृष्यन्तां यो प्रमोदास्वृष्यन्तां यो समुखास्वृष्यन्तां यो दिन्नास्वृष्यन्तां यो विन्नास्वृष्यन्तां यो विन्नास्वृष्यन्तां यो विन्नास्वृष्यन्तां यो विन्नास्वृष्यन्तां यो योषध्यस्वृष्यन्तां यो सनातमस्वृष्यतां यो दतास्वृष्यन्तां यो सवत्सरस्वावयवास्वृष्यन्तां यो देवास्वृष्यन्तां यो सवत्सरस्वावयवास्वृष्यन्तां यो देवास्वृष्यन्तां यो सगरान्त्र्यम्तां यो नगगस्वृष्यन्तां यो पर्वतास्वृष्यन्तां स्रो त्वास्वृष्यन्तां स्रो पर्वतास्वृष्यन्तां स्रो त्वास्व

सिर्वानुषा यचास्तृष्यनां भी रचांति द्यपनां भी पियाजास्तृष्यनां भी सुपर्णस्तृष्यनां भी स्तानि द्यपनां भी
भूतपासा ज्ञत्विष्ठास्तृष्यनां भी दचस्तृष्यतां भी प्रचेतास्तृव्यतां भी मरीचिस्तृष्यतां भी प्रतिस्तृष्यतां भी प्रक्रिरास्तृव्यतां भी प्रतस्त्रस्तृष्यतां भी प्रतस्तृष्यतां भी क्रतुस्तृष्यतां
भी नारदस्तृष्यतां भी स्गुस्तृष्यतां भी विष्वासितस्तृष्यतां
भी सामभुवस्तृष्यतां भी सारीचिषसृष्यतां भी विष्ठस्तृष्यतां
भी सामभुवस्तृष्यतां भी सारीचिषसृष्यतां भी तामसस्तृव्यतां भी दैवस्तस्तृष्यतां भी चचस्तृष्यतां भी भवस्तृष्यतां
भी वेवस्ततस्तृष्यतां भी प्रमामस्तृष्यतां भी भवस्तृष्यतां
भी सनिकस्तृष्यतां भी प्रमामस्तृष्यतां भी भवस्तृष्यतां

भो नीवोतिः सनकस्तृष्यतां भी सनन्दस्तृष्यतां भी सना-तनस्तृष्यतां भी कपिलस्तृष्यतां भी भाग्रिस्तृष्यतां भी वोद्रुस्तृष्यतां भी अनुष्याणां कव्यवालस्तृष्यतां भी सोमस्तृ-ष्यतां भी यसस्तृष्यतां भी भव्यमास्तृष्यताम्॥ २॥

भी प्राचीनावीती श्रामिश्वात्ताः पितरस्तृ प्रान्तां श्रों सीमस्ताः पितरस्तृ प्रान्तां श्रीं विश्वदः पितरस्तृ प्रान्तां यमाय तमः धर्मराजाय नमः सृत्यवे नमः श्रन्तकाय नमः वैवस्तताय तमः काजाय नमः सर्वभूतज्ञयाय नमः श्रीडुस्वराय नमः देशाय नमः नीजाय नमः परमिष्ठिने नमः वृकोदयाय नमः चित्राय नमः चित्रगुप्ताय नमः ॥ ३ ॥

ब्रह्मादिस्तस्वपय्येन्तं जगत् खप्यतु पित्रस्यः स्वधा नमः पितासहस्यः स्वधा नमः। श्रायान्तु नः पितरः सीन्यासा श्रानित्वात्ताः प्रथिभिर्देवयानैरिसन् यत्ते स्वध्या मदन्तोऽ-विद्युवन्तु ते श्रवन्त्रसान् ॥ ४॥

त्रपंयत मे पितृन् पिद्धभ्यः खघा नमः पितामहेभ्यः खघा नमः प्रमातामग्रीपतामहेभ्यः खघा नमः मातामहेभ्यः खघा नमः । पितामहभ्यः खघाः पितरो धमीमदन्तः पितरो भमी ढप्यन्तः पितरः खघाः पिनेह पितरोऽपि वानवयां वित्रयां सवनपविव्रता रयपित ते जातवेदाः खघामियं ग्रं सकतं जुषस्र । भो मधुन्याता ऋतायते मधु चरन्ति सिन्धवः । मध्योणं सन्त्रोषधीमंमधुनक्षमुतोषसो मधुमत् पार्थिवं रजः । मधुद्यीरस्तु नः
पिता मधुमान्नो वनस्रतिमधुमान् शस्तु सूर्यो माध्नीर्गावो भवन्तु नः॥ ६॥

प्रियामच्छाच्चित्वानम्। नमो वः पितरो रसाय नमो वः पितरः ग्रजाय नमो वः पितरो जीवनाय नमो वः पितरः स्त्रधाये नमो वः पितरो घोराय नमो वः पितरो मन्धवे। नमो वः पितरो ग्रचाच पितरो दत्तः। नमो वः पितरो दश्चे तदः पितरो वासः। मातामचानां विरच्चितः। ततो मात्रादीनाम्॥ ७॥

ये चाखानं कुले जाता पशुचा गोविणो सताः। ते व्ययन्तु मया दत्तं वस्त्रनिष्पीड्नोदकम्॥ ८॥ इति गार्ड्े महापुराणे सप्ताधिकद्विधततमोऽध्यायः।

#### षष्टाधिकदिशततमोऽध्यायः।

ब्रह्मोवाच। वैखदेवं प्रवस्थासि होमसच्यसुत्तसम्।

प्रज्वाक चानि पर्युक्त क्रव्यादमनि प्रहिक्तिम दूरं यमराज्यं गच्छतु रिप्रवाह । इहैवायसितरी जातवेदा देवेस्यो हव्यं वहतु प्रजानम् । भो पावक वैद्यानर ! इदमाश्चनं चन्मीगर्भसंख्यतः । योजोक्तप महाबह्मस सुद्धर्ती-CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA

बिषु वैद्यानरं प्रतिबोधयामि । श्री वैद्यानरे न उभयं शाप-वातु परावतः श्रीनर्नं खबुतीरपप्रष्ठो दिवि प्रष्ठोऽश्वि प्रथियां पृष्ठा विवेवा कोषधी चाविवेश वैश्वानरः सहसा पृष्ठोऽन्तिः नमी दिव्य स षष्ठां नत्तम्॥ १॥ श्रीं प्रजापतये स्वांचा श्रीं सीमाय खाद्या श्री हदस्यतये खाद्या श्री शनिसीमाभ्यां लाहा भी दन्द्राम्बिभ्यां लाहा। भी वावाप्रिवीभ्यां लाहा। भी रन्द्राय खाहा भी विश्वेभ्यो देवेभ्यः खाहा भी ब्रह्मण लाहा। श्री श्रद्भाः खाहा श्री श्रीविधवनस्रतिभ्यः खाहा श्री ग्रहाय खाद्या श्री देवदेवताभ्य: खाद्या श्री मृन्द्राय खाद्या श्री इन्द्रपुरुषेभ्यः खाहा भी यमाय खाहा भी यमपुरुषाय खाहा भी सर्वेभ्यो सूतेभ्यो दिवाचारिभ्यः खाद्या भी वसुधापित्रभ्यः स्ताज्ञा। भी वे भूता प्रचरन्ति दीना च निमिचन्तो सुवनस्य सध्ये तेभ्यो बिलपुष्टिकासी ददामि। सयि पुष्टिं पुष्टिपति-र्ददातु । श्री श्राचाण्डाखपतिर्ददातु श्राचाण्डाखपतितवाय-सेव्यः ॥ २ ॥

इति गार्क् सहापुराणि अष्टाधिकदियततमोऽध्यायः।

# नवाधिकदिशततमोऽध्यायः।

ब्रह्मीवाच। प्रथ सन्ध्याविधि वच्चे दिजातीनां समासतः।
प्राप्तिव्रः पवित्रो वा सर्वावखां गतोऽपि वा।
यः स्मरित् पुण्डरीकाच्चं स वाष्ट्राम्यन्तरः ग्रचिः॥१॥
गायन्नीच्छन्दो विम्बामित्रक्तविद्धिपात् ससुद्राः कुच्चिसन्द्रादित्यो कोचनी। प्रान्तिसुखं विष्णुद्धदयं ब्रह्मक्द्रियरो
क्द्रियखा उपनयने विनियोगः। भ्रों भूः पादे सुवः जातुनि
सः हृदये मद्यः ग्रिरसि जनः शिखायां तपः कप्छे सत्वं
जाताहे भ्रों इदयाय नमः भ्रों भूः श्रिरसे खाद्या। भ्रों सुवः

गिखायै वीषट् सः वावचाय हं भी भूर्श्वः सः ससाय फट्॥२॥

भी भूः भी सुवः भी खः भी महः भी जनः भी तपः भी सत्व ततस्त्रिपदा। भापच्योऽतीरसोऽस्तं ब्रह्मभूर्भुवस्तरी भी सूर्थेसेत्वादि। भापः पुनन्तित्वादि। भन्निसेत्वादि॥३॥

भी भायात वरदे देवि। पूर्वाक्के खेतकपिणी।

माईखरी च गायकी ग्रक्षवस्त्रादिमस्किता।

हषस्त्रन्थसमाकड़ा विश्वस्ववरघारिणी॥॥॥

भायात वरदा देवी मध्याक्के कृष्णकपिणी।

पतिवस्ता शहचक्रगदापद्मसमन्विता॥॥॥

खेतवर्णा समुद्दिष्टा रिवमस्कृत्रसंस्थिता।

खेतपद्मसमासीना खेतपुष्पोपश्चीमिता।

भायात वरदा देवी भपराक्के सरस्तती॥ ६॥

भापोद्दिष्टामयो सुवः सान सर्व्वदे द्वातनः।

महेरणाय चच्चे। भों यो दः भिवतमो रसः तस्य भानगते इनः उमतीरिव मातरः । भीं तस्या भरङ्गमामवी यस्य चयाय जिन्वय भागोजन भयाचनः । भीं सुमित्रियान भाग भोन- धयः सन्तु भीं दुर्मित्रियास्तस्य सन्तु योऽस्मान् देष्टि यश्च वयं दिसः भीं दुपदादिव सुसुचानः सिद्धः स्नातो मलादिव पूतं पवित्रेणे वाद्यमापः ग्रन्थन्तु मैनसः । भीं ऋतश्च सत्यश्वामीद्वात्तः पसीऽध्यजायत ततो रात्रप्रजायत ततः ससुद्रोऽर्णवः ससुद्रा- दर्णवा दिष्यंवत्सरोऽजायत भृष्टोरात्राणि विद्यदिष्यस्य मिषतो वभी सूर्याचन्द्रमसी घाता यथापूर्वमक्तस्ययत् दिवश्च प्रियवीश्वान्तरीचमयो स्वः ॥ ७॥

<sup>ः</sup> गायत्रा विश्वामित्रऋविर्गायती च्छ्न्दः सविता देवता जपे

विनयोगः। श्री उदेखं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः हमे विश्वाय स्ट्यम्। श्री चित्रं देवानासुदगादनीकं चचुिमेत्रस्य वरुणस्थान वर्ष श्रापो स्थावा प्रथिवीश्वान्तरीश्वं स्ट्यांका जगतस्तस्थुषश्च। श्री तत्रचुदेविहतं पुरस्ताच्छुक्रसुचरित्। प्रस्तेम शरदः शतं जीवेमः शरदः शतम्। श्रुण्याम शरदः शतं श्री विश्वतश्चन्नरूपतं विश्वतीसुखं विश्वतः संबाहुग्यां धमित संपत्तवैद्यावा मूमिजनयन् देवत्रकः। देवाना सुविदोनाष्ट्रवि-हानाइमितमनसम्पत इव देवयन्नं स्वाहा वा त्रेधा जपेत्॥ प्रा

उत्तरे शिखरे जाता भूग्यां पर्वतवासिनी । ब्रह्मणा समनुज्ञाता गच्छ देवि । यथासुखम् ॥ ८ ॥ इति गारुड़े महापुराणे नवाधिकदिशततमोऽध्यायः ।

### द्याविकदियततमोऽध्यायः।

त्रज्ञोवाच। व्यास! त्राचमहं वच्चे भुतिसृत्तिप्रदं नृषाम्।
पूर्वे निमन्त्रयेद्विप्रान् विशेषाद ब्रह्मचारिषः॥१॥
प्रदक्षिणोपवीतेन देवान् वासोपवीतिना।
पितृविमन्त्रयेत् पादौ ततो संयोगमन्त्रतः॥२॥
भी भागतं भविद्विरित प्रत्रः। भी सुलागतिसिति तेव्ते
भी विश्वेश्यो देवेश्य एतत् पादोदकमर्घे स्वाचा। इति देवबाह्मणपादयोदेवतीर्थेनासुग्नक्षमसृहत्वत्वदानम्॥३॥

ततो दिचणाभिमुखेन वामोपवीतेन अमुकागोत्रेभ्यः अस्मत्-पिद्धपितामद्वेभ्यो यथानामग्रमेभ्य एतत् पादोदकमध्ये स्वधेति पित्रादिवाद्वाणपादयोः पिद्धतीर्थेन आसुम्बकुग्रकुसुमसद्वित-जन्दानम् ॥ ४ ॥

एवं मातामहादिभ्यः एतत् जाचमनीयं खाहा स्वधित बाह्मणहस्ते एव वीऽर्घः इति ब्राह्मणहस्ते पुष्पदानम् ॥५॥ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA भी सिष्टिमदमासनं इह सिष्टिमित्यिमित्रातः भी मूः भी सुवः भी स्वः भी महः भी जनः भी तपः भी सत्यं समब्याहः तिमिः पूर्वमुखदेवब्राह्मणोपविश्वनम्। उत्तरिङ्मुखपिढ-ब्राह्मणोपविश्वनम्। भी देवतास्यः पिढस्यस्य महायोगिस्य एव च। नमः स्वधाये स्वाहायै नित्यमेव भवन्तु ते। इति विजीपेत्॥ ६॥

कातियो प्रमुक्तगोलापामस्यत्पिद्धपितामहप्रिपतामहानां यथानामधर्मपां विश्वदेवपूर्वकं करिष्ये। श्री विश्वस्यो देवेग्यः खाहा। श्री विश्वदेवपूर्वकं करिष्ये। श्री विश्वस्यो देवेग्यः खाहा। श्री विश्वदेवानावाह्यिखे आवाह्येख्ने श्री विश्वदेवाः स्वागत स्पुताम इमं हवम् इदं विश्वनिषीदत। श्री विश्वदेवाः स्पुताम इमं हवम् इदं विश्वनिषीदत। श्री विश्वदेवाः स्पुतमं हवं येमे प्रकारीचे य उपपद्म विश्वा प्राम्विज्ञा उत्तवा यज्ञता। श्रासद्मास्मिन् विश्वि मादयध्मम्। श्री श्रीष्ठ्ययः सममदन्तः सोमेन सह राज्ञा यस्म क्षणोति वाद्मपद्म राजानं पारयामसि। श्री श्रीणच्छन्तु महामागा विश्वदेवा महाबलाः। ये यत्र विश्विताः श्राहे सावधाना मवन्तु ते। श्री श्रपद्मतासुरा रज्ञांसि वेदिषद। इति विश्वमिर्यविवित्रस्थमः॥ ७॥

भी पात्रमहं करिये भी कुरुयित यनुजातः सायकुम पनदयं प्रदिश्ममाणं कत्वा भी पवित्रे स्रो वैश्वायी भनेन कुशान्तरेण किस्ता भी विश्वामनसा पूर्वस्य द्वास्युक्त कुशान्त-रेण विव्रतं कत्वा पात्रे प्रवित्रनियेवसम्॥ ८॥

शों यसो देवो रसोष्ट्ये आपो भवन्तु पीतये संयोरिम-श्रवन्तु नः। पात्रे जलदानम्। शों यवोऽसियवयासादेषो यव-याराति इति यवदानम्। गन्धद्वारां दुराधवीं नित्यप्रष्टां करीविपीं। ईम्बरीं सर्वभूतानां लासिहोपाह्यये त्रियसिति गत्धदानम्। श्रौ या दिव्या श्रापः पयसा संवभूतुर्या शन्तरीचा स्तपार्थवीर्व्याः यित्रयास्तान श्रापः श्रिवाः संग्रोना सुद्दवा भवन्तु। श्रो एषोऽच्यो नमः द्दित ब्राह्मणहस्ते जलं दत्ता श्रीनैव पात्रेण पवित्रग्रहणं कत्वा संसवं पवित्रञ्च ब्राह्मण-पार्वे दयात्। ततः प्रथमपाने संस्रवजलं संस्राप्य कुशोपरि जहं सुखं स्थापनं कुर्यात् तदुपरि कुश्चदानम्॥ ८॥

विश्वे स्यो देवेस्यः एतानि गन्धपुष्पधूपदीपवासीयुगयज्ञी-पवीतानि नमः। गन्धादिदानमच्छिद्रमस्तु । शस्त्रितिः ब्राह्मणप्रतिवचनम्॥ १०॥

ततः पिढपितामहप्रिपतामहानां मातामहप्रमातामह-इहप्रमातामहानां याहमहं करिणे इति धनुन्नावचनं कुर-ज्वेति ब्राह्मणैरुतो भी देवताभ्यः पिढभ्यस इति ब्रिजेपेत् ॥११॥

यो यसुकानित्रेथोऽसात्पिद्धपितामहेग्यो यथानामग्रमंथः सपत्नीकिग्यः इदमासनं स्वधा। इति ब्राह्मणवामे यासन-दानम्। भी पितृनावाहयित्रे भी यावाहयेख्ने भी उग्र-तास्वा निधीमह्मग्रन्तः समिधीमिह उग्रन्त् ग्रत यावहः पितृन् हविषे यत्तवे। भी यायान्तु नः पितरः सोग्यासी पितृन् हविषे यत्तवे। भी यायान्तु नः पितरः सोग्यासी पितृन् हविषे यत्तवे। भी स्वावाहनम्। भी यपहता यसुरा धिब्रवन्तु ते यवत्त्वस्नान् इत्यावाहनम्। भी यपहता यसुरा खासि वेदीषदः। इति तिखविकिरणम्। भी तिखोऽसि सीम-देवत्यो गोषवी देवनिर्मितः। प्रवमितः एकः स्वध्या पितृन् खोकान् प्रीणाहि नः स्वाहा। तिखदानम्॥ १२॥

गत्मपुष्पे इस्ताभ्यां दत्ता पित्वपात्रस्थाप्य या दिव्येति । पितवा असुनगोत्रास्मत्पितः ! असुनदेवग्रमंत् ! सपत्नीतः ! एष तेऽष्ये : स्वधा । सपवित्रं पात्रं रहिला वासपार्श्वे दिल्ले । सभापिति । भ्रो पित्वभ्यः स्थानससीत्यशोस्ख्यात्रस्थापनम् ॥१३॥ सभापिति । भ्रो पित्वभ्यः स्थानससीत्यशोस्ख्यातस्थापनम् ॥१३॥ भी ग्रहनां लोकाः पित्तसदनाः पित्तसदनमसि। ग्रधी-सुखपात्रसर्थनम्। ततो प्रतात्तमनं ग्रहीत्वा दिखणोपवीती पित्रत्नाद्वाणम्। भी भन्ती करणमहं करिष्ये भी कुरुष्वेति तिनोत्तं भी भन्यो क्यायाहनाय स्ताहा भाष्ट्रतिहयं देवता-द्वाणसे दस्ता अविग्रप्टानं पिण्हार्थं स्थापयित्वा भपरमहें पित्रादिपाने मातामहादिपाने च निश्चिपत्॥ १४॥

पात्रसुद्रादि निघाय कुशं दत्ता प्रधोसुखाभ्यां पाणिभ्यां पानं ग्रहोता। श्रों पृथिवी ते पानं ची: पिधानं त्राह्मणस्य सुखे अस्ते सस्तं जुहोसि खाहा पात्रासिमक्षणम्। इदं विश्वविंचक्रमे नेधा निद्धे पदं समूद्रसस्य पांश्रखे। विश्वो। ह्यं रचस्र दत्यन्तमध्ये श्रधोसुखहिजाङ्गुष्टनिवेशनम्॥१५।

चपहतेति तिर्यविविकरणम् । भी निहस्मि सर्वे यहमेश्व-वद्भवेदतास सर्वेऽस्रदानवा सया रवांसि यचाः सिपश्यच-सङ्घा हता सया यातुषानास सर्वे हति सिहार्थविकरणम्॥१६॥

ततो मध्विजोचनसंज्ञकिभ्यो देवेभ्य एतदवं सप्ततं सपा-नीयं सव्यक्तनं खाहेति वारिज्ञयाद्यैतनुसङ्ख्यनम् । भी धन-मिदमच्छिद्रमस्तु भी सङ्ख्यसिनिरस्तु ॥ १७॥

ततो विपरीतोपवीतेन सव्यक्षनं सष्टतमबं पित्राहिनाद्याः पपाचे निधायः तदुपरि भूमिसंखम्बकुशं दृस्तः। यो प्रवि-वी ते पाचं इति मन्त्रेण उत्तानास्याः पात्रं रप्ष्णीत्या यो इदं विष्णोरित्यकीपरि छत्तानं दिजाङ्गुष्ठं निवेश्ययेत्। यो पप-इतेति तिखविकिरणम्। सूमिपातितवामजानुः समुक्तोन्नेस्यः पत्रात्विकिरणम्। सूमिपातितवामजानुः समुक्तोन्नेस्यः पत्रात्विकिरणम्। सूमिपातितवामजानुः समुक्तोन्नेस्यः पत्रात्विकिरणम्। स्वाविक्ष्यः एतद्वां सञ्चतं सपानीयं सव्यक्षनं प्रतिविक्षवर्णितं स्वधाः। पत्रं सक्ष्माः भा कर्णेः वक्षनीरस्यतं वृतं पयः कीन्यसं परिस्तृतं स्वधास्तः तप्यतः स्व पित्रस्यः इतिषामुख्वारिधारात्यागः॥ १६॥ श्री श्राहमिदमिस्त्र श्री सङ्ग्रसिदिरस्त । श्री भूर्भृवः सः इति विसर्जयिता श्री मधुवाता ऋतायते मधु चरन्तु सिन्धवः माध्वीर्णः सन्त्वोषधीर्मधुनत्तमुतोषसी मधुमत् पार्थिवं रजः मधुबीरस्तु नः पिता मधुमान्नी वनस्रतिः सधुमान्ति सूर्यो माध्वीर्गावो सवन्तु नः । मधु मधु मधु इति जपः ॥ १८॥

यथासुखं वाग्यतासुषध्यं दति ब्रुयात्। भन्नवत् सप्तव्या-धादिकं पिढस्तोवं जपेत्।

तं सप्तव्याधा दशार्षेषु स्गाः कालास्तरे गिरी ।
चन्नवाकाः सरद्वीपे इसाः सरित मानसे ॥२०॥
तेऽभिजाताः कुरुचेत्रे ब्राध्मणा वेदपारगाः ।
प्रस्थिता दूरमध्यानं यूयं तेभ्योऽवसीदत ॥ २१ ॥
ततस्तृष्यस्र दिचणाभिमुखो वामोपवीती तत् चत्स्ष्या-

श्री शिनद्ष्या ये जीवा येऽप्यद्याः कुले मम ।
भूमी दत्तेन द्य्यन्तु द्याः यान्तु पराष्ट्रतिम् ॥
इति भूमी कुशोपरि सष्टतमनं जल्झुतं विकिरेत् ॥२२॥
तती ब्राह्मणक्रमेण जलगण्डूवं दत्त्वा पूर्ववत् सव्याद्वतिकाः
गायत्रीं मधुवातित्वृचं जम्रा श्री विवितं भवितिरित देवब्राह्मणप्रश्चः सुक्चितमिति तेनोत्ते श्री श्रीवमनमिति प्रश्चः इष्टैः सद्यः
भोजनं पिद्यादिब्राह्मणं वामोपवीतेन श्री द्यास्य इति प्रश्चः
श्री द्यास्य इति तेनोत्ते भूस्यस्युच्चणं मण्डलचतृष्कोणं तिलविकिरणम् ॥ २३ ॥

श्रा अमुकागोत ! असात्पितः ! अमुकादेवधर्मन् ! सपत्नीक !ै एतत्ते पिष्डासनं खघा । इत्यं रेखामध्ये पितामहायः सव्या-इतिकां गायत्ते मध्वातित तिर्जपन् अतं सान्धं प्रिष्टं जला CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA कुगोपरि भम्रकमोत्री भम्रत्पितः! भम्रकदेवगर्मन्! सपत्नीक एव ते पिण्डः स्वधा। द्रस्यं रेखामध्ये पितामहाय ततः सव्याहृतिकां गायत्रीं मध्वातिति त्रिर्जपन् पिण्डविकिरणं पिण्डान्तिके। भां लेपभुजः प्रीयन्तामिति स्तर्पकुशिषु हस्तमार्जनं प्रचालितपिण्डोदकेन भां भम्रकगोत्र! भम्रत्-पितः! भम्रकगोत्र! भम्रत्-पितः! भम्रकगोत्र! भम्रत्-पितः! भम्रकगोत्र ! सम्प्रत्ने एतत्ते जलमवनिनच ये चात्र-त्वामगुजांच त्यमं तस्त्री ते स्वधेति पिट्टपिण्डसेचनम्। पिण्ड-पात्रम् भघोमुखं क्रत्वा बद्वाच्वितः भां पितर्मादयध्यं यथा-भागमाद्यवायध्यमिति जपेत् भापः स्ट्रष्टावामन पराद्यस्य उद्द-मुखः प्राणांक्तिः संयस्य षद्भ्य ऋतुभ्यो नमः इति जपः ॥२४॥

वामेनैव पराष्ट्रत्य पुष्पदानम्। अचतश्चारिष्टश्चास्तु मे
पुष्धं यान्तिपृष्टिद्विणासुष्ठः धमीमदन्तः पितरो यथा भागमाष्ट्रषादेवतं दति जपः। वासः ग्रिथिबोक्कताञ्चलिं कत्वा
भा नमो वः पितरो नमो वः दति जपः। ग्रहादः पितरो
दत्त दति ग्रहवीचणं ततः सदो वः पितरो हेश दति वीच्य
पतदः पितरो वास दत्युचार्य्य अमुकागोत्र। पतत्ते वासः सधा
ततः स्वदानम्। वामेन पाणिना उदक्याद्वं ग्रहीत्वा कर्ने
वहन्तीरस्तं वृतं पयः दत्यादि पिण्डोपरि धारात्यागः ॥२५॥

पूर्वस्थापितपात्रश्रेषोदकैः प्रत्येकं पिष्डसेचनं द्रिपण्डमा-वाद्य गन्धादिदानं पिष्डोपरि कुश्रपत्रश्च दत्त्वा थे। श्रचन-मीमदन्तद्भव प्रिया प्रधूषत प्रस्तोषत सुमानवो विप्रा नविष्ठ-यामतीयो याद्यन्द्रते हरोति त्रिर्जपः॥ २६॥

इत्यं मातामहादिब्राह्मणानामाचमनं चा सुसुप्रीचित-मस्त्रिति सूरवस्युचणं कत्वा।

भा अपां मध्ये स्थिता देवाः सर्वमसं प्रतिष्ठितम् । ब्राह्मसंस्थ करे न्यस्ताः शिवा सामो सवल तः ॥

त्राचापंस्य वारे न्यसाः शिवा जापो भवन्तु नः ॥ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA शिवा भापः सन्तिति ब्राह्मणहस्ते जलदानम्। लस्ती-र्वसित पुष्करे लस्तिवेसित सदा गोष्ठे सीमनस्यं सदास्तु ते। सोमस्त्रेति प्रतिस्व यद् यत् श्रेयस्करं लोके तत्तदस्तु सदा सम। स्रो भन्नतश्चारिष्टश्चास्तु इति यवतग्हुलदानम्॥ २७॥

अमुकगोत्राणामस्मत्पित्विपितामसप्रिपितामस्थानां सपत्नी-कानामिदमसपानादिकमस्वयमस्विति पित्रादिब्राह्मणस्यो तिस्त्र तिस्त्र ति प्राच्चिति व्राह्मणो वदेत्। एतसातामस्य-दोनामस्य्यमाणिषः। श्री अघीराः पितरः सन्तु गोव्रं नो वर्षतां दातारो नोऽभिवर्षन्तां वेदाः सन्तितिते च। असाय-नोमाव्यगमत् बहुदेयस्य नोऽस्विति सनस्य नो वहु भवेदिति-श्रीय समेमस् । याचितास्य नः सन्तु मा च याचिस सन्ध-नः। एता एवाणिषः सन्तु॥ २८॥

सीमनस्यमस्त अस्वित्युत्ते प्रदत्तिपण्डस्थाने अर्घार्थपवित्र-मोचनम्। कुश्यपवित्रं ग्रहीत्वा तेन कुशेन पित्रादित्राह्मणं स्टब्बा स्वयां वाचियित्रे श्रो'वाच्यतां श्रो'पिट्टिपितामहेभ्यो यथानामश्रमभ्यः सपत्नोकेभ्यः स्वयोच्यताम्। अस्त स्वथा इत्युत्तो कर्ने वहन्तोरस्यतं स्वतिप्रति पिण्डोपरि वारिधारां दयात्॥ २८॥

ततः श्रों विश्वेदेवा श्रस्तिन् यन्ने प्रीयन्तां देवब्राह्मण-इस्ते यवोदकदानम्। श्रों प्रीयन्तामिति तेनोत्ते श्रों देव-ताम्य इति ब्रिजीप्रेत्॥ २०॥

यघोसुखः पिण्डपात्राणि चालियता याच्य दिचणी-पवीती पूर्वासिसुखः श्रों यसुकागोत्राय यसुकारेवयमंणे ब्राह्म-णाय सपत्नीकाय खालप्रतिष्ठार्थदिचणामेतद्रजतं तुस्यसहं सम्यद्दे। इति दिचणां द्यात्। ततो देवबाह्मणाय दिच-

पादानम् ॥ ३१॥

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

ततः पिढन्नाम् पे पिण्डाः सम्पना इति प्रश्नः। सस्पना इति पिण्डे चीरधारां दत्ता पिण्डचालनं स्रतिथिन्नाम् पे पिण्डपानस्तानं कता। स्रो वाजे वाजे वत वाजिनो नो धनेषु विप्रा सस्ता स्रतमा सस्ममध्यः पिषत मादयध्यं द्वप्ता-यात पिण्डादिविसर्जनं सामावाजस्य प्रस्वो जगस्यादिमे खावा प्रथिवी विश्वक्षे सामागन्तुं पितरा मातरा युवमामा सोमोऽस्तत्वायः गस्यात् इति देवविसर्जनम्। सातरा युवमामा सोमोऽस्तत्वायः गस्यात् इति देवविसर्जनम्। सा सिरस्थतामिति पिढनाम् स्राचिनम्। नाम् सेरस्थतामिति पिढनाम् स्राचिनम्। नाम सेरस्थतामिति पिढनाम् स्राचिनम् । नाम स्राचिनम् स्राचिनम् । नाम स्राचिनम् स्राचिनम् । नाम स्राचिनम् स्राचिनम् । नाम स्राचिनम् स्राचिनम् । नाम स्राचिनम् स्राचिनम् स्राचिनम् । नाम स्राचिनम् स्राचिनम् स्राचिनम् । स्राचिनम् स्राचिनम् स्राचिनम् स्राचिनम् स्राचिनम् । स्राचिनम् स्राच

सर्वे आविधिः प्रोत्तः पठितः पापनायनः।
सनेन विधिना आवं क्षतं वै यत्र कुत्रचित् ॥ ३३ ॥
सचया स्वात् पितृषांच स्वर्गप्राप्तिर्भुवा तथा।
स्रुत्तं पार्वेणआवं पितृषां ब्रह्मलोकदम् ॥ ३४ ॥
स्ति गारुड् महापुराणे पार्वेणआवक्षयनं नास
द्याधिकदियततमोऽध्यायः।

#### एकाद्याधिकादियततमोऽध्याय:।

ब्रह्मोवाच । नित्वचाचं प्रवच्यामि पूर्ववत् तिद्ययेषवत् । भो असुकागोत्राणामस्मत्पित्वपितामद्यानां असुकार्यमणां सपत्नोकानां चाद्यं सिद्यावेन युषात्ष्यदं करिथे।

भासनादिकामवस्थात् विश्वे देवा विवर्जितम् ॥ १ ॥ विश्वयाद्यं प्रवस्थामि पूर्ववत्तद्विशेषकाम् ।

जातपुत्रसुखदर्शनादी हिन्न्याचं पूर्वाभिसुखेषु दिन्नणोपवी-तिषु स्यववंदरकुर्शेदेंवतीर्थेन नमस्तारान्तेन दिन्नणोपचारिष कर्त्त्रथम् ॥२॥

दिविषजानु ग्रहीत्वा यो अवासदीयासुकहवी असुक

गोचाणामस्तत्-पितामची-मातृणाम-सुकदेवीनामसुकगोवाणां श्राचे कर्त्तव्ये वसुसत्यसंज्ञकानां विश्वेषां देवानां श्राचं सिचा-द्वेन युषासु मया कत्तेव्यमिति देवबाद्माणामन्त्रणम्। श्रो करिषसीति तेनोक्त इत्यमेवापरदेववाच्चणामन्त्रणम् ॥ ३॥

तत अमुकद्वी अमुकगोबाया मत्प्रिपतामञ्चा अमुकदेव्या नान्हीसुख्याः त्राचं सिचानेन युषासु मया कत्त व्यमिति। प्रिंपिताम्ही ब्राह्मणामन्त्रणं करिष्यसीति। तेनीकं इत्यमेव प्रमातासञ्चादिबाज्ययामन्त्रयम् ॥ ४ ॥

देविपत्रसर्वदेवब्राह्मणं याचकरणानुद्रापनं श्रासने थों विम्बे देवा स मागत मृगुताम इमं इवम् इदं वर्डिनिषीदत। भी विम्बेरेवाः मृणुतेमं इवं येमे भन्तरीचे य उपपद्यविष्टये यमिनिज्ञा उतवा ययवा यासावास्मिन् विधि मादयध्यम्। भों भागच्छन्तु इति विश्वे देवावाइनं गन्धादिदानम्। भच्छि-द्रावधारं यवाचनम्॥ ५॥

ततः प्रितामहीप्रस्तीनामनुजायमं शासनदानं गन्धा-दिदानम् अच्छिद्रावधारणवाचनम्। इत्यं पितामम्नाः मातुः ततः प्रितासहादीनां अनुज्ञापनं शासनं शावाहनं गन्धादि-दानं हद्दप्रसातासद्वादीनां अनुजापनादिकरणम्। श्रों वसु-सत्यसंत्रकेश्यों देविश्यो एतद्वं सव्यक्तनं सवदरं सद्धि प्रांत-विद्वार्तितं नम इति अवसङ्ख्यनम्। यो अमुकागोत्रे । मत्-पितामि ! अमुकीदेवि ! नान्दीमुखि! एतदनं सवदरं सद्धि त्रमः एवं मातास्इ-प्रमातास्ह्रेभ्यः ॥ ६ ॥

एकोहिष्ट' पुरावत्ते तिहिमेषं वदे सुख।

प्रथमं निमन्त्रणं पादप्रचालनम् चासनम् चय चमुकः ग्रोवस्य मत्पितुरस्वदेवधर्मणः प्रतिसावत्सरिकमिकोहिष्ट-त्राचं सिंचानेन युसाखंड कारियोह आवकरणानुज्ञापनम् CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

मासनं गम्बादिदानम् भनातुकत्यनम्। जप्यं निवीति उत्त-रामिसुखीमूयातिशिमादं कुर्यात्॥ ७॥

ततस्तृ तिं जात्वा दिच्चणितिमुखी वासीपवीती छिच्च-इससीपे प्रिक्टिंग इति प्रविविधित्यम्। प्रमुक्तमीत्र ! सत्-पितरमुक्देवयमेवितत्ते जन्मवनिनच ये चात्र त्वासनुजांश्व त्वसनु तस्त्री ते स्वधा इति रेखोपिद वारिधारादानम्। प्रेषं पूर्ववत् ॥ ८॥

दति गार्ड मञ्चापुराणे एकाद्याधिक-दियततमोऽध्यायः।

#### दाद्याधिकदियततकोऽध्यायः।

ब्रह्मीवाच । सिप्ण्डीकारणं वच्चे पूर्णेब्दे तत्वयेऽचिन । कतं सम्यक् ययाकाले प्रेतादेः पिढलोकदम् ॥ १ ॥ सिप्ण्डीकरणं कुर्यादपराह्मे तु पूर्ववत्।

पितामहादिब्राह्मणनिमन्त्रणम्। भी पुरस्वी माद्रवः संज्ञकेश्यो देवेश्य पतदासनं नमः वामपार्श्वे चासनदानम् पावाहनम्। ततः पितामहप्रपितामहानां सपत्नीकानां व्यवमहं करिश्चे दत्यनुज्ञाग्रहणं पाववयकरणं पावोपरि कुर्यं दत्त्वा पावान्तरेण पिधाय ग्रन्थिद्रावधारणान्तं परिसमाध्य तथेव पितुरपि द्वे एव प्रेतपदान्तनान्ता व्याहकरणानु विद्यान्त । प्रधारणम्॥ २॥

तत् परिसम्। तामचप्रिपतामच्छचप्रिपतामचक्रमेण पाताणां मनाक् नम् उद्घाटनं कत्वा। घो ये समानाः समनसः पितरो र ो तेषां खोकः स्वधा नमो यन्नो देवेषु कस्मताम्।

भो से समाना अध्यान की जीवा जीवेश प्रास्ता। Satya Vrat Shastri Coperation, Rew Delhi Dight Dy 33 Foundation USA

तिवां जीर्मीय कल्पतामिस्न न लोके यतं समाः॥

इतसन्बद्देन पिढपात्रोदनं पितासहप्रपितासहपाने वृद्धप्रियतामचपाचं परित्यच्य पितामचप्रियतामचयोगद्वं पविवच पिखपाते चिपेत्॥ ३॥

सतः पिढवाद्मणहस्ते पावस्यपिवदानम्। पानस्यपु-यो ण शिरसः करपादार्चनं ब्राह्मणहस्तेऽन्यजनदानं हस्ताभ्यां पावसुखांप्य या दिव्येति पठित्वा अमुकगोव ! मत्पितामइ! चमुकदेवश्रमन् ! सपत्नीक ! एव ते चच्चे : स्वधा पित्रपाचे गैव पितामहत्राम्मणहस्ते स्तोकसर्घोदकं कला स्तोकसुदकं पिक्डसेचनार्थं पात्रान्तरेण पिधाय पिछत्राञ्चणवामपार्धः इचियाप्रक्रमोपरि पिढ्यः खानमसीति घधोमुखपावखाप-वस् ॥ ४ ॥

पिताल इ-प्रिपताम इत्रमिताम इत् गन्धादिदानमनी-कर्णम् चविश्रष्टानं प्रितामचादिपाते चिपेत्। पितामचा-याचासिमन्त्रणपर्यन्तक्रमेण समाप्यापि श्राह्मणपात्रासिमर्षणं प्रमूष्ठनिवेशनं तिखविकिरणं कत्वा यसुकगोतः! एतत्ते चत्रं इतं पानोयं सव्यक्तनं प्रतिविद्यवितं ये चात्रला मनुजांय खमनु तसी ते खधा इति॥ ५॥

ततो देवप्रशतिभ्य चापोवाणं दखात्। चतिथिप्राप्ती चतियियाचं कुर्यात्। चित्रवत्तरे विकिरणम्। पितामद्वादी प्रमुं कत्वा पिल्लाचाणं घो स्वदितं भवित्तरिति प्रमाः। घो असुकारीत ! मत्पित ! असुकार्यमेन् ! सपत्नीक ! एवं ते पिच्छो वे चावला मनुजांस लमनु तसी समेति पिण्डपावमिन्डट्रमस्। ततः सङ्कल्पसिदिवाचनं समाप्य पिक्डं दिधा क्रत्वा ये समानाः सुमंनस इति सन्बद्धं पठित्वा पितामदृष्ट्दप्रितामदृषाचेषु चिपेत्। पिण्डेषु गन्धादिकं दत्त्वा पिण्डचालनं स्रतिथित्रा-CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

म्राणे खदितादिप्रश्नेः। ब्राम्मणानामाचमनं सुतिक्रमण तांबू-लंदानम्। ससुप्रोचितमस्तु प्रिवा प्रापः सन्तु व्रवप्रियतामह-क्रमण ब्राम्मणकस्यो जलदानम्। गोव्रस्याच्य्यमस्तु पिट-ब्राम्मणकस्यो उपतिष्ठतामिति सतिलजलदानम्॥ ६॥

पंचीराः पितरः सन्तु प्रस्वित्युत्ते स्वधं वाचियथे इति पितामहादिश्राद्वापानुज्ञापनम्। श्रीं वाच्यतां इत्युत्ते श्रीं पितामहादिश्यः स्वधीच्यतां प्रस्तु स्वधेत्युत्ते पित्वज्ञाद्वापित्वस्यः स्वधीच्यतामिति पस्तु स्वधेत्युत्ते श्रीं कर्जं वहन्तीरिति द्वि-पामिस्खवारिधारात्यागः। श्रीं विश्वेदेवा प्रस्तिन् यन्ने प्रीयन्तामिति देवज्ञाद्वाणहस्ते थवोदकदानम्। श्रीं देवतास्य इति विर्जपः॥ ८॥

पिष्डपात्राणि चालियला बाचस्य पितासङ्घादिस्यो देखिणां देखा ततः पिढ्रबाद्धणाय बाविको मे प्रदीयन्ता-मित्याबी:पार्थनं प्रतिरह्मतामित्युक्ते दातारो नोऽभिवर्धन्ता-मिति पात्रसुत्तानं कला वाजे वाजे विसर्जनं बभिरस्यतासिति पिढ्रबाद्धाणम् ॥ ८॥

सिपकीकरणवार्षं व्यास ! प्रोक्तं मया तव । वार्षं विष्णुः वाद्यकर्तां फलं वाद्यादिकं हरिः॥ १०॥ इति गार्के महापुराणे वाद्यानुष्ठानं नाम द्वादया-विकद्भियततमोऽध्यायः।

वयोदशाधिकाद्विशततमोऽध्यायः ।
विद्याधिकाद्विशततमोऽध्यायः ।
विद्याधिकाद्विश्वतिम् विद्याधिक स्वीतिम् विद्याधिक स्वीति विद्याधिक स्वीति स्वीतिम् स्वीति स्वीतिम् स्वीति स्वीतिम् स्वीति स्वीतिम् स्वीति स्वीतिम् स्वीतिम्यम् स्वीतिम् स्वीतिम्यम् स्वीतिम् स्वीतिम्

कर्मदाराः कर्मचोकाः कर्मसम्बन्धिवान्धवाः । कर्माणि प्रेरवस्तीह पुरुषं सुखदु:खयी: ॥ ३॥ दानमेव परो धर्मो दानात् सर्वमवाप्यते । दानं खर्गच राज्यच दंबाहानं ततो नरः॥ ४॥ एकतो दानमेवाडुः समयवरदिचणम्। एकतो भयभीतस्य प्राणिनः प्रागरचणम् ॥ ५॥ तपसा ब्रह्मचर्थेण यज्ञै: स्नानेन वा पुन:। धर्मस्य नामका ये च ते वे निरयगामिनः॥ ६॥ ये च होमजपद्मानदेवतार्चनतत्पराः। सत्यचमाद्यायुक्तास्ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ ७॥ न दाता सुखदु:खानां न च इत्तीस्ति कद्यन । सकतान्येव सुद्धन्ते दुःखानि च सुद्धानि च॥ ८॥ धर्माधं जीवितं येषां दुर्गाख्यतितरन्ति ते। सन्तृष्टः को न यक्नोति फलमूबैस वर्त्तितुम्॥ ८॥ . सर्व एव हि सीख्येन सङ्घटान्यवगाइते। इदमेव हि लोमस्य कार्ये स्वादतिदुष्करम्॥ १०॥ बोभात् क्रोधः प्रभवति बोभात् द्रोइः प्रवर्तते । लोमाकोइस माया च मानो मत्सर एव च॥ ११॥ रागद्वेषावृतक्रोध सोममोद्दमदोन्मितः। यः स भान्तः परं लोकं याति पापविवर्जितः ॥ १२॥ देवता सुनयो नागा गन्धर्वा गुच्चका इर!। धार्मिकं पूजयन्ती इन धनाच्यं न कामिनम्॥ १३॥ अनन्तबंब्दीर्सेण प्रज्ञया पीरुवेण वा। चलम्यं समृते मच्च स्तन का परिवेदना ॥ १४॥ सर्वस्त्रस्य द्यात्मर्था सर्वेन्द्रियविनियइः। सर्ववानिखनुनितं श्रेयः परमिदं स्मृतम् ॥ १५ ॥

पश्चिवावती खलुं यो धर्म नाचरेनरः। पजागबद्धानस्थेव तस्त जन्म निर्ध्वम् ॥ १६ ॥ भ्य यहा ब्रह्महा गोन्नः पित्रहा गुरुतत्व्यमः। भूमिं सर्वगुषोपेतां दस्वा पापैः प्रमुखते ॥ १७ ॥ न गोदानात् परं दानं किश्विदस्ती च मिति:। या गौर्न्यायार्जिता दत्ता खत्सं तारयते कुलम् ॥ १८ ॥ नाबदानात् परं दानं किश्विदस्ति व्यव्यनं !। भवेन घार्यते सर्वे चराचरिमदं जगत्॥ १८ 🖟 कान्यादानं हषोत्सर्गस्तीर्थसेवा सुतं तथा । इस्यम्बरयदानानि मणिरत्ववसुन्धराः ॥ २०॥ अनदानस्य सर्वाचि कलां नाईन्ति बोड़शीम्। यनात् प्राणा वलं तेजवानादीर्यं प्रतिः सृतिः ॥ २१॥ क्पवापितड़ागादि आरांमाणि च कारयेत्। विसप्तकुत्तमुब्द विष्णुकोके महीयते॥ २२ ॥ साधूनां दर्शन पुष्यं तीर्थांदपि विशिष्यते। कार्लेन पास्ते तीर्थं सद्यः साधुसमागमाः॥ २३ 🖟 सत्यं दसस्तपः श्रीचं सन्तोषय चमार्जवम्। ज्ञानं शम; दया दानमेष धर्मः सनातनः॥ २४॥ इति गार्ड महापुराणे धर्मसारकथन नाम क्यो द्याधिकदिशततमोऽध्यायः।

## चतुर्वेगाधिकदिशततमोऽध्यायः

ब्रह्मोवाच । प्रायंश्वितादि क्षेऽ हं नरकाव्यवमर्दनम्। मचिका विमुखी नारी श्रुवि तीयं चुतामनः। मार्जारो नकुलसैव ग्रचीन्येतानि नित्यमः॥१॥ टट-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

बहोराबोषितो भूला पद्मायेन ग्रधति॥ २॥ विप्रो विप्रेण संस्पष्ट उच्छिप्टेन कदाचन। स्नानं जप्यच वर्त्तव्यं दिनस्यान्ते च भोजनम् ॥ ३॥ चनं समज्जिकाकीयं ग्रध्ये द्वान्तेन तत्वणात्। यस पाणितले भुक्ते प्रकृष्या बाहुना च यः ॥ ४ ॥ बहोराचेण अध्येत पिनेत् पतितवार्युत । पीतश्रेषन्तु यत्तीयं वामहस्ते न मद्यवत् ॥ ५॥ चर्ममध्यगतं तोयमश्चि स्थाद तत् पिवेत्। श्रम्खजातिरविद्वातो निवसेट् यस्य वैस्मनि ॥ ६ ॥ चान्द्रायणं परानं वा दिजातीनां विशोधनम्। प्राजापत्यन्तु शूद्ख पश्चात् ज्ञाते तथापरे ॥ ७ ॥ यस्तव भुङ्तो पकान कच्छा दे तस्य दापयेत्। तेषामपि च यो सुङ्त्रे कच्छपादो विधीयते ॥ ८॥ रजकानाञ्च ग्रैलूष-वेगुचर्मोपजीविनाम्। एतदमञ्च यो सुङ्क्षे दिजदान्द्रायणं चरेत्॥ ८॥ चाव्हालकूपभाव्हेषु श्रज्ञानात् पिवते जलम्। कुर्यात् सान्तपनं विप्रस्तदर्भेच विशः स्नृतम्॥ १०॥ पादं शूद्रस्य दातव्यमज्ञानादन्यवैस्मनि। प्रायसित्तं चिक्कच्चं स्थात् पराकमन्यनागतौ ॥ ११ ॥ चन्यनोच्छिष्टसुन् ग्रध्ये द दिनसान्द्रायणेन च। चाव्हाचानं यदा सुक्ते प्रमादादैश्वनच्दित् ॥ १२ ॥ चत्रजातिः सान्तपनं यत्रीरात्रं परे तथा। एकडचे तु चच्हालः प्रभादाद् ब्राम्मणो यदि। फलं भचयते तत्र घडोराचेण ग्रध्यति ॥ १३ ॥ शुक्रोच्छिष्टमपि वान्ताबाच्डा सं स्थाते यदि । गायवाष्ट्रस**न्ता हुपदां वा श्रतं जपेत् ॥ १४ ॥** CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

चाखालसपचाने वा विष्सू ने तु स्रतेन वा। प्रायित करात स्थात पराक्यान्यजागती ॥ १५॥ चकामतिकयो यता परावास्त्र साधकः। भन्यजातिप्रस्तस्य प्रायस्ति न विद्यते ॥ १६ ॥ मद्मादिदुष्टभाष्डेषु यदापः पिवते दिनः। क्रक्रपादेन गुध्येत पुनः संस्कारकर्मणा ॥ १७॥ ये प्रत्यवसिता विप्रा क्वान्निपवनादिष् । अवपानादि संख्या चिकोर्षन्ति खडान्तरम् ॥ १८ ॥ चारयेचीिष कंकािष दीिष चान्द्रायणानि वै। कातनामीदिसंस्कारं विशिष्ठो सुनिरव्रवीत्॥ १८॥ मानापत्यादिभिद्रेष्टा स्त्री यध्येत हिसोजनात्। खिक्छोच्छिष्टसंस्ट्रश्चना शूद्रेण वा दिन: ॥ २० ॥ एपोच रजनोमेकां पञ्चगव्येन ग्रध्यति। वर्षवाह्मेन संस्पष्टः पञ्चराचेष वै तदा ॥ २१ ॥ चदुष्टाः सन्तताधाराः वातोबृतास रेणवः। खियो बालास हदास न दूर्यां कदाचन ॥ २२ ॥ नित्यमास्यं श्रंचि स्त्रीयां शक्तुन्तैः पातितं फलम्। प्रसर्वे च ग्रुचिर्वेब्सः म्हा सुगः यहचे ग्रुचिः ॥ २३॥ **उदके चोदकस्यं तु खलेषु खलनः ग्रुचिः।** पादो स्वाप्यो च तत्रैव साचान्तः सचितामियात् ॥ २४ ॥ भस्ता ग्रंथते कांखें सुरया यस लियते। मूतेष सुरया मित्रं तापनै: खज्ञ सध्यति ॥ २५ ॥ गवामातानि कांस्यानि युद्रोच्छिष्टानि यानि च। काक्यानहतास्येव ग्रध्यन्ति दश संसाना ॥ २६॥ श्द्रभाजनंभोक्ता यः पञ्चमच्यं तूपीवितः।

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

डपोषितः पश्चमयाच्छ्येत् स्रष्टा रजस्रवाम्। भनुदक्षेषु देशेषु चौरव्याघाताची पथि ॥ २८॥ स्तवा सूत्रपुरीषन्तु द्रव्यहस्तो न दूषित। भूमी निचिष्य तद् द्रव्यं गीचं कला समाहितः॥ २८॥ मारनालं दिव चीरं तक्रन्तु क्रमरच यत्। श्रुद्राद्पि च तद् याच्चं सार्वं सञ्च तयान्यजात्॥ ३०॥ गीड़ीं पैष्टोच साध्वीकं विप्रादियें: सुरां पिवेत्। सुरां पिबन् दिजः ग्रुध्येदिन्तवणां सुरां पिवेत्॥ ३१॥ विप्रै: पश्चमतं जव्यं गायत्राः चित्रयस्य च। यतं विप्रस भुक्तामं पानपात्रेण सूतके ॥ ३२॥ ग्रचिविंप्रो दशाहेन चित्रयो दादशाहतः। वैद्यः पञ्चदमाईन यूद्रो मासेन मध्यति ॥ ३३॥ राचां युद्देषु यचादी देशान्तरगतेषु च। बासे प्रेते च यसासे सदाः गीचं विधीयते॥ ३४॥ श्रविवाहा तथा कन्या दिजो यो मोस्त्रीवर्जित:। जातदन्तस बालस कुमारी च विवर्षिका ॥ ३५॥ तेषां शृहिस्तिरात्रेण गर्भसावे च रातिसः। स्तायां मासतुत्वास चतुर्येऽिक रजसला ॥ ३६॥ दुर्भिचे राष्ट्रसंपाते स्तके सतकेपि वा। नियमास न दूषन्ति दानधर्मपरास्त्रया॥ ३०॥ दीचावाखी विवाहादी देवहिजनिमन्त्रिते। पूर्वसङ्घल्यिते वापि नाशीचं सतस्तके॥ ३८॥ प्रस्तपत्नीसंस्थादिश्वतिः स्वात्तया दिनः। चनयो यत्र इंयन्ते वेदो वा यत्र पत्रते॥ ३८॥ सततं वैखदेवादि न तेवां सूतकं मवेत्। चगुरे च ग्रहे मुत्ते विरावात् ग्रध्यति दिजः ॥ ४० ॥

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

बाह्मणी चित्रया वैस्था शुद्रा चैव रजखला। मचोन्यसर्यनात्तव बाह्मणी तु विरावतः॥ ४१॥ दिरावतः चित्रया च यदा वैस्वा ह्यपोषिता। शुद्रा सानेन शुध्येत द्रोणार्थं न विसर्जयेत्॥ ४२॥ काकमानोपनीतन्तु अव' बाह्यन्तु तत् त्यजेत्। सुवर्णीद्धिः समस्युच्य हुताये च प्रतापयेत्॥ ४४॥ कूपे च पतितो हद्दा खरागाली च मर्कटम्। तत्त्रुपस्रोदमं पीला ग्रध्येदिपस्त्रिभिर्दिनै:। चित्रयोऽ इर्द्धेनैव वैग्यो वैकाइतो परम् ॥ ४५ ॥ प्रस्थि चर्म मसं वापि मूजिकं यदि कूपतः। उद्दूख चोदकं पञ्चगव्यात् ग्रध्येत योधितम्॥ ४६ ॥ तड़ागे पुष्करिखादी सम्बादि पातयेत्तथा। वट्कुमानप उद्दृत्य पच्चगव्येन ग्रध्यति॥ ४०॥ स्रीरजी पतितं मध्ये विंयत्कुमान् समुद्दरेत्। चगम्यागमनं सत्वा मद्यगोमांसमच्चम् ॥ ४८ ॥ ग्रुध्येचान्द्रायणाद्विपः प्राजापत्येन भूमियः। वैद्यः सान्तपनात् शुद्रः पचाचोभिविश्वध्यति ॥ ४८॥ प्रायसित्ते सते द्याद् गर्वा ब्राह्मणभोजनम्। क्रीड्रायां ययनीयादी नीखीवस्तं न दूखिता। नीबीवस्तं न स्थ्रीच नीबी च निर्यं व्रजेत्॥ ५०॥ ब्रह्मम्ब सुरापय स्तेयी च गुरुतस्थगः। ऋबं दृष्टा विश्वध्यन्ते तत्वंयोगी च पञ्चमः ॥ ५०॥ ततो चेनुधर्त द्याद ब्राह्मणानान्तु भोजनम्। अम्महा हाद्यांच्दानि जुटीं काला वने वसेत्॥ ५२॥ व्यक्षेद्धकानसंग्नी वा सुसमिष्ठे सुरापी तुः। खेयो सर्वे वेद्विदे आम्राणायोपदाप्येत् । CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

व्यमेकं सहसं गां द्याच गुरुतत्यगः ॥ ५३॥ क्षतपापं चरेट्रोधे ही पादी बन्धने प्रयोः। सर्वक्षच्छें निपाते स्थात् कान्तारे खडदाइतः ॥ ५४ ॥ घण्टाभरणदोषेण सतपादं सते गवि। ग्रस्थिसकं गवां कत्वा युक्तमक्तमयापि वा ॥ ५५ ॥ त्वग्भेदं पुच्छनासां वा मासाई यावकं पिनेत्। सर्वे इस्थ्यत्रप्रादीनिययं क्षच्छमेव तु ॥ ५६ ॥ अञ्चानात् प्राध्यं विसम् व सुरासंस्पृष्टमेव च। पुनः संस्कारमायान्ति वयो वर्षो दिजातयः ॥ ५० ॥ वपनं मेखला दण्हो भैच्यचय्यवतानि च। निवर्त्तन्ते द्विजातीनां पुनः संस्कारमर्हति॥ ५८॥ . शाममांसं पृतं चौद्रं सेहंब कालसभाव:। चन्खभाण्डस्थिताः सर्वे निष्कुान्ताः ग्रचयः सृताः ॥ प्रं । एकसक्तं क्रमासंतां एकैकाइमयाचितम्। उपवासः पादकच्छं कच्छाई दिगुणं दि यत्॥ ६०॥ प्राजापत्यन्तु तत् स्थाच सर्वपातकनाशनम्। क्रच्यं सप्तोपवासेश्व सहासान्तपनं स्मृतम्॥ ६१॥ नाइसुचां पिनेदपः ताइसुचां पयः पिनेत्। व्याचसुन् पिवेत् सपि स्तमक क्रमचाप इम् ॥ ६२ ॥ द्वादंशाद्वीपवासेन पराकः सर्वपायद्वा । एकोकं वर्षयेत् पिष्डं ग्रहा क्षणे च ज्ञासयेत्॥ ६३ ॥ पयः काञ्चनवर्णायाः खेतवर्षे च गीमयम्। गोमून' ताम्त्रवर्णाया नोलवर्णाभवं प्रतम् ॥ ६४ ॥ द्धि स्थात् क्षणवर्णाया दर्भोदक्समायुतम्। गोमूबमावका खष्टी गोमयख चतुष्टयम् ॥ ६५ ॥ चीरस बाद्य प्रोत्ता दश्चतु दश्च उच्चते। CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

ञ्चतस्यः सावकाः पञ्च पञ्चगव्यं सलापहम् ॥ ६५ ॥ इति सङ्गापुराणे गारुङ्गे प्रायस्तिकवनं नास चतुर्दशाधिकडिश्यततसोऽध्यायः।

#### पञ्चद्याधिकाद्वियततमोऽध्यायः।

ब्रह्मोवाच । सुनिभियरिता धर्मा भक्त्या व्यास ! सयोदिताः। यैर्विष्युस्तुव्यते चैव सुखादिपरिचारकाः ॥ १॥ तर्पचेन च होमेन सन्धाया वन्दनेन च। प्राप्यते भगवान् विषार्धमेवासार्थमोचदः॥ २॥ धर्मो हि भगवान् विश्वः पूजा विश्वस्तु तर्पेशम्। होमः सस्या तथा ध्यानं घारणा सकलं हरिः ॥ ३॥ स्त उवाच । प्रबयं जगतो वस्त्रे तत्सवे श्रु शीनक !। चतुर्यगसद्यस्तु काषीकाबदिनं स्मृतम् ॥ ४ ॥ कतवेताद्वापरादियुगावस्थां निंबोध मे। क्रते धर्मसतुष्याच सत्यं दानं तपो दया ॥ ५ ॥ . धर्मपाता इरिबेति सन्तुष्टा ज्ञानिनो नराः। चतुर्वर्षसङ्खाणि नरा जीवन्ति वै तदा ॥ ६॥ कतान्ते चित्रयेर्विपा विद् श्रूद्रास जिता दिनैः। श्र्यातिवली विष्णूरचांसि च जघान इ.॥ ७॥ वेतायुगे विपादमी सत्यदानद्यासकः। नरा यज्ञपरास्त्रसिंस्तया खत्रोद्धवं जगत्॥ ८॥ रत्नो इरिनरै: पूच्ची नरा दशग्रतायुष:। तव विश्वामींमरत्रः चित्रया राचसानचन् ॥ ८॥ हिपादविग्रहो धर्मः पीतताचाचुते गते। चतुः भतासुषो चोका दिजचबोहुवाः प्रजाः ॥ १०॥ तत्र दृष्टालानुद्वीस विषाव्यासिस्क्रप्रध्न ।

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

तदेवान्तु चतुर्वेदं चतुर्वा व्यमजत् प्रनः॥ ११ ॥ शिखानध्यापयामास समस्तान् तान् निबीध में। ऋग्बे दमय पैलन्तु सामवेदच जैमिनिम्॥ १२॥ अथर्वायां सुमन्तुन्तु यज्ञवेदं महासुनिम्। वैश्रम्यायनसङ्गन्तु पुराणं स्त्मेव च। ब्रष्टाद्रमपुराणानि यैर्विचो हरिरेव हि ॥ १३ ॥ सर्गस प्रतिसर्गस वंशो मन्वन्तराणि च। वंशानुचरितचैव पुराणं पञ्चलचणम् ॥ १४॥ ब्राह्मं पाद्मं वैषावस्य ग्रेवं भागवतन्तया। भविष्यवारदीयञ्च स्कान्दं लिङ्गं वराइकम्॥ १५॥ मार्कण्डेयं तथाको यं ब्रह्मवैवर्त्तमेव च। कीमें मात्स्यं गार्ड्य वायवीयमनन्तरम्। षष्टाद्यसमुद्दिष्टं ब्रह्माग्डितित संज्ञितम्॥ १६॥ चन्यान्युपपुराणानि सुनिभिः कथितानि तु। चादां सनत्कुमारोज्ञं नारसिंहमथापरम्॥ १७॥ हतीयं स्वन्दमुद्दिष्टं बुमारेष तु भाषितम्। चतुर्धे श्रिवधर्माख्यं स्थावन्दोखस्भाषितम् ॥ १८ ॥ 👵 📜 दुर्वाससोक्तमासर्थं नारदोक्तमतःपरम्। कपिलं वासनञ्चेव तथैवोश्यनसेरितम्॥ १८॥ ब्रह्माण्डं वार्णञ्चाय कालिकाह्मयमेव च। माच्चिरं तथा शास्त्रमेवं सर्वार्थसञ्चयम्। परायरोक्तमपरं मारीचं मार्गवाच्चयम् ॥ २०॥ , पुराणं धर्मशास्त्रच वेदस्त्रङ्गानि यसुने !। न्यायः ग्रीनक । मीमांसा पायुर्वेदार्थग्रास्त्रकम् । गन्धवंस धनुवेंदी विद्या म्नष्टाद्य स्मृता ॥ २१॥ हापरान्ते न च हरिर्युवभारमपाहरत्। CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

एकपादस्थिते धर्मे क्रांचात्वश्वाच्यते गते॥ २२॥ जनाखदा दुराचारा भविष्यन्ति च निर्देयाः। सत्त्वं रजसाम इति दृश्यन्ते पुरुषे गुणाः। कालसचीदितास्तेऽपि परिवर्त्तन्त भावानि ॥ २३॥ प्रभूतच्च यदा सत्त्वं मनो बुद्दीन्द्रियाणि च। तदा सतयुगं विद्यात् ज्ञाने तपसि यद्तः ॥ २४ ॥ यदा कर्ममु काम्येषु प्रतिर्ययसि देशिनाम्। तदा चेता रजोभूतिरिति जानी हि भौनक ! ॥ २५ ॥ यदा लोभस्वसन्तोषो मानो दश्यस मसरः। कर्मणाञ्चापि काम्यानां द्वापरं तद्वस्तमः॥ २६॥ यदा सदावृतं तन्द्रा निद्रा हिंसादिसाधनम् । योक्सो ही भयं देन्यं स कलिस्तमसि स्नृतः॥ २०॥ यसिन् जनाः कामिनः खुः भवत् कटुकभाविषः। दस्यूत्ज्ञष्टा जनपद्रा वेदाः पाषण्डदूषिताः॥ २८॥ राजानय प्रजाभिचीः शिश्रोदरपराजिताः। भव्रता वटवीऽभीचा भिश्ववस कुटुम्बिनः॥ २८॥ तपिसनी पामवासाः न्यासिनी चार्यलीलुपाः। इस्रकाया महाहारासीर्खास्तु साधवः स्नृताः॥ ३०॥ त्यचान्त सत्यास पतिं तापसस्यच्यति व्रतम्। गुद्राः प्रतिप्रश्चिषित वैध्यस्तपः-परायणः ॥ ३१ ॥ उद्दिग्नाः सन्ति च जनाः पित्राचसदृशाः प्रजाः । पन्यायभोजनेनाग्निदेवतातिथिपूजनम् । ॥ ३२ ॥ करियन्ति कली प्राप्ते न च. पिचुप्रदक्तियाम्। कीपराय जनाः सर्वे शूद्रप्रायास भीनतः । ॥ ३३ ॥ बहुप्रजास्यभाग्यास भविष्यन्ति कली स्त्रियः।

पिराना उपनप्य आजां भेत्यांन भर्त स्ताः ॥ १४॥ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 33 Foundation USA विष्णं न पूजियव्यन्ति पावष्डोपद्यता जनाः ।

कार्नदीवनिषेविंपा चिस्त होको महागुषः ॥ ३६ ॥
कीर्त्तनादेव काष्यस्य महावस्यं परित्यजेत् ।

कार्त यन्नादिना विष्णुं त्रेतायां जपतः फलम् ॥ ३६ ॥
हापरे परिचर्यायां कालौ तहरिकीर्त्तनात् ।

तस्मादः श्र्येयो हरिनित्यं ध्येयः पूज्यस्य गीनकः । ॥ ३० ॥
हति गावड् महापुराणे युगधर्मकथनं नाम पश्चः

दशाधिकद्विगततमीऽध्यायः ।

षड्द्याधिकद्वियततमोऽध्यायः।

स्त उवाच । चतुर्युगसंहसान्ते ब्राह्मो नैमित्तिको लयः। भनाद्वष्टिस कलान्ते जायते मतवार्षिकी ॥ १॥ उत्तिष्ठन्ति तदा रौद्रा दिवि सप्त दिवाकराः। ते तु पीत्वा जवं सर्वं भोषयन्ति जगन्नयम्॥ २॥ भूभृवः खर्मचर्चीकं चराचरं जनं तथा। बद्रो भूलासी विश्वास पातासानि दहत्यमं: ॥ ३॥ विष्कुर्दहेचिकोकश्च सुखासेचान् स्जल्खन्। वर्षन्ते च वर्षेत्रतं नानासोहमहाघनाः ॥ ४ ॥ विशारिकार्णवे भूते वर्षे ब्रह्मस्क्ष्पध्क्। ग्रेतेऽनन्तासने विष्युर्नष्टे खावरजङ्गमें ॥ ५ ॥ सुधा वर्षसङ्खं स जगद्र्योऽस्जद्दिः। षय प्राक्तिकं वच्चे प्रस्यं मृणु गीनकः।॥ ६ ॥ पूर्णे संवत्सरमते संद्वत्य सक्तलं जगत्। ब्रह्मार्थं न्यस्य देहे हि सुत्तो योगवलैईिटः ॥ ७ ॥ चनाहस्त्रकंसम्पदा चासन् मेघास्त्रया दिज !। शतं वर्षाश्चि वर्षकिसंधैराहं प्रपूर्वते ॥ ८॥

प्रमार्गतेन तोयेन भिष्मत्यकः जगत्पतेः।
पूर्णे ब्रह्मायुषि गते भिष्मतेऽत्मसि लीयते ॥ ८ ॥
एवं सा जगदाधारा तोये चोवीं प्रलीयते ॥ १० ॥
वायुः खे खन्न भूतादी विश्यते च तदा महान्।
महान् प्रपद्मते व्यक्ता प्रक्रतिः पुरुषे नरे ॥ ११ ॥
प्रतवषं हरिः ग्रेते स्जतेऽय दिनागमे।
प्रवाहिक्तमेणैव व्यक्तीभूतं चराचरम् ॥ १२ ॥
दति गारुषे महापुराणे नैमित्तिकप्रलयक्यनं
नाम षड् द्रशाधिकदिश्यततमोऽध्यायः।

#### सप्तद्याधिकद्विधततमोऽध्यायः।

स्तं छवाच। प्राध्याभिकादितापांस्तीन् ज्ञाला संसारचक्रवित्।

छत्पत्रज्ञानवैराग्यः प्राप्नोत्यात्मिकां खयम्॥१॥

संसारचक्रं वच्चेऽ इमादावुत्क्रान्तिकां खयम्॥१॥

यद्दिना पुरुषार्थों न खीनः स्वात् परमाक्षानि॥२॥

जद्द्वासी नरस्यक्रा दे इमन्यत् प्रपच्यते।

नीयते द्वाद्यादेन यमस्य यमपूर्वेः॥३॥

तत्र यद्वान्धवास्तीयं प्रयच्छन्ति तिखैः सद्दृ।

यच पिष्टं प्रयच्छन्ति यमखोके तद्युते॥४॥

गतस्य नरकं पापात् स्वनं याति स्वपुच्यतः।

पापक्रद्वाति नरकं पुच्यक्षद्व याति वै द्विम्॥५॥

स्वर्गच नरकात् स्वतः स्त्रीयां गर्मे भवत्यपि।

नाभिम्रतस्य तस्त्रैव याति वीजद्वयं द्वि तत्॥६॥

कानं बुद्वद्वयं ततः भोषितमेव च।

ग्रिस्ता प्रसम्मोऽष्टः स्वाद्वद्वरं तत द्वचते॥०॥

उपाङ्गान्यङ्कुबीनेवनासान्ययवद्यानि च । श्रावर्षं याति चाक्नेभ्यस्तत् प्ररन्तु नखादिकम् ॥ ८.॥ . त्वची रोमाणि जायन्ते केशाबैव ततः परम्। नरवाधोसुखः खिला दमने च स जायते ॥ ८ ॥ ... ततस्तु वैश्ववी मायाहणीत्यत्यन्तमोहिनी । बाललन्तु सुमारलं यीवनं हदतामपि ॥ १०॥ ततस मर्णं तत्तहर्ममाप्रीति मानवः। एवं संसारचक्रेऽसिन् स्नास्यते घटियन्त्रवत् ॥ ११ ॥ नरकात् प्रतिसुक्तस्तु पापयोनिषु जायते। पतितात् प्रतिग्रह्माथ प्रधीयोनि व्रजेद् नुष । ॥ १२ ॥ नरकात् प्रतिमुत्तस्तु क्रिमिमैवति याचवाः। उपाध्यायव्यकीवस्तु सत्वा मा भवति दिन । ॥ १३॥ तज्जायां मनसा वाञ्च'स्तदृद्रव्यं वाष्यसंत्रवः। गर्दभी जायते जन्तुर्भिवस्वैवापमानकत् ॥ १४ ॥ ... पितरी पोड्यिला तु कच्छपलम् जायते। भर्तुः पिण्डसुपाखस्ती वश्वयित्वा तमेव यः॥ १५॥ सोऽपि मोइसमापने जायते वानरो सतः। न्यासीपचर्त्ता नरकाहिमुक्ती जायते क्रिमः ॥ १६॥ षस्यक्षय नरकाक्षको भवति राचसः। विखासहर्त्ता च नरो मीनयोनी प्रजायते ॥ १७॥ यवधान्यानि संद्वत्य जायते सूवको सतः। परदाराभिमर्वातु वको घोरीऽभिजायते॥ १८॥ माद्यभार्याप्रसङ्गते कीकिकी जायते नरः। गुर्वादिभार्खागमनात् शूकरो जायते नरः॥ १८॥ यज्ञदानविवासानां विश्ववर्त्तां भवेत् क्रमिः। CC-0. Pro. Shya Viat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

प्रसन्तो नरकाद्वापि वायसः सम्प्रजायते। ज्येष्ठध्वाचपमानाज्ञ क्रीचयोनी प्रजायते ॥ २१ ॥ गुद्रसु ब्राह्मकीं गला कमियोनी प्रजायते। तस्यामपत्यसुत्पाद्य काष्ठान्तःकीटको भवेत्॥ २२॥ क्रतन्नः क्रिकः कीटः पतन्नो व्यवक्त्या। षशकं दुक्वं इत्ती नरः सन्नायते खरः ॥ २३ ॥ क्रिसः स्रीवधकर्ता च बाबहन्ता च जायते। भोजनकोर्यिता तु सिज्ञका जायते नरः॥ २४॥ द्वलाक्षेव मार्जारस्तिल्ह्चेव सूषिकः। ष्टतं चला च नकुलः काको मद्गुरमामिषम्॥ २५॥ मधु इत्वां नरी दंशः पूर्वं इत्वा पिपीलिकः। चपो इता तु पापाला वायसः सम्प्रजायते ॥ २६ ॥ द्वते काहे च हारीतः कपोतो वा प्रजायते। इत्सा तु काचनं साण्डं क्रमियोनी प्रजायते॥ २०॥ कार्पासिके इते क्रीची विद्वन्ती वकस्तथा। मयूरो वर्षकं चला शाकपत्रभ जायते ॥ २८ ॥ जीवस्त्रीवकतां याति रक्तवस्वपद्भवरः। बुकुन्दरिः ग्रमान् गन्धान् ययं द्वता यथो सवेत्॥ २८ ॥ षणः कलापश्रपे काष्ट्रश्रुणकीटकः। पुषां इता दरिद्रसु प्रकृशीवकद्वतः ॥ ३० ॥ याकहर्तां च हारीतस्तीयहर्ता च चातकः। यहद्भवतान् गला रीरवादीन् सुदार्वान् ॥ ३१ व्यगुक्तकतावकीत्वक्हा च तकतां व्रजेत्। एव एव क्रमो इष्टो गोस्वर्षादिहारिषाम् ॥ ३२ ॥ विवापचारी स्वास गला च नरकान् बह्नन्।

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

परिनन्दा सतम्रतं परमर्थाद्वातनम्।
नेषुर्थे नेष्ट्रं पत्वम् परदारोपसिविनाम्॥ ३४ ॥
परस्व हरणाशीनं देवतानाम् सुन्धनम्।
निस्तत्व वच्चनं नृषां कार्पस्यम् नृषां नरः।
हपलचणादि जानीयात् मृत्तानां नरकादनु॥ ३५ ॥
दयाभूतेषु संवादः परलोकं प्रतिक्रिया।
सत्यं हितार्थमृतिम् वेदप्रामास्यदर्शनम्॥ ३६ ॥
गुक्देविधिसिविधिवनं साष्ट्रसंयमः।
सत्क्रियाचसनं मेत्री स्वर्गस्य सच्चणं विदुः।
मष्टाम्चयोगविद्यानात् प्राप्तोत्यात्यन्तिकं पत्वम्॥ ३०॥
दति गाक् महापुराणे पापपरिसामकथनं नाम
सत्तद्याधिकदिश्वतत्मोऽध्यायः।

श्रष्टाद्याधिकदिशततमोऽध्यायः।

स्त उवाच। वस्ते साझं सहायोगं सुतिसृतिकरं परन्।
सर्वपापप्रथमनं भत्त्वानुपठितं ऋणु॥१॥
समित सूर्वं दुःखस्य न समिति निवर्तते।
दत्तात्रयो खल्काय इसमाह महासितः॥२॥
यहसित्यकुरोत्पन्नो समिति स्कन्धवान् सहान्।
रहचेत्राख शाखाख यव दाराभिपक्षवः॥३॥
धनधान्ये सहापत्रे पापसूलोऽतिदुर्गसः।
विधिवत् सुख्यान्त्यथं जातो ज्ञानसहातदः॥४॥
किन्नो विद्याकुठारेण् ते गता खयमीखरे।
प्राप्य ब्रह्मरसं पोतं नीरजस्कमकास्टकम्॥५॥
प्राप्य ब्रह्मरसं पोतं नीरजस्कमकास्टकम्॥५॥
प्राप्य ब्रह्मरसं पोतं नीरजस्कमकास्टकम्॥५॥
स्त्रीन्द्रयंखयं नृतं न स्वं राजन्। न चाप्यहम्॥६॥
स्त्रीन्द्रयंखयं नृतं न स्वं राजन्। न चाप्यहम्॥६॥

न तसावादिकं वाचा नैवान्तःकरणं तथा। कं वा पद्मसि राजेन्द्र। प्रधानसिद्सावयोः॥ ७॥ स्तः परेऽक्रि चेत्रज्ञः संजातोऽयं गुणात्मकः। एकलेऽपि प्रथमावस्तथा चेतालनी नृप ! ॥ ८॥ न्नानपूर्ववियोगीऽसी नाने नष्टे च योगिन:। सा सितार्बद्धाणा चैन्यमनैक्यं प्रत ! ते गुणै: ॥ ८॥ तद् यहं यत्र वसति तज्ञीच्यं येन जीवति। यसुत्तये तदेवोत्तं ज्ञानाज्ञानिन जान्यया॥ १०॥ भवसोगेन पुष्यानासपुष्यानाच पार्थित ।। कर्त्तव्यानाञ्च नित्यानां चयम्बकरणात्तया ॥ ११॥ महिंसा सत्यमस्ये यं ब्रह्मचर्यापरिष्रही। यमाः पञ्चाय नियमाः श्रीचं दिविधमीरितम् ॥ १२॥ सन्तोषस्तपसा यान्तिर्वासुदेवार्चनं इसः। षासनं पद्मकायुक्तं प्राणायासी सक्वयः॥ १३॥ प्रत्येकं व्रिविधः सीऽपि पूरककुर्धकरेचकैः। जघुर्यो दशमावस्य दिगुषः स तु मध्यमः ॥ १४ ॥ विगुवामिस्तु मात्रामिक्तमः स उदाद्वतः। जपध्यानयुतो गर्भो विपरीतलमचकः ॥ १५॥ प्रथमे जनयेत् खप्नं मध्यमेन च वेपथु:। विपाकं हि खतीयेन जाता दोषास्वनुक्रमात् ॥ १६॥ मासनस्वनु युद्धीत सत्वा च प्रणवं हृदि। पार्शिम्यां तिङ्गद्वपशी सर्शवे कायमानसः॥ १०॥ रजसा तमसी इत्तिं सच्चेन रजसस्तथा । निक्थ नियको हत्तिं खितो युद्धीत योगवित् ॥ १८ ॥ दिखाबीन्द्रियार्थेग्यः प्राणादीन्तन एव च। नियम ससवायेन प्रत्याहारसुपत्रसात्॥ १८ ॥

प्राचायामा द्याष्टी च धारचा सा विधीयते। द्वे घारणे सृती योगो योगिसिस्तत्त्वदर्शिसः॥ २०॥ प्राङ्नाचां द्वदये चात्र खतीया च तथोरसि। कारहे सुखे नासिकाये नेत्रे स्नूमध्यसूर्वस् ॥ २१ ॥ किञ्चित्तस्मात् परिसंख घारणा दशघा स्मृताः। दशैता धारणाः प्राप्य प्राप्नोत्यचरक्पताम् ॥ २२ ॥ यथाम्बिरम्नी संचितस्तथासा परमासनि । ब्रह्मक्पं सर्वापुर्खसीमिलेकाचरं जपेत् ॥ २३॥ चनार्य तथोकारी सकार्याचरत्रयम्। इत्येतद्चरं ब्रह्म परमोङ्घारसंज्ञितम् ॥ २४॥ यहं ब्रह्म परं च्योतिः स्थूबदेहिववर्जितम्। चहं ब्रह्म परं च्योतिर्जरामरणवर्जितम्॥ २५॥ यहं ब्रह्म परं ज्योतिः प्रथिया सलवर्जितम्। अहं ब्रह्म परं च्योतिर्वायाकायविवर्जितम् ॥ २६ ॥ .. श्रदं ब्रह्म परं च्योतिः सुद्धादेद्दविवर्जितम्। घरं ब्रह्म परं च्योतिः स्थानास्थानविवर्जितम् ॥ २०॥ ष्यहं ब्रह्म परं च्योतिर्गन्धमावविवर्जितम्। यहं ब्रह्म परं च्योतिः स्रोवत्वक्परिवर्जितम् ॥ २८॥ अहं ब्रह्म परं ज्योतिर्जिद्वाघाणविवर्जितम्। च इं ब्रह्म परं च्योतिः प्राचापानविवर्जितम् ॥ २८ ॥ अदं ब्रह्म परं ज्योतिर्व्यानीदानविवर्जितम्। भद्दं ब्रह्म परं च्योतिरज्ञानपरिवर्जितम् ॥ ३० ॥ भइं ब्रह्म परं च्योतिस्तीष्वयं परमं पदम्। देन्नेन्द्रयसनीबुविप्राणाच्यावर्जितम् ॥ ३१ ॥ नित्यश्चवुच्युत्तमस्मानन्दमद्यम्। पहं ब्रह्म परं ज्योतिर्ज्ञानक्यो विसुक्षये ॥ ३२ ॥

स्त ख्वाच । इत्यष्टाक्नी मया योग छत्तः गीनक । सुतिदः । नित्यनैमित्तिकं प्राप्ता खयं प्राक्ततबन्धनाः ॥ ३३ ॥ छत्पद्यन्ते हि संसारे नैकं प्राप्ता परासनाम्। विसुच्यते विसुत्तस ज्ञानादज्ञानमोहितः॥ ३४॥ ततो न स्वियते दुःखी न रोगी न च बन्धवान्। न पापैर्युच्यते योगी नरके न विपच्यते ॥ ३५ ॥ गर्भवासे स नो दुःखी स स्थानारायचोऽव्ययः। भक्त्या त्वनन्यया सम्यो भगवान् भक्तिस्तिहः॥ ३६॥ ध्यानेन पूजया जप्यैः सम्यक् स्तोनैर्यतव्रतः। 📜 📧 यचैदनिश्वित्तश्रविस्तया ज्ञानश्च लभ्यते ॥ ३७ ॥ प्रणवादिकम्न्वेश जप्येर्मुत्ति गता विकाः। चन्द्रोऽपि परमं स्थानं गन्धर्वास्तरसी वराः ॥ ३८ ॥ प्राप्ता देवास देवलं सुनिलं सुनयो गताः। गत्ववैलय गत्ववी राजवय नृपादयः॥ ३८॥ इति गार्डे महापुराये घष्टाङ्गयोगंकथनं नाम षष्टाद्याधिकद्वियततमोऽध्यायः।

## जनविंगाधिकदिगततमोऽध्यायः।

स्त उवाच । विष्णुभितां प्रवक्षामि यया सर्वमवाप्यते ।
यथा मस्या इरिस्तुष्येत् तथा नान्ये न केनचित् ॥ १ ॥
महतः श्रेयसी मृखं प्रसवः प्रष्णसन्ततेः ।
जीवितस्य फ्लं खादु नियतिस्मर्णं इरेः ॥ २ ॥
तस्मात् सेवा बुधैः प्रोक्षा भित्तसाधनभूयसी ।
ते भक्षा जीकनाषस्य नामकर्मादिकीर्त्तने ॥ ३ ॥
सुश्वन्यश्रूषि संहर्षात् ये प्रदृष्टतन्त्वहाः ।
जगहातुर्मेहेग्रस्य ज्ञानदं चरणहयम् ॥ ४ ॥

इंड नित्यक्रियाः कुर्युः सिन्धा ये वैण्वास् ते। ब्रह्माचरं न मुखन् वै तथा भगवतेरितम्॥ ५॥ प्रणामपूर्वकं मत्त्वा यो वदेहै ख्वो हि सः। तत्मज्ञानवात्त्रस्यं पूजयंशानुसीदनम् ॥ ६ ॥ तत्वयात्रवणे प्रोतिः त्रवणं सफलं भवेत्। येन सर्वात्मना विष्णी भत्त्या भावी निविधित:॥ ७॥ विखेखरकतात् विप्राचाहाभागवतो हि सः। स्वयमभ्यर्चनच्चैव यो विषाचीपजीवति॥ ६॥ भितारष्टिविधा होषा यस्मिन् स्ते च्छोऽपि वर्तते। स विपेन्द्रो सुनि: त्रीमान् स याति परमां गतिम् ॥ ८॥ तसी देयं ततो याचां स च पूज्यो यथा इरि:। पुनाति भगवद्गत्तस्य खालोऽपि यहच्छ्या ॥ १०॥ द्यां क्रुक प्रपनाय तवास्नीति च यो वदेत्। ष्मयं सर्वभूतेभ्यो द्यादेतद् व्रतं इटः ॥ ११ ॥ सन्त्रयाजिसइस्रेभ्यः सर्ववेदान्तपारगः। सर्ववदान्तवित्कोव्या विष्णुमक्तो विधिष्यते ॥ १२ ॥ एकान्तिनः स्वयुषा गच्छन्ति परमं पदम्। एकान्तेन समो विश्वस्तमादेवां परायणः॥ १३॥ यसादेकान्तिनः प्रोत्तास्तद्वागवतचेतसः। प्रियाणासपि सर्वेषां देवदेवस्य सुप्रियः॥ १४.॥ चापत्स्विप सदा यस मित्रव्यमिवारियी। या प्रीतिरिधका विश्वो विषयेष्वनपायिनी॥ १५॥ विश्वं संसारतः सा मे हृद्याकीपसर्पति । हर्मसोऽपि वेदादिसर्वयास्त्रार्थपारगः॥ १६॥ यो न सर्वेखरे भक्तस्तं विद्यात् पुरुषाधमम्। नाधीतवेद्यास्त्रोऽपि न क्षतोऽध्वरसम्भवः।

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

यो भक्ति वहते विष्णी तेन सर्वे क्ततं भवेत्॥ १७॥ यन्तनः क्रतुसुख्यानां वेदानां पारगा अपि। न तां यान्ति गतिं भक्ता यां यान्ति सुनिसत्तमाः॥ १८॥ यः निसद् वैषावो जोने मिष्याचारोऽप्यनात्रमी। युनाति सक्तवान् कोकान् सहसांग्रितिदितः ॥ १८॥ ने वृशंसा दुराबानः पापाचाररतास्तथा। बेऽपि यान्ति परं स्थानं नारायणपरायणाः॥२०॥ हदा जनार्दने मितायदैवाव्यमिचारिणी। तदा कियत् सर्गसुखं सैव निर्वाणहेतुकी ॥ २१ ॥ भाग्यतां तत्र संसारे नराणां कर्मदुर्गमे। इस्तावलस्वने होको सुक्तो तुष्टो जनाईनः॥ २२॥ न मुणोति गुणान् दिव्यान् देवदेवस्य चिक्रणः। स नरी विधरो जेयो सर्वधर्मविष्टिष्कृतः॥ २३॥ नाि संकीित्तिते विष्णोर्थस्य पुंसी न जायते। यरीरं पुलकोज्ञासि तज्ञवेत् कुणपोपमम्॥ २४॥ यिखान् भितादि नश्रेष्ठ । सुतितस्य चिराद्ववेत् । निविष्टमनसां पुंसां सर्वेषा हिजनस्वयम् ॥ २५ ॥

सपुर्वमिवीस्य पायहस्तं वदति यमः किल तस्य कर्णमूले। परिचर सधुसूदनप्रपनान्

प्रभुरहमन्यतृषां न कदापि वैष्णवानाम्॥ १६॥ यपि चेत् सुदुराचारी भवते मामनन्यभाव्। साप्तरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥ २७ ॥ चिप्र' अवति धर्माका शक्कान्ति स गच्छति। विग्रेन्द्र' प्रतिजानी हि विश्वासत्तो न नम्बति ॥ २८ ॥ र्थेकासः किं तस्य सिन्नास्तस्य वरिस्थिता। Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 83 Foundation USA

समस्तजगतां मूले यस्य भृतिः स्थिरा हरी॥ २८॥ दैवी चोषा गुणमयी इरेमीया दुरत्यया। तमेव ये प्रपद्धन्ते सायामेतां तरन्ति ते ॥ ३० ॥ किं यचाराधने पुंसां सिध्यते हरिमेधसः। अत्यैवाराध्यते विश्वानांन्यत्तवापि कारणम् ॥ ३१ ॥ न दानैविविधेदेत्तेः पुष्पेनेवानुसेपनैः। तोषमिति सहातासीं यथा भत्त्या जनार्दनः॥ ३२॥ संसारविषष्ठचस्य हे फले ह्यस्तोपमे। कदाचित् केथवे भक्तिस्तक्षतीर्वी समागमः॥ ३३॥ पनेषु पुष्पेषु फलेषु तोयेष्वकष्टलस्येषु सदैव सत्सु। भक्त्ये कलम्ये पुरुषे पुराणे मुक्त्ये कलामे क्रियते प्रयद्धः॥ ३४॥ बास्कोटयन्ति पितरः प्रकृत्यन्ति पितामदाः। वैषावो मत्कुले जातः स नः सन्तारिययति॥ १५॥ अज्ञानिन: सुरवरे समिधिचिपन्तो यत् पापिनोऽपि शिश्वपालसुयोधनाचाः। सुतिं गता सार्यमावविध्तपापाः कः संश्यः प्रसमितासतां जनानाम् ?॥ ३६॥ शर्यं तं प्रपन्ना ये ध्यानयोगविवर्जिताः। तेऽपि सत्युमतिक्रस्य यान्ति तद्देश्यवं पदम्॥ ३७॥ भवोत्रवक्षेत्रश्रते ईतस्त्रथा परिश्वमितित्र्यरम् केईयै:। नियम्यमां माधव। में मनोहयस्तद्दि गड़ी दृद्मित्रवस्ति॥३८ विषारिव परं ब्रह्म विमेदसिह पळाते।

विशारित परं ब्रह्म विमेदसिष्ठ पळाते। वेदसिषान्तभानेषु तय जानन्तिं मोष्ठिताः॥ ३८॥ इति गार्के सष्टापुराणे भगवद्गत्तिकायनं नाम जनविंगाधिकदियततमोऽध्यायः।

### विंयाधिकदियततमोऽध्यायः।

स्त उवाच । सिता हेतुमना स्वन्तम अमस्य यस स्थम् ।
यो नमेत् सर्व जी कस्य नमस्यो जायते नरः ॥ १॥
विष्कुमानन्दमहेतं विज्ञानं सर्वगं प्रसुम् ।
प्रथमामि सदा मत्त्रया चेतसा द्वदया ज्यम् ॥ २॥
योऽन्तस्ति छव शेषस्य पस्यतीयः स्थमा स्थम् ।
तं सर्व साचिषं विष्णुं नमस्ये परमेष्यरम् ॥ ३॥
यत्ती नापि नमस्तारः प्रयुत्तस्त्र पाण्ये ।
संसार हण्यवर्गाणा सह जनकरो हि सः ॥ ४॥

ं क्रणों स्मुरव्यं स्पर्या स्मुप्ते । लोकाधिकारपुरुषे परमप्रमेथे। एको हि भावगुणमात्र इद्रप्रणामः

सद्यः अपाकमि साधितं प्रयक्तः ॥ ५ ॥
प्रणम्य दण्डवद्भूमी नमस्कारण योऽर्चयेत् ।
स यां गितमवाप्रोति न तां क्रत्यतैरिप ॥ ६ ॥
दुर्गसंसारकान्तारकूपारामिऽपि धावताम्।
एकः कृष्णे नमस्कारो सुक्त्या तांस्तारियञ्चित ॥ ७ ॥
भासीनो वा प्रयानो वा तिष्ठन् वा यत्र तत्र वा ।
नमो नारायणायित मन्त्रीक्षप्ररणो भवेत् ॥ ८ ॥
नारायणित प्रव्होऽस्ति वागस्ति व्यवक्तिनी ।
तथापि नरके सूद्राः पतन्तीति किमद्गुतम् ॥ ८ ॥

तथापि नरके सूदाः पतन्तीति किमझुतम् ॥ ८ ॥ चतुर्मुखो वा यदि कोटिवक्को भवेतरः कोऽपि विश्वचेताः। स वैगुणानामगुतैकदेशं वद्रेस वा देववरस्य विश्वोः॥ १०॥

व्यासाचा सुनयः सर्वे सुवन्तो मधुसूदनम्।
मितचयाचिवर्त्तं न गोविन्दगुणचयात्॥ ११॥
भवभेनापि यचाचि कीत्तिंते सर्वपातकैः।

युमान् विसुच्यते सद्यः सिंइइस्तैर्छगो यथा।
बद्यः परिकरस्तेन सोचाय गमनं प्रति॥ १२ ॥
स्वप्नेऽपि नाम स्वयतोऽपि प्रंसः चयं करोत्सचयपापरायिम्।
प्रत्यच्यतः किं पुनरत्र प्रंसा प्रकोत्तिते नाम्ब जनार्दनस्य ॥१३॥

नमः क्षणाचुतानन्तवासुदेवेत्यंदीरितम् । यैर्मावसावितैर्विप्रः। न ते यसपुरं ययुः ॥ १४ ॥ चयो भवेद यथा वज्रेस्तमसो भास्तरोदये। तयेव क्रबुषीचस्य नामसंकी र्त्तनात् इरे ॥ १५ ॥ क्ष नाकप्रष्ठगमनं पुनरायाति न चयम्। गुच्छतां दूरमध्यानं क्षणमूच्छितचेतसाम्॥ १३ ॥ पाथेयं पुर्खरीकाचनामसंकीर्तनं इरे। संसारसर्पसंदष्ट-विषचेष्टैकसेषजम् । क्षचोति वैचावं मान्तं जम्रा सुत्ती भवेदरः॥ १०॥ ध्यायन् सते जपेयाकीस्रोतायां द्वापरेऽर्चयन्। यदाप्रोति तदाप्रोति कली संस्रात्य केमवम् ॥ १८ ॥ जिल्लाये वर्त्त वे यस इतिरित्यचरहयम्। संसारसागरं तीर्खा स गच्छे देखावं पदम्॥ १८॥ विचातदुष्कृतिसहस्रसमाष्ठतोऽपि श्रेयः परन्तु परिग्रविममीसमानः। स्त्रान्तरे न हि पुनय भवं स पग्रे-वारायणस्तुतिकथापरमी मनुष्यः॥ २०॥ इति गार्डे महापुराचे नारायणस्तिकयने नाम विंगाधिकदिगततमोऽध्यायः।

एकविंशाधिकदिशततमोऽध्यायः।

स्त डवाच । अग्रेवलोक्षनाथयः सारमाराघनं इरिः। CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

7-Be

दबात् पुरुषस्त्रेण यः प्रयास्त्रप एव च ॥ १॥ पर्चितं साज्यगदिदं तेन सर्वे चराचरम्। यो न पूजयते विष्युं तं विद्याद् ब्रह्मचातकम् ॥ २॥ यतः प्रष्टत्तिभू तानां येन सर्वमिदं ततम्। तं यो न ध्यायते विष्णुं स विष्ठायां क्रिमिमंवत् ॥ ३॥ नरके पचमानस्तु यमेन परिमाषितः। किन्ख्या नार्चितो देवः केयवः क्षेयनायनः ?॥ ४॥ उद्वेनाप्यमावेन द्रव्याचामर्चितः प्रभुः। 💛 💯 यो ददाति स्ववं सोकं स त्वया किं न चार्चित: १ ॥ ५॥ न तत् करोति सा माता न पिता नापि बान्धवः। यत् करोति च्रषीकियः सन्तृष्टः अवयार्चितः ॥ ६॥ वर्णात्रमाचारवता पुरुषेण परः पुमान्। विश्वाराध्यते पत्या नान्यस्तत्तोषकारकः ॥ ७॥ न दानैविविधेदैत्तैन पुष्पै न्तिसेपनै:। तोषमिति महांबासी यथा मत्त्रा जनाईनः ॥ ८॥ सम्पदेखर्थमाहासीयः सन्तत्या न च कर्मणा। विसुत्तेचैकता सम्या मूसमाराधनं इरः ॥ ८॥ इति गार्ड सहापुराणे पूजास्तुतिकथनं नाम एकविंशाधिकद्विशततमोऽध्यायः।

# द्वाविंयाविकद्विशततमोऽध्यायः।

स्त छवाच । यालोक्स सर्वयास्त्राणि विचार्स्य च पुनः पुनः रद्वेवां सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायणः सदा ॥ १ ॥ किं तस्त दानैः किं तीर्थैः किं तपोभिः किमध्यरैः १ । यो निर्स्य ध्यायते देवं नारायणमनन्धधीः ॥ २ ॥ प्रष्टिसीर्थं सद्याणि प्रष्टिसीर्थयतानि च । Satya Vrat Shastri Collection, New Delm. Digitized by S3 Foundation USA

नारायसप्रसामसः कता नाईन्ति मोड्गोम् ॥ ३ ॥ प्राथितान्यशेषाचि तपःकर्माचि यानि वै। यानि वेषामयेषायां जन्मानुसारयं परम्॥ ४॥ ब्रतपापेऽनुरितास यस पुंसः प्रजायते। प्रायिक्तन्तु तस्यैकं इरे: संसारणं परम्॥ ५॥ सुइर्त्तमपि यो ध्यायेनारायसमतिन्द्रतः। सोऽपि सर्गतिमाप्रोति किं पुनस्तत्परायणः ॥ ६॥ जायत्सप्रसुषुप्तेषु योग्सस च योगिनः। या काचियानसी हत्तिः सा अवत्यशुतात्रया ॥ ७॥ उत्तिष्ठित्रपतन् विकां प्रसपन् विविधंस्तथा। मुझन् जाप्रच गोविन्हं माधवं यस संस्रोत्॥ ८॥ स्वे स्वे कर्मस्यमिरतः कुर्याचित्तं जनादेने। एवा यास्त्रानुसारोत्तिः विसन्येवेद्दुसावितैः ॥ ८॥ ध्यानमेव परी धर्मी ध्यानमेव परं तपः। ध्यानमेव परं शीचं तसाद ध्यानपरी भवेत्॥ १०॥ नास्ति विश्वीः परं ध्येयं तपी नानग्रनात् परम्। तसात् प्रधानमत्रोत्तं वासुदेवस्य चिन्तनम् ॥ ११॥ यद् दुर्संभं परं प्राप्यं मनसो यद गोचरम्। तदप्पप्रार्थितं ध्यातो ददाति मधुस्दनः ॥ १२॥ प्रमादात् कुर्वतां पुंचां प्रचिताध्वरेषु यत्। स्मरणादेव तिष्योः संपूर्णं स्मादिति सुतिः ॥ १३॥ ध्यानेन सहयं नास्ति योधनं पापकर्मणाम्। भागामिदेइहेतूनां दाइको योगपावकः ॥ १८॥ विनिध्यवसमाधिस्तु सुतिम्बैव जवानि । प्राप्नोति योगी योगानिद्व्यकर्मा च योऽचिरात् ॥१५॥ युशास्त्रिक्यत्रशिकः क्चं दृहति वानिकः। CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

तथा चित्तस्थिते विष्णी योगिनां सर्विकस्थित ॥ यथानियोगात् वानवासमधं संप्रजायते। संज्ञुष्टी वासुदेवेन मनुष्याची सदा मंतः ॥ १७॥ गङ्गासानसहस्रेषु' पुष्करस्रानकोटिषु। यत् पापं विवयं याति स्मृते नम्संति तहरी ॥ १८ ॥ प्राणायामसङ्खेल यत् पापं नम्बति भ्रवम्। चयमाचेष तत् पापं चरेष्यांनात् प्रयस्ति॥ १८ ॥ कालिप्रभावी दुष्टीक्तिः पाषण्डानां तथोक्तयः। न क्रामियानसं तस्य यस्य चैतसि वेशवः॥ २०॥ सा तिथिखदं होराचं स योगः संच चन्द्रमाः। सम्म तदेव विस्थातं यत्र प्रसार्थते हरि: ॥ २१ ॥ सा दानिस्तवाद्वाच्छिद्रं सा पूर्वजल्मूकता। यमुद्धत्ते चणो वापि वासुदेवं न चिनाते ॥ २२ ॥ नय वाजी जतयुगसास्य कालिसास्य क्षते युगी। इदये यस गोविन्दो यस चेतसि नाचुतः॥ २३ ॥ यसायतस्तवा प्रष्ठे गच्छतस्तिष्ठतीऽपि वा । गोविन्दे नियतं चेतः क्रतंकत्वः सदैवं सः ॥ २४ ॥ वासुदेवे मनो यस जपहोमार्चनादिषु। तखान्तरायो मैनेय ! देवेन्द्रतादिकं पालम् ॥ २५ ॥ अवंत्रका च गार्डस्य स तमा च महत्तपः । क्रिनितं पीर्वी सार्या केयवार्पितमानसः॥ २६ ॥ चमां कुर्विना मुहेषु दयां मूर्खेषु मानवाः। सुद्ध वर्मधी सेवुं गोविन्दे द्वदयस्मिते ॥ २०॥ ध्यायेवारायणं देवं सानदानादिवामंसु। प्रायसित्तेषु सर्वेषु दुष्कृतेषु विशेषतः ॥ २८ ॥ तेषां जयस्वेषां कृतस्थेषां प्रतास्त्र । rat Shastri Collection, New Delhi, Dignized by S. Foundation USA

नं

विवासिन्दीवरस्वामी द्वदयस्थी जनादनः ॥ २८॥ कीटपचिगणानाच हरी संत्यस्तचेतसाम्। कड़ी एवं गतिसास्ति किं पुनर्ज्ञीनिनां नृषाम् ॥ ३० ॥ वासुदेवत्रक्ष्याया नातिभोतातितापदा । न्रवार्यमनी सा विमर्थं न सेव्यते ॥ ३१ ॥ न च दुर्वाससः शापो राज्यश्वापि श्रचीपतेः। इन्तुं समधं हि सखे । इत्क्षते मधुस्दने ॥ ३२ ॥ वदतिखिष्ठतोऽन्यद्वा खेच्चया कर्म कुर्वतः। नापयाति यदा चिन्ता सिद्धां मन्येत भारणाम् ॥ ३३ ॥ ध्येयः सदा सविद्यमण्डलमध्यवर्ती नारायणः सरसिजासनसिविष्टः। केयूरवान् कनककुष्डलवान् किरोटी हारी हिरयसयवपुर्वतग्रहचन्नः॥ ३४॥ न हि ध्यानेन सहमं पविव्यमिह विद्यते। • म्बपचाद्मानि भुष्कानो पापी नैवात्र खिप्यते ॥ ३५॥ सदा चित्तं समासक्तं जन्तोविषयगोचरे। यदि नारायपेऽप्येवं को न सुचेत बस्वनात्॥ ३६॥ सूत खवाच । विशासित्रार्थस्य चित्ते वां वा जीवो नमेत् सदा स तास्यति चाक्मानं तथैव दुरितार्थवात् ॥ ३०॥ तज्ज्ञानं यत्र गोविन्दः सा कथा यत्र केमवः। तत् कर्म यत्तदर्थाय किमन्येव हुमाषितै: ॥ ३८॥ सा जिल्ला या इरिं स्तीति तिचत्तं यत्तदिर्पतम्। तावेव केवली साध्यी यी तत्यूजाकरी करी ॥ ३८॥ प्रवाससीयस्य ग्रिर:फर्खं विदु-स्तद्रचेनं पाणिफलं द्रिवीकासः।

वचस्तु गोविन्दगुणस्तुतिः फसम्॥ ४०॥ मेक्सन्दारमात्रोऽपि राशिः पापंस्य कर्मणः। केशकोस्मरणादेव तस्य सर्व विनम्सति॥ ४१॥ यत्किश्चित् कुरते कर्म पुरुषः साध्वसाधु वा। सव नारायचे न्यस्य कुर्वकपि न लिएयते॥ ४२॥ द्यणादिचतुरास्थान्तं भूतप्रामं चतुर्विधम्। चराचरं जगत् सर्वे प्रसुप्तं मायया तव ॥ ४३॥ यस्मिन् व्यस्तमतिन याति नरकं स्वर्गीऽपि यचिन्तने विद्यो यत न विधितालमनसी ब्राह्मीऽपि खोकोऽखकः। सुक्रिचेतिस संस्थिती जड़ियां पुंसां ददात्यव्ययः कि चित्तं यद्यं प्रयाति विलयं तत्राचुते कीर्त्तिते ॥ ४ ८॥ श्रामिकार्थे जपः सानं विश्वोध्यानस्य पूजनम्। गन्तुं दुःखोदधेः क्रुर्युर्वे च तत्र तरन्ति ते ॥ ४५ ॥ राष्ट्रस्य गरणे राजा पितरी बाबकस्य च। घर्मस सर्वमर्त्वानां सर्वस्य ग्ररणं इरि: ॥ ४६॥ ये नमन्ति जगद्योनिं वासुदेवं सनातनम्। न तेथ्यो विद्यते तीर्थमधिकं सुनिसत्तम । ॥ ४०॥ पनच्य रहायूनाच कुर्यात् साधायमेव च। तमेवोहिम्स गोविन्हं ध्यानं नित्यमतन्द्रितः॥ ४८॥ श्द्रं वा सग्वद्गत्तं निषादं खपचं तथा। द्विजनाति समं मन्ये न याति नरकं नरः ॥ ४८॥ बादरेक सदा स्तीति धनवन्तं धनेच्छ्या। तथा विष्यस्य कर्तारं को न मुचेत बन्धनात्॥ ५०॥ यया जातवनी विद्विदेशत्यार्द्रमपीन्वनम्। तथाविधः स्थितो विश्वर्योगिकां सर्वकिस्विषम् ॥ ५१ ॥ पादीसं पर्वतं यहकान्यन्ति सगाह्यः। CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

तहत् पापानि सर्वाणि योगाभ्यासरतो नरः ॥ ५२ ॥
यस्य यावांस विश्वासस्तस्य सिविस्तु तावती ।
यतावानेव स्वण्यस्य प्रभावः परिमीयते ॥ ५३ ॥
विद्वेषादिप गोविन्दं दमघोषात्मनः स्वरन् ।
शिश्वपास्तो गतस्तस्यं किं पुनस्तत्परायणः ॥ ५४ ॥
इति गारुङ् महापुराणे विश्वामाहात्म्यस्यनं नाम
दाविंशाधिकदिश्वततमोऽध्यायः ।

वयोविंगाधिकदिगततकोऽध्यायः। सूत उवाच। नारसिंहसुतिं वस्त्रे शिवोक्तं शीनकाधुना। पूर्वे साहगणाः सर्वे शङ्करं वाकासन्नवन् ॥ १॥ भगवन् । भचयिषाम सदेवासुरमानुषम् । त्वत्प्रसादात् जगत् सर्वं तदनुत्रातुमईसि ॥ २॥ शक्कर उवाच । भवतीभिः प्रजाः सर्वा रच्चणीया न संभयः। तसाहोरतरप्रायं मनः शीघ्रं निवर्स्यताम् ॥ ३॥ द्खेवं ग्रङ्गरेणोक्तमनादृख तु तद्यः। भच्यामासुरव्ययांस्त्रैलोक्यं सचराचरम् ॥ ४॥ वैलोक्ये भक्तमाणे तु तदा माटगणेन वै। नृसिंहक्पिणं देवं प्रदच्यी भगवान् शिवः॥ ५॥ अनादिनिधनं देवं सर्वभूतभवोद्भवम्। विद्युच्चिद्धं सम्बादंष्ट्रं समुरत्विधरमाखिनम् ॥ ६ ॥ रहाङ्गदं सुमुकुटं इसकेशरसूषितम्। न्त्रीणिस्त्रेण महता काचनन विराजितम्॥ ७॥ नीलोत्पलदलस्थामं रत्ननूपुरमूबितम्। तेजसाक्रान्तसक्वनाद्याक्षोद्रसम्प्रम्॥ ८॥

सर्वपुष्यविचित्राच्य धारयं स सहास्त्रजम् ॥ ८ ॥ स ध्यातमात्रो भगवान् प्रददी तस्य दर्भनम्। याह्योनैव क्पेण ध्यातो रुद्रेस्त सतितः॥१०॥ ताइयेनैव रूपेण दुनिरीचेण दैवतै:। प्रियस्य तु देवेगं तदा तुष्टाव सङ्गरः॥ ११॥ यद्वर खवाच । नमस्तेऽस्तु जगवाय ! नरसिंहवपुर्धर ! । दैले खरेन्द्र संचार-नखग्रक्तिविराजित !॥ १२॥ नखनमनसंनमहिमपिङ्गलविग्रहः ।। नमोऽस्तु पद्मनामाय श्रोमनाय जनद्गुरी !। कल्यान्तेऽश्रोदनिर्घोष ! सूर्य्यकोटिसमप्रम ! ॥ १३ ॥ सइस्रयमसंत्रास ! सहस्रेन्द्रपराक्रम !। संइसधनदस्तीत ! सइसचरणात्मक ! ॥ १४ ॥ सद्यन्द्रप्रतिम ! सद्यां ग्रहरिक्रम !। सच्छर्तेजस्क ! सच्छब्रासंस्तृत !॥ १५ ॥ सच्यवद्रसंजप्त ! सच्याचनिरीच्य !। सइस्रजसमयन ! सइस्रबन्धमोचन !॥ १६॥ सच्छवायुवेगाय ! सच्छाच ! क्रपाकर !। सुत्वैवं देवदेवेशं स्टिसंइवपुषं इरिम्। विज्ञापयासास पुनर्विनयावनतः श्रिवः ॥ १७ ॥ श्रम्बक्स विनाशाय या सृष्टा मातरी मया। भनाइत्य तु सद्दाक्यं भचयन्त्रज्ञुताः प्रजाः ॥ १८ 🕸 सद्दा तास न शतोऽहं संहर्तुमपराजितः। पूर्वे कत्वा कर्य तासां विनाशमभिरोचये॥ १८॥ पवसुक्तः स ब्रेश नरसिंचवपुर्वरः। सइसदेवी जिज्ञायात् तदा वागी ऋरी हरिः ॥ २०॥ तथा सुरागान् सर्वान् रीट्राक्यादगगान् विसः । CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA संद्वत्य जगतः गर्म खत्वा चान्तरधीयत ॥ २१ ॥ नारसिंहमिदं स्तीचं यः पठिवियतेन्द्रियः । मनोरश्रपदस्तस्य रुद्रस्वेव न संग्रयः ॥ २२ ॥ ध्यायेवृसिंहं तरुपार्वेनेत्रं सितास्तुजातं ज्वलितास्निवक्कम् । श्रनादिमध्यान्तमजं पुराणं परापरिशं जगतां निधानम् ॥२३॥

जपेदिदं सन्ततदुःखजालं
जहाति नीहारमिवांग्रमाली।
समाववर्गस्य करोति मूर्तिं
यदा यदा तिष्ठति तत्सपीपे॥ २४ ॥
देवेखरस्यापि वृतिंहसूत्तें:
पूजां विधातुं विषुरान्तकारी।
प्रसाद्य तं देववरं स सन्धाः
सन्धाः महापुराणे वृतिंहस्तवक्षयनं नाम
व्योविधाधिकदिश्यत्तमोऽध्यायः।

चतुविशाधिकदिशततमोऽध्यायः ।

चत उवाच । कुलाखतं प्रवक्तामि स्तोतं यत्तु हरोऽत्रवीत् ।

पृष्टः त्रीनारदेनैव नारदाय तथा त्रृष्ण ॥ १ ॥

नारद उवाच । यः संसारे सदा हन्दैः कामक्रोधैः ग्रभाग्रमैः ।

ग्रव्हादिविषयेवैदः पीष्प्रमानः स दुर्मतिः ॥ २ ॥

त्रुषं विसुच्चते जन्तुर्धेत्र्यसंसारसागरात् ।

सगवन् । त्रोतुमिच्छामि त्रच्चो हि त्रिपुरान्तक । ॥ ३ ॥

तस्य तहचनं त्रुत्वा नारदस्य त्रिसोचनः ।

उवाच तद्यति ग्रभुः प्रसम्बद्दनो हरः ॥ ४ ॥ '

महेश्वर स्वाच । ज्ञानास्तं परं ग्रह्मं रहस्यस्विसत्तम ! ।

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

वच्चामि ऋषु दुःखन्नं भववन्वभयाग्रहम् ॥ ५ ॥ व्यादिचतुराखानां भूतवामं चतुर्विषम्। चराचरं जगत् सर्वे प्रसुतं यस्य मायया ॥ ६ ॥ तस्य विष्णोः प्रसादेन यदि कश्चित् प्रबुध्यति। स निस्तरित संसारे देवानामि दुस्तरम्॥ ७॥ मोगैम्बर्थमदोवात्तस्तत्त्वत्रानपराङ्मुखः। पुत्रदारकुटुम्बेषु मत्ताः सीदन्ति जन्तवः॥ द॥ सर्व एकार्यवे मन्ना जीर्या वनगजा इव । यस्वाननं निवधाति दुर्मतिः कोषकारवत्। तस्य सुंतिं न पन्थामि जन्मकोटियतैरिप ॥ ८ ॥ तसावारद ! सर्वेषां देवानां देवसव्ययम् । भाराधयेत् सदा सम्यक् ध्यायेदिक्षुं सुदान्वितः ॥१०॥ यसु विश्वमनाद्यन्तमजमाकानि संस्थितम्। . सर्वज्ञमचलं विष्यं सदा घ्यायेत् स सुच्यते ॥ ११ ॥ ... देवं गर्भोचितं विश्वं सदा ध्यायन् विसुचते। भगरीरं विघातारं सर्वेज्ञानमनीरतिम्। भचलं सर्वमं विषां सदा ध्यायन् विसुचते॥ १२॥ निर्विकत्यं निराभासं निष्युपन्नं निरामयम्। वासुदेवं गुरुं विश्वं सदा ध्यायन् विसुच्यते ॥ १३ ॥ सर्वात्मकस्य यावन्तमामचैतन्यक्पकम् । ग्रममिकाचरं विश्वां सदा ध्यायम् विसुचते ॥ १४ ॥ वाक्यातीतं विकासम् विष्येयं सोकसाचियम्। सर्वसादुत्तमं विष्णुं सदा ध्यायन् विसुचते ॥ १५ ॥ ब्रह्मादिदेवगन्धर्वेर्सुनिमिः सिहचारणैः। योगिभिः सेवितं विश्वं सदा ध्वायन् विसुखते ॥ १६ . त्रं पायन्य ना चुक्तिसिच्छन् बोको स्थिवतः। CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

सुलैवं वरदं विष्णुं सदा घ्यायन् विसुचते ॥ १७॥ संसारवन्धनात् कोऽपि सुक्तिमिच्छन् समाहितः। चनन्तसव्ययं देवं विष्णुं विश्वे प्रतिष्ठितम्। विखेखरमजं विष्णुं सदा ध्वायन् विसुखते॥ १८॥ सूत् उवाच । नारदेन पुरा पृष्ट एवं स हबसम्बनः। यत्ते न तसी व्याख्यातं तवाया कथितं तव ॥ १८ ॥ तमेव सततं ध्यायन् निर्व्ययं ब्रह्म निष्कतम्। अवास्त्रसि भ्रवं तात ! माखतं पदमव्ययम् ॥ २० ॥ अखनेषसङ्खाणि वाजपेयगतानि च। च्चमिकायचित्तस्य कलां नाईन्ति वोड्यीम्॥ २१॥ युत्वा सुरऋषिविंच्योः प्राधान्यमिद्मीम्बरात्। स विष्युं सम्य्गाराध्य सिन्नेः पदमवासवान् ॥ २२ ॥ यः पठेत् शृण्याद्वापि नित्यमेव स्ववोत्तमम्। कोटिजवासतं पापमपि तस्य प्रवासति॥ २३॥ विश्वी: स्वविमदं दिव्यं महादेवेन कीर्त्तितम्। प्रयक्ताद् यः पठेनित्यमस्तत्वं स गच्छति ॥ २४ ॥ द्ति गार्डे सङ्गपुराषे कुलास्तकथनं नाम ंचतुर्विभाधिकदिभततमोऽध्यायः।

पञ्चितियाधिकदिशततमीऽध्यायः ।

सत उवाच । स्तोत्रं सर्वे प्रवक्षामि मार्के खेरेन भाषितम् ।

दामोदरं प्रपन्नीऽसि किन्नो सत्युः करिष्यति ॥ १ ॥

यक्षचक्रघरं देवं व्यक्तकपिषमव्ययम् ।

प्रवीऽक्षकं प्रपन्नीऽसि किन्नो सत्युः करिष्यति ॥ २ ॥

वराष्ट्रं वामनं विष्युं नारसिष्टं जनार्दनम् ।

माघवष्य प्रपन्नीऽसि किन्नो सत्युः करिष्यति ॥ २ ॥

माघवष्य प्रपन्नीऽसि किन्नो सत्युः करिष्यति ॥ ३ ॥

पुरुषं पुष्करचेत्रवीजं पुष्यं जनत्पतिम्। बोकनायं प्रपद्मीऽस्मि किनो सत्युः करिस्रति ॥ ४॥ सइस्रियसं देवं व्यक्ताव्यक्तं सनातनम्। सहायोगं प्रपद्योऽस्मि किसी सत्युः करिस्थति ॥ ५॥ भूताबानं महाबानं यत्रयोनिमयोनिजम् । विमक्पं प्रपन्नोऽस्मि किनो सत्युः करिष्यति॥ ६॥ इत्यु दीरितमाकार्कं स्तोवं तस्य महातानः। भपयातस्ततो सत्यु विभादतीः प्रपीडितः ॥ ७॥ इति तेन जितो खत्युर्मार्क्षयेन घोमता। प्रसने पुरुरीकाचे नृसिंहे नास्ति दुर्शभम्॥ ८॥ चल्यष्टकितं पुष्यं चल्युप्रथमनं श्रमम्। मार्कक्षेयहितार्थाय स्वयं विष्यु त्वाच ह ॥ ८॥ ददं यः पठते भक्त्या विकालं नियतं ग्रचिः। नाकाते तख सत्युः स्वात् नरस्राचुतचेतसः॥ १०॥ च्चत्पन्नमध्ये पुरुषं पुराणं नारायणं याम्बतमप्रमियम्। विचिन्य स्यादितिराजमानं सत्यं सयोगी जितवांस्तयैव॥२२॥ इति गार्डः महापुराणे सत्युष्टकस्तीवक्षयनं नाम पञ्चविंशाधिकदियततसीऽध्यायः।

षड्विंशाधिकद्विशततमोऽध्यायः।

स्त चवाच । वच्छें इमचुतस्तोचं मृणु ग्रीनक । सर्वदम् । बद्धा पटो नारदाय यथोवाच तथापरम् ॥ १ ॥ नारद खवाच। यथाचयोऽव्ययो विष्युः स्तोतव्यो वरदो मया। प्रत्यदं चार्चनाकाचे तथा लं वतुमईसि ॥ ३॥ ते घन्यास्ते सुनमानस्ते हि सर्वसुखप्रदाः। प्रमार्च जीवितं तेवां ये स्वयन्ति सदाच्यतम् ॥ ४ ॥ -CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

ब्रह्मीवाच । सुने ! स्तोत्रं प्रवच्यामि वासुदेवस्य सुक्तिदम् । श्रुण येन स्तुतः सम्यक् पूजाकाले प्रसीदति॥ ५॥ चौ नमो भगवते वासुदेवाय नमः सर्वपापहारिये। नमो यन्नवराष्ट्राय गोविन्दाय नमो नमः। नमस्ते परमानन्द ! नमस्ते परमाचर ! ॥ ६ ॥ नमस्ते ज्ञानसङ्गाव ! नमस्ते ज्ञानदायक !। नमस्ते परमाहैत ! नमस्ते पुरुषोत्तम ! ॥ ७ ॥ नमस्ते विश्वसद्देव ! नमस्ते विश्वभावन !। नमस्रे उत्तु विश्वनाथ ! नमस्रे विश्वकारण ! ॥ ८॥ नमस्ते मधुदैत्यम् । नमस्ते रावणान्तवः । नमस्ते वंसकेशिष्त ! नमस्ते कैटमार्दन !॥ ८॥ नमस्ते यतप्रवाच ! नमस्ते गरुड्धन !। नमस्ते कालनिमिन्न ! नमस्ते गरुड़ासन !॥ १०॥ नमस्ते देवकीपुत्र ! नमस्ते हिणानन्दन !। नमस्ते विकाणीकान्त । नमस्ते दितिनन्दन !। नमस्ते गोकुलावास ! नमस्ते गोकुलप्रिय ! ॥ ११ ॥ जय गोपवपुः ! क्षण ! जय गोपीजनप्रिय !। जय गीवर्षनाधार ! जय गीकुलवर्षन !॥ १२॥ जय रावणवीरम् ! जय चानूरनामनं !। जय दृष्णिकुलोद्योत ! जय कालीयमर्दन !॥ १३॥ जय सत्यजगत्साचिन् ! जय सर्वार्यसाधक !। जय वेदान्तविद्वेदा । जय सर्वद ! माधव !॥ १४॥ जय सर्वात्रयाव्यतः ! जय सर्वद ! माधव !। जय सुद्धाचिदानन्द ! जय चित्तनिरच्ननं ! ॥ १५॥ जयस्तेऽस्तु निरासम्ब ! जय यान्त ! सनातन !। CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection New Poll : नसोऽस्तु ते ! ॥१६॥

तं गुरुखं हरे! भिष्यस्वं दीचामक्सम्बन्ध्नम्। तं न्याससुद्रासमयस्वच पुष्पादि साधनम्॥ १७॥ लमाधारस्वमनन्तस्वं सूर्मस्वं धराख्वाः। वर्मज्ञानादयस्यं हि वेदिमण्डलंगज्ञयः॥ १८॥ लं प्रभो । छलखद्रामस्तुं पुतः संवरान्तवः। तं ब्रह्मविंसं देवस्वं विष्णुः सत्यपराक्रमः ॥ १८॥ लं वृत्तिंद्वः परानन्दो वराच्यक्वं घराघरः। त्वं सुवर्णस्तया चक्रः त्वं गदा यह एव च ॥ २०॥ तं थी: प्रभी ! पुष्टिस्वं मासा देव ! तां गासती । त्रीवसः कौस्तुमस्व हि ग्राङ्गी त्वच तथेषुवि: ॥ २१॥ .लं खन्नचर्मणा साधं त्वं दिक्पानस्तथा प्रभी !। तं रचोऽधिपतिः साध्यस्व वायुस्व नियाकारः॥ २२॥ चादित्वां वसवी रदास्वमिन्यी मरहणाः। ं खं देखा दानवा नागास्व यचा राचसाः खगाः॥ २३॥ गत्वर्वापरसः सिचाः पितरस्वं महामराः। मूतानि विषयस्य हि त्यसव्यक्तेन्द्रियाणि च ॥ २४॥ मनोबुद्धिरहङ्कारः चेत्रज्ञस्य इदीखरः। लं यत्रस्व वषट्कारस्वमोद्धारः समित् कुशः ॥ २५ ॥ लं वेदी लं हरे। दीचा लं यूपस्वं हुतायनः। खं होता यजमान्स्व' त्वं घान्य: पश्याजक: ॥ २६ ॥ त्यमध्यर्थुस्वसुद्वाता त्वं यन्नः पुरुषोत्तमः। दिक्पातालम्ही व्योम चौस्व' नचल्रकारकः॥ २०॥ देवतिर्थेसनुषेषु जगदेतसराचरम्। यत् विश्विद् दृस्यते देव । ब्रह्मान्डमखिलं जगत् ॥ २८ ॥ तव रूपमिदं सर्वे दृष्य्ये संप्रकाशितम्। CC-0. Prof. Satya Vrai Shastri Collection, New Dellas Digitation y S3 Feundation USA कस्तकानाति विमसं योगिगस्यसतीन्द्रियम्। श्रव्ययं पुरुषं नित्यमव्यक्तमजसव्ययम् ॥ ३० ॥ प्रवयोत्पत्तिरहितं सर्वेच्यापिनसीम्बरम्। सर्वे निर्गुषं शहमानन्दमनरं परम् ॥ ३१ ॥ बोधक्यं भ्रवं मान्तं पूर्वमद्देतमचयम्। षवतारेषु या सूर्त्तिविद्दरेट् देव ! दृश्यते ॥ ३२ ॥ परं भावमजाननास्व' भजन्ति दिवीकसः। क्यं लामीह्यं सूचां मक्नोमि पुरुषोत्तम !॥ ३३॥ युष्यध्यादिमियंत्तत्तव सर्वविभूतयः। सङ्क्षेयादि हे देव ! तव यत् पूजितो सया ॥ ३४ ॥ चन्तुमईसि तत् सर्वे यत् क्षतं न क्षतं मया । न शक्तोसि विभो ! सम्यव् तव पूजां यथोदिताम् ॥३५॥ यत् क्षतं जपहोमादि प्रसाधं पुरुषोत्तम !। विनिष्पाद्यितुं भक्त्या चतस्वां चमयास्यहम् ॥ ३६॥ दिवाराची च सम्यायां सर्वावस्थासु चेष्टतः। अचला तु हरे ! सितास्तवाहि युगले सम ॥ ३०॥ शरीरेख तथा प्रीतिन च धर्मादिकेषु च। यथा त्वयि जगनाथ ! प्रीतिरात्यन्तकी सम ॥ ३८॥ . विं तेन न कतं वार्म खर्गमी चादिसाधनम्। यस विष्णी हुटा मिताः सर्वकामपालपदे ॥ ३८॥ पूजां कर्तुं तथा स्तीवं कः यक्नोति तवाचुत !। स्तुतन्तु पूजितं मेऽस तत् चमस नमोऽस्तु ते ॥ ४० ॥ इति चक्रधरस्तीचं मया सम्यगुदाइतम्। स्तीहि विषा मने ! मता यदीच्छिस परं पदम् ॥ ४१॥ स्तीविषानेन यः स्तीति पूजाकाचे जगदगुरुम्। अचिराज्ञभवे मोचं किला संसारवस्वनम्॥ ४२॥

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

क्रब्बोऽपि यो जपेट् भन्ना विसम्य नियंतः ग्रंचिः। इदं स्तोचं सुने ! सोऽपि सर्वकासमवाष्ट्रयात् ॥ ४३॥ युचार्थी समसे युचान् बद्दी सुचेत बन्धनात्। रोगाद्विसुच्यते रोगी निर्धनो समते धनम्॥ ४४॥ विद्यार्थी जमते विद्यां यगः कीत्ति च विन्हति। जातिसारतं मेधावी यद् यदिच्छिस चैतसा ॥ ४५॥ अधन्यः सर्वेवित् प्राच्चस्वसाधः सर्वेकमंक्षत्। सत्यवाकाः श्रचिर्दाता यः स्तीति पुरुषोत्तमम् ॥ ४६ ॥ साध्रयीला हि ते सर्वे सर्ववर्मवहिष्कृताः। येवां प्रवर्त्तं नास्ति इतिसुद्दिन्य सत्त्रियाः॥ ४०॥ नाशीचं विद्यते तस्य मनो वाक् च दुरात्मनः। यस सर्वार्थदे वि. भी भिक्तांव्यभिचारिकी ॥ ४८॥ भाराध्य विधिवहेवं हरिं सर्वसुखप्रदम्। पामीति पुरुषः सम्यक् यद् यत् प्रार्थयते फलम् ॥ ४८ ॥

स्वत्तसुनिभिराद्यश्चित्वते यो हि सिही
निश्चित्तद्वदि निविष्टं वित्ति यः सर्वसाची ।
तमजमस्तमीयं वासुदेवं नतोऽस्मि
त्वभयमरणहीनं नित्यमानन्दरूपम् ॥ ५० ॥
निश्चित्तसुवननाथं ग्रास्ततं सुप्रसन्नं
स्वतिविमन्नविश्वतं निर्मुणं भावपुर्यः ।
सुखसुदितसमस्तं पूज्याम्यात्मभावं
विश्वतु द्वदयपन्ने सर्वसाची चिद्रात्मा ॥ ५०॥
एवं मयोत्रां परमप्रभावमाद्यन्तहीनस्य परस्य विश्वाः।
तस्राद् विविन्त्यः परसिक्षरोऽसीः

विसुक्तिमार्गेण नरेण संस्था ॥ ५२ ॥ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA बोधसक्यं प्रवर्षं पुराणम् षादित्ववर्षे विमसं विश्वम्। सिचन्य विषा परमहितीयं वस्तव योगी न लयं प्रयाति॥ ५३॥ दूमं स्तवं यः सततं मनुषः पठेच तहत् प्रयतः प्रभान्तः। स धीतपामा विततप्रभावः प्रयाति खोकं विततं सुरारः॥ ५४॥ यः प्रार्थयत्यर्थमभेषसीत्यं धर्मञ्जाकासञ्च तथैव मोचम्। स सर्वसृत्स्च परं पुराचं प्रयाति विष्णुं भरणं वरेखम्॥ ५५॥ विसुं प्रभुं विश्वधरं विश्वसम् श्रश्रेषसंसारविनाशहेतुम्। यो वासुदेवं विसन्तं प्रपदः स मोचमाप्रोति विसुत्तसङ्गः॥ ५६॥ इति गार्डे महापुराणे स्तोत्रकथनं नाम षड्विंशाधिवादिशततमोऽध्यायः।

सप्तविंशाविकदिशततमोऽध्यायः।

स्त जवाच। वेदान्तसाङ्ग्रसिंदान्तब्रह्मज्ञानं वदास्यहम्। श्राहं ब्रह्म परं ज्योतिर्विश्वारित्येव चिन्तयन्॥१॥ स्र्योन्द्रश्योग्नि वज्ञी च ज्योतिरेकं ब्रिधा स्थितम्। यथा सर्पिः ग्ररीरस्थं गवां न कुरुते वलम्। निर्गतं व्यस्तिस्युत्तं दत्तं तासां महावलम्॥२॥ तथा विश्वाः ग्ररीरस्थो न वरोति हितं नृष्णाम्।

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

विनाराधनयाः देवः सर्वगः परमेखरः ॥ ३ ॥ याववसुमतीनान्तु कर्मज्ञानसुदाह्नतम्। पारुद्योगहचार्यां, ज्ञानं त्यागं परं मतम्॥ ४ ॥ ज्ञातुमिच्छति यद्यदीन् रागद्देषोऽय जायते । बोममोद्दः क्रोध एतैर्युक्तः पापं नरस्रत्॥ ५ ॥: च्छावुपस्यसुद्रं वाक्चतुर्थी चतुष्ट्यम् । एतत् सुसंयतं यस्य स विप्रः कथ्यते बुधः ॥ ६ ॥: पर्वित्तं न यद्वाति न हिंसां कुर्वे तथा। नाचक्रीड़ारतो यस्तु इस्ती तस्य सुसंयती॥ ७ ॥ परस्तीवर्जनरतस्तस्योपसं सुसंयतम्। चलोलुपमिदं भुङ्तो जठरं तस्य संयतम्॥ ८॥: सत्यं चितं सितं ब्रुते यस्मादाक् तस्य संयता। यस संयतान्येतानि तस्य किं तपसाध्वरै: ॥ ८ ॥। स् वोर्मध्ये स्थितां बुद्धि विषयेषु युनिता यः। जीवो जाग्रदवस्थायामेवमा हुविपश्चितः ॥ १०॥: द्वदिखितः स तमसा मोहितो न सरत्वपि। यदा तस्य कुतो वेति सुषुप्तिरिति कथ्यते॥ ११ ॥ जायतो तस्य न स्त्री न मोचो न समस्तया। जलाबते न जानातिः भन्दार्थविषयान् वश्री ॥ १२ ॥ इन्द्रियाणि समाच्रस्य विषयेभ्यो मनस्तथा ।ः वुद्याङ्कारसपि च प्रक्रात्या वुद्यिमेव च ॥ १३॥ संयस्य प्रक्ततिचापि चिच्छताम केवले स्थितः। प्रकासिक चालानसामानसुपकारकम्॥ १४ ॥ः चिद्र्यसस्तं ग्रसं निष्क्रियं व्यापकं शिवम्। तुरीयायामवस्त्रायामास्त्रितीऽसी व संश्रयः॥ १५ ॥: पुर्य एका प्राप्त पुरा करें हैं। जिस्सी कि अपने प्राप्त प्र प्राप साम्यावस्था मुष्कता प्रक्रता प्रक्रतिस्तव किर्णिकाः॥ १६॥ किर्णिकायां स्थितो देवो देहे चिद्रूप एव हि। प्रथ्येष्टकं परित्यच्य प्रक्रतिश्व गुणात्मकाम्। यदा याति तदा जीवो याति सित्तं न संग्रयः॥ १०॥ प्राणायामी जपसैव प्रत्याद्वारोऽय घारणा। ध्यानं समाधिरित्येते वह्योगस्य प्रसाधकाः॥ १८॥ प्रापच्चये देवतानां प्रीतिरिन्द्रियसंयमः। जपध्यानयुतो गर्मे विपरीतस्वगर्भकः॥ १८॥ षट्त्रिंगसाद्यकः श्रेष्ठसतुर्विंगतिमाद्यकः। मध्यो द्वाद्यमात्रन्तु श्रोद्वारं सततं जपेत्॥ २०॥ मध्यो द्वाद्यमात्रन्तु श्रोद्वारं सततं जपेत्॥ २०॥

वाचके प्रणवे जाते वाचं ब्रह्म प्रसीदति। श्रों नसी विश्ववे षष्ठाचरय जत्रव्यो गायची दादशाचिरा ॥२१॥॥

सर्वेषासिन्द्रियाणान्तु प्रवृत्तिर्विषयेषु च।

निवृत्तिर्मनसां तस्यां प्रत्याद्वारः प्रकीर्त्तितः॥ २२॥

इन्द्रियाणीन्द्र्यार्थेभ्यः समाद्वत्य द्वितो द्वि सः।

सद्वसा सद्व बुद्या च प्रत्याद्वारेषु संस्थितः॥ २३॥

प्राणायामेर्द्वाद्यसिर्यावत्काखक्ततो भवेत्।

यस्तावत्काखपर्यन्तं मनी ब्रह्मणि घारयेत्॥ २४॥

तस्यैव ब्रह्मणा प्रोत्तं ध्वानं द्वाद्यधारणाः।

तुष्येत नियतो युक्तः समाधिः सोऽसिधीयते॥ २५॥

ध्वायद्व चक्तते यस्य मनोसिध्यायते स्थम्।

प्राप्तरावधिक्वतं काखं यावत् सा धारणा स्नृता॥ २६॥

ध्वेये सत्तं मनो यस्य ध्वेयमेवानुपस्थति।

नान्यं पदार्थे जानाति ध्वानमेतत् प्रकीर्त्तितम्॥ २०॥

ध्वेये मनो निस्तातां याति ध्वेयं विचिन्तयन्।

CC-0. Prof. Saya Mar Shasin Collection, New Delhi. Digitized by \$3 Foundation USA

ध्येयमेव हि सर्वत्र ध्येयो तनायतां गतः। पम्बति द्वैतरहितं समाधिः सोऽसिधीयते ॥ २८॥ मनः सङ्कल्परहितमिन्द्रियार्थाव चिन्तयन् । यस ब्रह्मणि संजीनं समाधिस्यस्वमुच्यते ॥ ३०॥ ध्यायतः परमासानमासस्यं यस्य योगिनः। मनद्भवयतां याति समाधिष्यः स कीत्तितः॥ ३१॥ · चित्तस्य स्थिरता आत्तिहींभेनस्थं प्रमादता। योगिनां क्षिता दोषा योगविन्नप्रवत्त काः ॥ ३२ ॥ स्थित्वर्थं मन्सः सर्वं स्थूबरूपं विचिन्तयेत्। तद् व्रतं निञ्चलीभूतं सूर्यं खं खिरतां व्रजेत् ॥ ३३ ॥ न विना परमासानं किञ्चिक्नगति विद्यते। विम्बरूपं तमेवेच दति जात्वा विमुच्चति ॥ ३४ ॥ भोद्गारं परमं ब्रह्म ध्यायेदबस्थितं विभुम्। चेत्राचेत्रचरहितं अपेस्रन्यदयान्वितम् ॥ ३५॥ हृदि सिश्चन्तयेत् पूर्वे प्रधानं तस्य चीपरि। तमी रजस्त्या सत्त्वं मण्डलं खतीयं क्रमात्॥ ३६॥ क्षण्यासितं तिसान् पुरुषं जीवसंज्ञितम्। तस्योपरि गुगैक्षयमष्टपत्रं सरोक्षम् ॥ ३७॥ जानन्तु वर्णिका तच विज्ञान केयरं स्नृतम्। वैराग्यं नालं तत्कान्दो वैषावो धर्म उत्तमः॥ १८॥ कर्षिकायां स्थितं त्व जीवविवस्तं ततः। थायेदुरसि संयुक्तमोक्षारं सित्तिसाधकम्॥ ३८॥ ध्यायन् यदि त्यजीत् प्राणान् याति ब्रह्मस्य सिविधिम्। इति संखाप्य देशको ध्यायन् योगी च मित्तमान् ॥ ४० ॥ चातानमात्मना केचित् प्रसन्ति ध्वानचन्नुषः। सांस्यवद्या तथेवान्ये योगेनानेन योगिनः ॥ ४१ ॥ CC-0: Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Dightzed by S3 Foundation USA

ब्रह्मप्रकाथकं ज्ञानं भवबन्धविमेदंनम्। तर्वेकचित्तता योगो सुतिदो नाव संशयः ॥ ४२ ॥ जितेन्द्रियात्मकरणी ज्ञानहप्ती हि यो भवेत्। स मृताः वाष्यते योगी परमात्मन्यवस्थितः॥ ४३॥ ग्रासंनस्थानविषया न योगस्य प्रसाधवाः। विज्ञस्वजनकाः सर्वे विस्तराः परिकीर्त्तिताः ॥ ४४ ॥ श्रिश्चपालः सिद्धिमाप स्मरुगाभ्यासगौरवात् । योगास्यासं प्रकुर्वन्तः पश्चन्खात्मानमात्मना ॥ ४५ ॥ सर्वभूतेषु कारुखं विद्वेषं विषमेषु च। नुप्तिश्रोदरादिस कुर्वन् योगी विसुचते॥ ४६॥ दुन्द्रियौरिन्द्रियाधांस्त न जानाति नरी यदा। काष्ठवद् ब्रह्मसंखीनी योगी मुत्तस्तदा भवेत्॥ ४०॥ सर्ववर्णान् खियः सर्वाः कला पापानि अस्मसात्। ध्यानाग्निना च मेघावी लअन्ते परमां गतिम्॥ ४८॥ सत्यनादु दृष्यते द्वाग्निस्तद्दद् ध्यानेक वै हरि:। ब्रह्मासनोर्यदैकलं स योगश्चोत्तमोत्तमः॥ ४८॥ वाह्मक्पैन सुक्तिस्तु चान्तस्यैः स्थाद् यमादिभिः। साङ्ग्रज्ञानेन योतेन वेदान्त अवणेन च॥ ५०॥ प्रत्यवतालानी या हि सा सुतिरिमधीयते। भनामन्यासक्पलमसतः सत्सक्पता ॥ ५१ ॥ द्ति गार्डे महापुराणे ब्रह्मविज्ञानकथनं नासः सप्तविद्याधिकदियततमोऽभ्यायः।

श्रष्टाविंगाधिकद्विगततमोऽध्यायः । चीसगवानुवाच । भाक्सचानं प्रवच्यासि युगु नारद् ! तत्त्वतः । पहुतं सङ्ग्रिस्लाड्योगस्तत्रेकचित्तताः ॥ १ ॥ CC-0. Prof. Salya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

षदे तयोगसम्पनास्ते सुचन्तेऽतिबन्धनात्। श्रतीतारव्यमागामि वर्म नम्बति बोधतः॥ २॥ सिंचारकुठारेण क्रिवसंसारपाट्पः। ज्ञानवैरायतीर्थेन समते वैश्ववं पदम्॥ ३॥ जायत्स्तप्रप्रसम्ब माया निपुरसुचते। भवेवान्तर्गतं सर्वे शास्त्रतेनाद्ये परे ॥ १०॥ नामकपित्रयाचीनं सर्वं तत् परसं पदम्। जरात् क्रलेखरोऽनन्तं खयमच प्रविष्टवान् ॥ ५ ॥ वेदाइमेतं पुरुषं चिद्रूपं तमसः परम्। सीऽ इमस्रीति मोचाय नान्यः पन्या विसुक्तरे ॥ ६ ॥ यवणं मननं ध्यानं ज्ञानानाञ्चेव साधनम् । यज्ञदानतपद्गीर्थवेदेमुंतिन संस्यते॥ ७॥ खारीन वीनचित्ररानं पूजावर्मादिसिर्यथा । दिविधं वेदवचनं कुर कर्म लजे विभी ॥ ८॥ यचादयो विसुक्तानां निष्कामानां विसुक्तये। भनाःकरपश्चार्यं जनुरिवाच क्रेचन ॥ ८॥ एकेन जन्मना जानात् सुतिन दैतमाविनाम्। योगस्त्रष्टाः कुयोगास विप्रा योगिकुसोद्भवाः ॥ १०॥ कर्मणा बध्यते जन्तुर्ज्ञीनासुक्तो भवाइवेत्। भाक्तज्ञानमात्रयेदे भज्ञानं वदतोऽन्यया॥ ११॥ यदा सर्वे विसुचन्ते कामा यस्य द्वदि स्थिताः। तदास्तत्वमाप्नोति जीवदेव न संग्रयः ॥ १२ ॥ व्यापनलात् कयं याति को याति का स याति च। भनन्तवाब देशोऽस्ति असूत्तिवाद गति: क्रतः ॥ १३ B भइयत्वाद कोऽप्यस्ति बोधत्वाकाड्ताङ्गतः।

एकोहिष्टं यद्व्यस्य मतिरागतिसंस्थितः ॥ १८ ॥ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA श्राध्याकार्यकार्यं गतिराकाश्यसंखितिः। श्राध्यत्वप्रप्रमुख्यं माययां परिकाल्यतम्॥ १५ ॥ दति गावङ्गे मञ्चापुराये शासन्तानकार्यनं नाम श्रष्टाविशाधिकदिशततमोऽध्यायः।

कनि याधिकदियततमोऽध्यायः।

श्रीमगवानुवाच । गीतासारं प्रवस्त्रामि श्रर्नुनायोदितं पुरा । षष्टाङ्गयोगयुक्ताला सर्ववेदान्तपारगः॥ १॥ भावासः परो नान्य भावादेशदिवर्जितः। क्पादिहीनदेहान्तः वरणतादिकोचनम्॥ २॥ विज्ञानरहितः प्राणः सुषुप्तीऽहं प्रतीयते। नाइमाला च दुःखादि संसारादिसमन्वयात्॥ ३ ॥ विधूस इव दीप्ताचिरादीप्त इव दीप्तिमान्। वैद्युतोऽग्निरिवाकाये दृत्सङ्गे पासनासनि ॥ ४॥ योवादीनि न प्रश्नित सं समामानमासना। सर्वन्नः सर्वदर्शी च चेत्रज्ञस्तानि पश्चिति ॥ ५ ॥ यदा प्रकाशते द्वाला पटे दीपो ज्वलविव। ज्ञानसुत्पद्यते पु'सां चयात् पापस्य कर्मणः॥ 🛊 ॥ यथाद्रभतत्तप्रस्ये प्रस्तालानमालि । इन्द्रियाचीन्द्रियाधास महामूतानि पञ्चकम्॥ ७॥ मनोबुद्धिरहङ्कारमव्यक्तं पुरुषं तथा। प्रसंख्याय पराव्यासी विसुत्तो बन्धनैर्भवेत्॥ ८॥ इन्द्रियपाममिखलं मनसामिनिवेम्य च। सनसैवायह्यारे प्रतिष्ठाय च पाख्व ! ॥ ८॥ महद्वारं तथा वृद्धी वृद्धिम् प्रकृताविष । प्रकृति पुरुषे खाप्य पुरुषं ब्रह्मणि न्यसेत्।

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

अहं ब्रह्म परं ज्योति: प्रसंस्थाय विसुचते ॥ १०॥ नवद्वारिमदं गेइं तिसृषां प्रचसाचिकम्। चेत्रचाधिष्ठितं विद्वान् यो वेद स वरः कविः॥ ११॥ चम्बमेधसहस्राणि वाजपेयमतानि चा जानयज्ञस्य सर्वाणि कलां नाईन्ति घोड़गीम्॥ १२॥ चीमगवानुवाच । यसव नियमः पार्थ ! चासनं प्राणसंयसः। प्रत्याद्वारस्त्रया ध्यानं घारणार्जुन ! सप्तमी। समाधिरिति चाष्टाङ्गो योग इतो विसुत्तये॥ १३॥ नर्भणा मनसा वाचा सर्वभूतेषु सर्वदा। हिंसाविरामको धर्मी ह्यहिंसा परमं सुखम्॥ १८॥ विधिना या भवेडिंसा सा व्यक्तिंसा प्रकीर्त्तिता। सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात ब्रूयात् सत्यमप्रियम्। प्रियच्च नानृतं ब्रूयादेष धर्मः सनातनः॥ १५ ॥ ' यच द्रव्यापचरणं चौर्यादाय बलेन वा। स्तेयं तस्यानाचरणं अस्तेयं वर्मसाधनम् ॥ १६॥ कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्थास सर्वदा। सर्वेत्र मेंशुनत्यागं ब्रह्मचर्यं प्रचच्चते ॥ १७ ॥ द्रव्याणामप्यनादानमापत्स्वपि तथेच्छ्या। भपरिग्रहमित्वाष्ट्रस्तं प्रयहोन वर्जयेत्॥ १८॥ दिधा शीचं मुज्जलाभ्यां वाच्चं भावादयान्तरम्। यहच्छानाभतस्तृष्टिः सन्तोषः सुखन्नचणम् ॥ १८॥ मनससेन्द्रियाणाञ्च ऐकायंत्र परमं तपः। यरीरयोषयं वापि क्षच्छ्चान्द्रायणादिभिः॥ २०॥ वेदान्तयतर्द्रीयप्रणवादिनपं बुधाः। सच्चयविकरं युंसां स्वाध्यायं परिचचते ॥ २१॥ स्ति आर्पपूजादिवासन नायनाभिः CC-0. Prof. Satya Vrat Shasari Collection, New Delhi. Dignized by S3 Foundation USA

श्रनियला हरी भितारेतदीखरचिन्तनम् ॥ २२ ॥. भासनं खिस्तकं प्रोत्तं पद्ममहीसनं तथा। ग्राणः खदेस्नो वायुरायामस्तिन्दोधनम् ॥ २३॥ दुन्द्रियाणां विचरतां विषयेषु त्वसत्स्विव। नियमं प्रोचित सिद्धः प्रत्याचारसु पाएडव ! ॥ २४॥ सूर्त्तां सूर्तत्र ब्राक्पचिन्तनं ध्यानसुचते। योगारको सूर्त्तं इरिं असूर्तमिप चिन्तयेत् ॥ २५ ॥ श्रामिमक्तंमध्यको वायुदेवसतुर्भृजः। यञ्चल्रगदापद्मयुक्तः कीस्तुभसंयुतः ॥ २६॥ वनमाली कीस्तुभेव यतोऽष्टं ब्रह्मसंज्ञकः। धार्षेत्युच्यते चेयं घार्यते यवानोसये ॥ २०॥ चहं ब्रह्मेत्ववस्थानं समाधिरिमधीयवे। चहं ब्रह्मासि वाकाच जाताचीची भवेबुषाम् ॥ २८॥ यद्यावन्द्वैतन्यं खचयिता खितस्य च। ब्रह्माइसस्प्राइं ब्रह्म घहं ब्रह्मपदार्थयोः॥ २८॥ इरिक्वाच । पुराणं गाक्डं प्रीतं विधिनापि मया तव । यः पठेत् ऋण्यादापि सोऽपि मोचमवाष्ट्रयात्॥ ३०॥ द्ति गार्ड महापुराणे जनित्रं याचिकदियततमोऽध्यायः।

न-प्र

# गरडपुराग्यम्।

### चत्तरखख्म्। प्रथमोऽध्यायः।

श्रीगणेश्राय नमः । नारायणं नमस्त्रत्य नर्श्वेव नरोत्तमम्। देवीं सरस्ततीं व्यासं ततीं जयसदीरयेत् ॥ १ ॥ धर्मदृद्वद्वसूत्वो वेदस्त्रन्थः पुराणशास्त्राच्यः । क्रतुकुसमो मोचप्रसः स जयति कस्पद्धमो विष्णुः ॥२॥ श्रीतार्ष्कं स्वाच ।

भवत्ष्रसादाद वैक्रुग्ह ! चैं लोकं सचराचरम् ।

सया विलोकितं सर्वसृत्तसाधसमध्यमम् ॥ ३ ॥

भूलोंकात् सत्यपर्यन्तं पुरं यास्यं विना प्रमो ! ।

भूलोंकः सर्वलोकानां प्रचुरः सर्वलन्तुिभः ॥ ४ ॥

सानुष्यं तत्र भूतानां भुतिसृत्त्वालयं ग्रमम् ।

घतः सुक्तिनां लोको न भूतो न मविष्यति ॥ ५ ॥

गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यासु ये भारतभूमिमाने ।

सर्गापवर्गस्य फलार्जनाय भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात् ॥६॥

सानुषत्वं समेत् कस्मात् सत्युं प्राप्नोति तत् कथम् ।

स्वियते कः सुरश्रेष्ठ ! देहमाश्रित्य कुत्रचित् ॥ ७ ॥

सते क यान्तीन्द्रियाणि श्वास्थ्रस्यः स कथं भवित् ।

स्वकर्माणि क्रतानीह कथं भोक्षं प्रसर्पति ॥ ८ ॥

प्रसादं कुरु मे मोइं छेत्तुमईस्वर्धेष्रतः ।

विनतागर्भसन्भतः काम्यपस्तव वाहनः॥ ८॥ द्रति प्रीततरी भूला कथयस यथातथम्। यमलोके कयं यान्ति विश्वालोके च मानवाः। प्रेतसुतिपदं सार्गे कथयस प्रसादतः॥ १०॥ श्रीकृषा खवाच । वैनतेय ! महाभाग ! शृषु सर्वे यथातयम् । प्रीत्या क्ययती यस्रात् सद्भदस्ति भवान् सम ॥ ११ ॥ परस्य योषितं इत्वा ब्रह्मसमपद्वत्य वै। अरखे निर्जने देशे सवन्ति ब्रह्मराचसाः॥ १२॥ चीनजाती प्रजायन्ते रहानामपद्वारकाः। यं यं काममभिष्यायेत् स तिक्किडोऽभिजायते ॥ १३॥ नैनिक्टिन्दिन्ति यस्ताणि नैनं दहति पावकः। न चैनं सोदयन्यापी न गोषयति मार्तः॥ १४॥ वाक्षचनिविके कर्णी गुरी सूत्रपुरीवयोः। अक्रवादिकवन्तूनां किद्राखेतानि सर्वेगः॥ १५ व नाभेस् मूर्वपर्यन्तमूर् च्छिट्राणि चाष्ट वै। सन्तः सुक्ततिनी सन्धां कड्व किट्रियं यान्ति ते॥ १६॥ अधिक्छद्रेण ये यान्ति ते यान्ति विगतिं नराः। स्ताहादार्षिकं यावद् यथोत्तविधिना खग !॥ १७॥ कार्थाणि सर्वकार्साणि निधनैरपि मानुषैः॥ १८॥ देहे यह वसेळान्तुस्तह मुङ्ते श्रमाश्रमम्। मनीवाकायजं नित्यं तच तत्र खगेखर । ॥ १८॥ सृत: सुख्मवाप्नोति मायापाग्रैन बध्यते। पाग्रवचनरखेड विकर्मीय सनी स्नमत्॥ २०॥ इति गावड़े महापुराचे प्रेतकर्मचि सारोबार प्रथमीऽध्यायः।

### द्वितीयोऽष्यायः।

त्रोक्षण्डवाच। एवन्ते कथितं तार्चः। जीवितस्य विचेष्टितम्। मनुष्याणां श्वितार्थाय प्रेतत्वविनिष्ठत्तवे ॥ १ ॥ चतुरश्रीतिलचाणि चतुर्भेदैय जन्तवः। प्रकाः सेदनासैव श्वतिकास नरायुनाः॥ २॥ एकविंगतिबचाणि लण्डजाः परिकीर्त्तिताः। सेदजास तथैवोत्ता छत्रिकास क्रमेण सु ॥ ३ ॥ जरायुजास्तया संख्या मानुवाबाः प्रच्छते। सर्वेषामेव जन्तूनां मानुषत्वं हि दुर्जमम् ॥ १ ॥ पचेन्द्रियनिधानन्तु बहुपुखैरवाप्यते। बाद्मणः चित्रया वैद्याः सूद्रा चन्त्रवज्ञातयः ॥ ५ ॥ रजनसम्बारस नटो वर्ड एव च । वीन चीन दिसकास समैतासा न्यानातयः॥ ६ ॥ क् च्छ्डुम्बविभेदेन जातिभेदास्त्रयीद्य । बन्तनामिङ सर्वेषां भेदासैव सहस्रयः ॥ ७॥ , बाहारो सेंथुनं निदा सयं क्रोचस्त्येव च । सर्वेषामेव जन्त्नां विवेको दुर्जमः परः॥ प एकपादादिकपैस दम्भेदा हि मानवाः। क्रणसारस्गो यत धर्मदेशः स उचते॥८॥ ब्रह्माचा देवताः सर्वे मुनयः पितरः खग्।। वर्मः सत्यच विद्या च तत्र तिष्ठन्ति सर्वदा ॥ १०॥ मूतानां प्राणिनः खेष्ठाः प्राणिनां मतिनीविनः । बुधिमबु नराः येषा नरेषु ब्राह्मणाः स्नृताः ॥ ११ ॥ नाहाणेषु च विद्वांसी विद्यंसु क्षतनुदयः। ज्ञतनुष्यु कत्तीरः कर्तृषु अञ्चवादिनः ॥ १२ ॥

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection,

. मानुष्यं यः समासाद्य सर्गमोचप्रसाधकम् । इयोर्न साधयेदेकं तेनात्मा विश्वतो भ्रुवम् ॥ १३ ॥ इच्छति यती सहसं सहसी लचमीहते। कर्त्तुं चचाधिपतीराच्यं राज्येऽपि सक्त चक्त वित्त म् ॥१४॥ चक्रघरोऽपि सुरत्वं सुरत्वलामे सक्तलसुरपतिम्। भवितुं सुरपति कड्वं गतित्वं तथापि न निवर्त्तते दृष्णा ॥१५॥ खण्या चामिमूतस्तु नरकं प्रतिपद्यते। ख्यासुत्रास्तु ये केचित् खर्गवासं समन्ति ते॥ १६ ॥ पालाधीनः गुमान् लोके सुखी भवति निश्चितम्। गव्दः सर्गद्य रूपच रसी गन्धव तृद्गुणाः। तथा च विषयाधीनो दुःखी भवति निश्चितम् ॥ १७ ॥ कुरङ्गमातङ्गपतङ्गसङ्गमीनाइतः पञ्चभिरेवं पञ्च। एकः प्रमादी सक्वं न इन्वते यः सेवते पश्वभिरेव पश्व॥१८ पित्रमात्रमयो बाच्चे यौवने द्यितामयः। पुचरीत्रमयः पद्मात् मूढ़ी नात्ममयः क्षचित्॥ १८॥ बोचदः बसयैः पागैः पुमान् बच्चो विसुच्यते । पुचदारमयैः पार्यवेद्यो नैव प्रमुखते ॥ २०॥ सत्योर्न सुचते सूढ़ो बांली हवी युवापि वा। मुखदु:खाधिको वापि पुनरायाति याति च॥ २१॥ एकः प्रजायते जन्तुरेक एव प्रजीयते। एको हि अङ्को सुक्ततमेक एव च दुष्कृतम् ॥ २२॥ सर्वेषां पञ्चतामव सतः सर्वे जहाति च चृतं गरीरसुत्स्च्य काष्ठलीष्ट्रं समन्वितम्॥ २३॥ बासवा विसुखा यान्ति धर्मस्तमनुगच्छति। ग्रहेष्वर्था निवर्त्तन्ते आगाने मित्रवान्ववाः ॥ २४ ॥ गरीरं विश्वरादत्ते सुक्षतं दुष्कृतं व्रजेत्।

मरीरं वक्रिना दग्धं क्षतं क्षमं सहस्थितम् ॥ २५॥ ग्रमं का यदि वा पापं सुक्ती सर्वत्र मानवः। यनस्तित यादित्ये न दत्तं धनमर्थिनाम् ॥ २६ ॥ न जानामीति तिहत्तं प्रातः कस्य मविश्वति। रोरवीति घननास्य को मे सत्ती भविष्यति ॥ २०॥ न दत्त' दिजमुख्यानां नाम्नी तीर्थे सुद्वजने। पूर्वजवाकतात् पुरवात् यक्षवं बहु चार्यकम् ॥ २८॥ तदीह्यं परिज्ञाय धर्मार्थे दीयते धनम्। धनेन धार्यते धर्मः ऋदायुक्तेन चेतसा ॥ २८ ॥ यदाविद्वीनो धर्मस्तु नेद्वामुत च हिद्दमान्। धर्मात् सन्तायते हार्थी धर्मात् कामोऽभिकायते ॥ ३०॥ धर्म एकापवर्गीय तसाइमें समाचरेत्। अत्या धार्यते धर्मी बहुमिर्नार्थराथिमः ॥ ३१॥ चित्रवा हि सुनयः यहावन्तो दिवङ्गताः। अमदया हुतं दत्तं तपस्ता कतस्य यत्। यसदित्युच्यते पचिन् ! फ्रेत्य नेइ न तंत्फलम् ॥ ३२ ॥ इति यात्र महापुराणे जेतवासे सारोद्वारे द्वितीयोऽध्यायः।

## हतीयोऽध्यायः।

वीमरुड उवाच । कर्मणा केव देवेश ! ग्रेतल नेव जायते । प्रथियां सर्वजन्तूनां तन्से ब्रूडि सुरेखर ! ॥ १ ॥ वीसगवानुवाच ।

नृष् वस्त्रामि सङ्घेपात् क्रियाचैवीङ् दैश्विकीम् । सङ्खेनैव सा कार्या मोचकासैस्तु मानवैः॥ २॥

स्तीणामपि विशेषेण पश्चवर्षाविके शिशी।

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

609

हषोक्षगोदिकं कर्म प्रेतत्वविनिष्ठत्तये ॥ ३ ॥ हषोक्षगोदिते नान्यत् किश्विदिस्त महीतत्ते । जीवन् वापि चतो वापि हषोक्षगं करोति यः । प्रेतत्वं न भवेत्तस्य विना दानैविना मखेः ॥ ॥ गरुड खवाच ।

किसन् काले हषोक्षर्ग जीवन् वापि सतोऽपि वा।

कुर्यात् स्रवरश्रेष्ठ ! ब्रूहि मे मधुस्दन ! ।

किं फलन्तु भवेळान्तोः कतैः श्राहेस्तु षोड्गैः ॥ ५ ॥

श्रीकृषा उवाच । श्रक्तवा तु हषोक्षर्ग कुरुते पिष्डपातनम् ।

नोपतिष्ठति तच्छे यो दत्तं प्रेतस्य निष्फलम् ॥ ६ ॥

एकादशाहे प्रेतस्य यस्य नोत्स्रच्यते हषः ।

प्रेतत्वं सुस्थिरं तस्य दत्तैः श्राह्मग्रैरिप ॥ ७ ॥

गर्इ उवाच । प्रच्ना यस्य न विद्यन्ते न साता न च बास्थवाः ।

म पत्नी च च सर्त्ता च कथं स्थादीह देहिकम् ॥ ८ ॥

केन सुन्तिं प्रपद्यन्ते नरा नार्यो गतापदः ।

एतन्ने संग्रयं देव ! केत्महस्यग्रेषतः ॥ ८ ॥

श्रीक्षण उवाच। अपुत्तस्य गितर्गस्य स्वर्गे नैव च नैव च।
येन केनाप्युपायेन पुत्तस्य जननचरित्॥ १०॥
संपुत्तो वा ह्यपुत्तो वा नरो नारो पितस्तथा।
जीवनेव स्वयं कुर्यास्तृतो ह्यच्यमाप्रुयात्॥ ११॥
यानि कानि च दानानि स्वयं दत्तानि मानवैः।
तानि तानि च सर्वाणि ह्युपितष्ठिन्त चायतः॥ १२॥
व्यक्तनानि विचित्राणि मक्समोज्यानि यानि च।
स्वयं इस्तेन दत्तानि देशको चाद्ययं फलम्॥ १३॥
गोभूहिरण्यवासांसि भोजनानि पदानि च।
यत्र यत्र वसेक्जनमुस्तत्र तत्रोपितष्ठति॥ १४॥

यावत् खास्यं प्रशेरस्य तावद्वसं समाचरेत्।
प्रस्तसः प्रेरितंबान्धेर्नं किञ्चित् कर्त्तुसृत्सहेत् ॥१५॥
यावत्तस्य स्तस्येह न भृतं चौद्वं देहिकम्।
वायुभूतः च्रुधाविष्टो स्नमते च दिवानियम् ॥१६॥
कामकीटपतङ्गो वा जायते स्वियतेऽिष सः।
प्रसद्गमं वसेत् सोऽिष जातः सद्यो विनम्सति ॥१०॥
यावत् खस्यमिदं प्ररीरमक्जं यावज्जरा दूरतो
यावचेन्द्रियमक्तिरप्रतिहता यावत् चयो नायुषः।
प्रात्मचेयसि तावदेव विदुषा कार्यः प्रयत्नो महान्
संदीमे भवने हि कूपखननप्रत्युद्यमः कीष्ट्यः॥१८॥
इति चीगक्डपुराणे प्रेतकत्ये चौद्वं देहिको
नाम द्यतीयोऽध्यायः।

### चतुर्थोऽध्यायः।

गरह उवाच। खहरती: किं पालं देव! परहरती स तहर।
स्व स्थावस्थिरसंज्ञें विधिष्ठीनमद्यापि वा॥१॥
स्रीक्षण उवाच। एका गी स्वस्थित्तस्य द्यास्यस्य च गी मतम्।
सहसं स्थियमाणस्य दत्तं चित्तविवर्जितम्॥२॥
स्वतस्थैव पुनर्जेचं विधिष्ठीनञ्च निष्पत्तम्।
तीर्थपावसमायोगादेका वै सच्च पुण्यदा॥३॥
पात्रे दत्तं खगत्रेष्ठ! च्याहन्यज्ञनि वर्षते।
दातुर्दीनमपापायं ज्ञानिनां न प्रतिग्रहः।
विषयीतापद्यी मन्तं विद्वाः किं दोषभाजिनी॥ ॥
दातव्यं प्रस्त्रदं पाने निमित्तेषु विभिषतः।
नापाने विदुषा किश्विदासनः स्रेय इच्छता॥ ५॥
स्वाने सा च गीर्देता दातारं नरकं नर्यत्।
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

क्रुजैकविंयतियुतं ग्रहीतारञ्च पातयेत्। देशन्तरं यदावाय खहस्तस्त्रतस्य यत्॥ ६॥ धनं भूमिगतं यदत् खद्दतेन निवेशितम्। तद्यत् पालमवाप्नोति द्वाहं वच्मि खगेषार ! ॥ ७ ॥ अपुन्नोऽपि विशेषेण क्रियाचैवी है देहिकीम्। प्रक्षायांचामय निर्धनय विशेषतः॥ ८॥ खबोनापि हि वित्तेन खयं हस्तेन यत् कतम्। प्रचयं याति तत् सर्वे यथान्यस् इतायने ॥ ८॥ एका एकस्य दातव्या गया कवा प्यस्तिनी। सा विक्रीता विसत्ता वा दहलासप्तमं कुलम् ॥ १० ॥ तस्मात् सर्वे प्रकुर्वीत चन्नसे जीविते सति। रुष्टीतदानपाथेयः सुखं याति सहाध्वनि ॥ ११ ॥ अन्यया क्रियते जन्तः पायेयरिहतः पथि। एवं जात्वा खगत्रेष्ठ ! द्ववयत्त्रं समाचरेत् ॥ १२ ॥ श्रक्तत्वा स्त्रियते यसु सपुच्चोऽपि न सुक्तिभाक्। अपुन्नोऽपि हि यः कुर्यात् सुखं याति संहापवे॥ १३॥ चुम्बिहोचादिभिर्यज्ञैदीनैस विविधैरपि। न तां गतिसवाप्रोति ह्योत्सर्गेष या सवेत्॥ १४॥ सर्वीषामिव यज्ञानां हवयज्ञस्तयोत्तमः। तसात् सर्वप्रयत्ने न हषयत्रं समाचरेत् ॥ १५॥ गर्ड उवाच । कथयस प्रसादेन हषयज्ञित्रां तथा । किया कारी तिथी क्यां विधिना केन तहवेत्। क्तत्वा किं फलमाप्नोति द्वोतचे वद साम्प्रतम्॥ १६ ॥ चीक्षण छवाच। कार्त्तिकादिषु मासेषु श्रुत्तरायणगेरवी। यक्कपचे तथा क्षणो हादम्बादिश्वमे तिथी। श्रम लक्के सुझत्तें वा श्रची देशे समाहित: ॥ १०॥

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

बाह्मयन्तु समाइय विधिन्नं ग्रमलच्चरम्। जपहोमैस्रया दानैः प्रकुर्याद् देह्योधनम् ॥१८॥ पूर्वे । इसनचने यहान् देवान् समर्चेयेत्। होमं कुथाद् यथायति सन्तेष विविधे: ग्रुमै:॥ १८॥ यहाणां स्थापनं कुर्यात् पूजनञ्च खगेखर !। मातृणां पूजनं कुर्याहसोधीराच कारयेत्॥ २०॥ विक्रं संखाप्य तत्रैव पूर्णश्चीमञ्च कारयेत्। यालयामस संस्थाप्य वैज्यवं याचमाचरेत्॥ २१॥ वृषं सम्युज्य तचैव वस्त्रासङ्गारभूषणै:। चतस्रो वत्रतयस्याः पूर्वं समिववासयेत्॥ २२॥ पदिचणां प्रक्रवीत होमान्ते तु विसर्ज्येत्। द्मं मुद्धं समुद्धार्थं श्रुत्तरामिसुखं स्थितः ॥ २३॥ धर्मस्व विषक्षेण ब्रह्मणा निर्मितः पुरा। हवोसर्गप्रसावेण मासुबर मवार्णवात्॥ २४॥ भनेनैव हबोत्समें बद्रक्तभोदक्षेन तु। दर्भमूखे घटं स्थाप्य उदकं ग्रिरसि व्यसेत्॥ २५॥ यमिषिच समेर्सन्तैः पावनैविधिपूर्वकम्। तेन क्रीड़े ति सन्वेष हषोक्षर्गे क्रते सति॥ २६॥ पालयाचं ततः कुर्यात् दस्ता चातं द्विजोत्तमे। उदके चैव गन्तव्य' जर्स तत्र प्रदापयेत्॥ २७॥ यदिष्टं जीवितस्यासीत् तह्याच स्वयक्तितः। सबसो दुस्तरं मार्गे सतो याति सखेन हि ॥ २८॥ यावन दीयते जन्ती: आपर्यकाद्याक्रिकम्। खदत्तं परदत्तं वा नेहासुबोपतिष्ठति ॥ २८ ॥ चयोद्य तथा सम पच हीचि यथाक्रमम्। पद्दानानि जुर्वीत चडामित्तसमन्तितः ॥ ३० ॥ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

तिलपात्राणि कुर्वीत त्रीणि पश्च च सप्त वा। ब्राह्मणान् भोजयेत् पसात् गामिकाञ्च प्रदापयेत् ॥ ३१ ॥ वामे चन्नं प्रकर्त्तव्यं त्रिशूलं दिच्ये तथा। मार्खं दत्त्वा तथैवास्य इषमेकं विसर्जयेत् ॥ ३२ ॥ एकोहिष्टविधानेन खाद्वाकारेण वुद्धिमान्। कुथादेकादमाञ्च हादमाई प्रयतः॥ ३३॥ सपिप्डीकरणादर्वाकुथाच्छादानि घोड्य। ब्राच्चयान् भोजयित्वा तु पददानानि दापयेत्॥ ३४ ॥ कार्पासोपरि संख्याय तास्त्रपाचे तथाचुतम्। वस्तेषाच्छाद्य तत्रसमर्घे द्याच्छ्मैः फर्तः ॥ ३५ ॥ नाविसम्बस्यीं सुर्थात् पहस्त्रेण वेष्टितम्। नावमारोच्चेद्रन्तुं पूजयेद्रव्डध्वजम्। श्रात्मवित्तानुसारेण तस्या दानमनम्तकम् ॥ ३७॥ भवसागरमन्नानां शोकतापोर्मिदु:खिनाम्। धर्मम्बविद्वीनानां तारको हि जनार्दनः॥ ३८॥ तिलं लीइं इरएअञ्च कार्पासं लवणं तथा। सप्तधान्यं चितिगीव एवीवां पावनं स्मृतम् ॥ १८ ॥ तिलपात्राणि कुर्वीत प्रयादानच कारयेत्। दीनानाधविभिष्टेभ्यो द्याच्यत्या च दिवणाम्॥ ४०॥ एवं यः कुर्ते तार्छ ! पुत्रवानप्यपुत्रवान् । स सिविं समवाप्रीति यथा ते ब्रह्मचारियः॥ ४१॥ नित्यं नैमित्तिकं कुर्योद् यावच्चीवति मानवः। यत्किश्चित् क्षुक्ते घममञ्चयं फलमात्रुयात्॥ ४२॥ तीर्थयात्रात्रतानाञ्च त्राहे सांवसरादिके। देवतानां गुरूपाञ्च मातापित्रोस्त्रवैव च ॥ ४३॥

CC-0. Prof! Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

पुष्तं देवं प्रयत्ने न प्रत्यहं वर्षते खग !। असिन् यन्ने हि यः किस्त्रुरिदानं प्रयच्छिति ॥ १४॥ तत्तस्य चाचर्यं सर्वे वेदिकायां यथा किला। यथा पूज्यतमा सोवी यतयी ब्रह्मचारिय: ॥ ४५॥ तथैव प्रतिपूज्यन्ते खोने सर्वे च नित्यमः। वरदोऽइं सदा तस्य चतुर्वक्रास्तया इरः॥ ४६॥ ते यान्ति परमान् खोकानिति सत्यं वची मम। यीर्षमाखाच रेवलां नीलमेकं प्रमुख्येत्॥ ४०॥ संक्रान्तीनां सहसाणि सूर्यपर्वमतानि च। काला यत् फलमाप्रोति तद् वै नीसविसर्जने ॥ ४८॥ वसतरी प्रदातव्या ब्राह्मणेभ्यः पदानि च। तिचपावाणि देयानि भिवमत्ति च ॥ ४८॥ डमा सङ्खरचेव परिधाप्य प्रयक्षतः। चतसीयुष्यसंकार्यं पीतवाससमचुतम् ॥ ५०॥ ये नमस्रन्ति गोविन्दं न तेषां विद्यते भयम्। प्रेतवासोचिमच्छन्ति ये करियन्ति स्वित्रयाम् ॥ ४१ ॥ एतत्ते सर्वमास्थातं मया सन्ती हु दै हिकम्। यच्छ् त्वा सुचिते पापैविश्वालोकं स गच्छति ॥ ५२ ॥ खुला माहाबारमतुलं गर्डो हर्षमागतः। भूयः पप्रच्छ देवेगं क्वता चानतकस्वरम् ॥ ५३ ॥ इति त्रीगर्ड्युराणे प्रेतकाले चौड्व देखिको नाम चतुर्थोऽध्यायः।

पञ्चमोऽध्यायः।

गर्ड छवाच । अगवन् ! ब्रुडिं मे सर्वे यसलोकस्य निर्णयम् । प्रमाणं विदारं तस्य माहासात्रभ् सुविदारम् ॥ १ ॥ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by \$3 Foundation USA

श्रीमगवानुवाच । युणु तार्स्त ! प्रवच्चामि यम्बोक्स निर्णयम् । प्रमाणकानि सर्वाणि मूवनानि च षोड्श ॥ २ ॥ बङ्गीतिसहस्राणि योजनानां प्रमाणतः । यमलोकस्य चाध्वा वै बन्तरो मानुषस्य च॥ ३॥ सुक्ततं दुष्कृतं वापि सुन्ना खोके यथार्जितम्। कर्मयोगात्तदा कश्विद् व्याधिकत्पयते खग !॥ ४॥ निमित्तमातः सर्वेषां कतकर्मानुसारतः। यो यस विहितो सत्युः स तं भ्रवमवाभुयात् ॥ ५ ॥ कर्मयोगात्तदा देही मुख्यव निनं वपुः। तदा भूसिगतं कुर्याहोसयेनोपिकप्य च ॥ ६ ॥ तिलान् दर्भान् विकीर्याय सुखे खर्षे विनिचिपेत्। तुलसीसिबधी कला यालगामियलान्तया॥ ७॥ एवं सामादिस्तीय मरणं सुन्निदायकम्। यसाकाखर्णविचेपः में तप्रायग्रहेषु च॥ ८॥ एका वक्की तु दातव्या चाष्युन्मे तथा पुनः। भक्योस कार्ययोसैव हो हो देवे यथाक्रमम्॥ ८॥ अय लिक्ने तथा चैका चैका ब्रह्माण्डके चिपेत्। कर्युक्से च कण्डे च तुलसीख प्रदापयेत्॥ १०॥ वस्त्रयुग्मच दातव्यं बुद्धमैयाचतैर्यजेत्। पुष्पमातायुतं कुर्यादन्यद्वारेण समयेत्॥११॥ पुत्रस्तु बान्धवैः सार्वे विप्रस्त पुरवासिभिः। पितुः प्रेतगतं पुन्नः स्कन्धमारीप्य बान्धवैः ॥ १२ ॥ गला समानदेशे तु प्रास् खसीत्तरामुखन्। चदम्बपूर्वी या भूमिखितां तहेव कार्येत्॥ १३॥ त्रीखकतुलसीकाष्ट्रामित्पालायसभावाम्। एवं सामादिस्त्री सं मर्ग सितादायकम् ॥ १४॥

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection Sew Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

विक्लेन्द्रियसङ्गते चैतन्ये जड़ताङ्गते। प्रचलन्ति ततः प्राचाः यामैर्निकटवर्त्तिभः ॥ १५ ॥ बीसकां दार्णं क्यं प्राणै: कप्रसमास्तितै:। फेनसुद्धिरते सोऽपि सुखं खाखाकुखं भवेत्॥ १६॥ द्रात्मानस तास्त्र तिसरै: पाश्रविष्टिता:। सुखेन कतिनस्तत्र नीयन्ते नामनायमै:॥ १७॥ दुःखेन पापिनो यान्ति यसमार्गे सुदुर्गसम्। यमसतुर्भुजो भूला यक्ष्यक्रगदादिसत्॥ १८॥ पुरुकर्मरतान् सम्यक् स्रेष्ठासिववदाचरेत्। भाइय पापिनः सर्वान् यमो दण्डेन तर्जयेत्॥ १८॥ प्रवयास्वद्निर्घोषो ह्यस्ननाद्रिसमप्रमः। मिष्वस्थो दुराराध्यो वियुत्तेजःसमयुतिः॥ २०॥ योजनव्यविद्धारदेष्टी बद्रोऽतिमीष्यः। बोच्दब्हवरो भोमः पायपाचिदुराक्ततिः॥ २१ ॥ रक्षनेबोऽतिभयदो दर्भनं याति पापिनाम्। अक्षुष्ठमात्रः पुरुषो हाहा बुर्वन् वाबेवरात्॥ २२॥ यदैव नीयते दूतैर्याग्यैवींचन् सकं ग्रहम्। निर्विचेष्टं यरीरन्तु प्राचैर्मुत्तौर्नुगुस्तितम्॥ २३॥ असम्बं जायते तूर्षं दुर्गन्धं सर्वनिन्दितम्। विधावस्थाऽस्य देवस्य क्रिमिविद्भसारूपतः॥ २४॥ को गर्वः क्रियते तार्च । चणविध्वंसिमिर्नरैः। दानं वित्तात् यो न कुर्यात् कीर्त्तिवर्मी तथायुवः ॥२५॥ परीपकरणं कायादसाराक्षारसुद्धरेत्। तसीवं नीयमानस्य दूताः सन्तर्जयन्ति हि॥ २६॥ दर्भयन्ति भयं तीव्रं नरकाणां पुनः पुनः। CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by St Foundation USA

क्रभीपाकादिनरकान् त्वां नियशासि साचिरम्। एवं वाचस्तदा ऋखन् बन्धूनां रुदितं तथा ॥ २८॥ उच्चे इंहिति विलपन् नीयते यमिकारै:। सृतस्योक्रान्तिसमयात् षद्पिण्डान् क्रमतो ददेत् ॥२८॥ सृतस्थाने तथा दारे चलरे तार्च । कारयेत्। वियामे काष्ठचयने तंथा सञ्चयने च षट् ॥ ३०॥ मृणु तत् कारणं ताचा ! षट्पिण्डपरिकत्यने । सतस्थाने श्वी नाम तेन नाचा प्रदीयते ॥ ३१॥ तेन भूमिर्भवेत् तुष्टा तद्धिष्ठाढदेवता। द्वारदेशे भवेत् पान्यस्तेन नामा प्रदीयते ॥ ३२॥ तेन दत्तेन तुष्यन्ति ग्रहवास्विधिदेवताः। चलरे खेचरो नाम तसुहिम्य प्रदीयते॥ ३३॥ तेन तल्लोपघाताय भूतकोटिः पबायते। विश्वाम भूतसंज्ञोऽयं तेन नामा प्रदीयते ॥ ३४ ॥ पिश्राचा राचसा यचा ये चान्ये दिशियांसिनः। तस्य द्वीतव्यदेहस्य नैवायोग्यत्वकारकाः॥ ३५॥ चितासोचप्रसृति च प्रेतत्वसुपनायते। चितायां साधवं नाम वदन्येके खगेष्वर !॥ ३६॥ केऽपि तं प्रेतमेवाइयेथा कल्पविद्स्तथा। तदा हि तब तबापि प्रेतनामा प्रदीयते ॥ ३०॥ द्रत्येवं पञ्चपिपहें इं मवस्याद्वतियोग्यता। अन्यया चोपघाताय पूर्वोज्ञास्ते भवन्ति हि॥ ३८॥ उत्जामि प्रथमं पिष्डं तथा चाईपयेन च। चितायान्तु द्वतीयं स्वात् त्रयः पित्कास विस्ताः॥ ३८॥ विधाता प्रथमे पिण्डे हितीये गरुड्घनः।

खतीय यसदूतां प्रयोगः परिकोत्तितः ॥ ४० ॥ CC-0. Prof. Safya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

दत्ते हतीये पिण्डेऽसिन् देहदोषै: प्रमुखते। श्राधारमूतजीवस्यं ज्वलनं ज्वालयेचिताम् ॥ ४१ ॥ संसच्य चोपसिप्याय उत्ति खोच्य वेदिवाम्। अभ्युचीय समाधाय विक्रं तत्र विधानतः॥ ४२॥ पुष्पाचतै: संसम्पुच्य देवं क्रव्यादसंज्ञकम्। त्वं भूतक्रक्रगद्यीने । त्वं जोकपरिपाजकः ॥ ४३ ॥ संज्ञारकारकस्तसादेनं खगें सतं नय। एवं क्रव्यादमस्यर्चे भरीराइतिमाचरेत्॥ ४४॥ मर्ददेहे तथा दक्षे दंबादाच्या हति ततः। बोमस्यः त्वनुवाक्येन कुर्प्याचीमं यथाविधि ॥ ४५ ६ चितासारोप्य तं मेतं इनोदाच्याइतिन्ततः। यमाय चान्तकायेति सत्यवे ब्रह्मणे तथा ॥ ४६॥ जातवेदोसुखे देया च्रेका प्रेतसुखे तथा। जद्देन्तु ज्वालयेद्वक्ति पूर्वभागे चितां पुनः ॥ ४०॥ यसात् वमिषातोऽसि वदयं जायतां पुनः। पसी सर्गाय लोकाय खाहा ज्वलति पावकः ॥ ४८ ॥ प्वमाच्याइति दत्ता तिलमित्रा समन्द्रकाम्। ततो दाइ: प्रवर्त्तव्य: प्रवेश किल निश्चितम् ॥ ४८ । रोदितव्यं ततो गाढ़ं एवं तस्य सुखं भवेत्। दाइस्थानन्तरं तत्र क्रत्वा सञ्चयनिक्रयाम् ॥ ५० ॥ प्रेतिपर्छं प्रदेखाच दाहात्तिंश्रमनं खन !। वेन दूताः प्रतीचन्ते तं प्रेतं बान्धवार्थिनम् ॥ ५१ ॥ दबादनन्तरं कार्ये पुनै: झानं सचेखकम्। तिसोदवं ततो द्यानामगोवेण चामानि ५२॥ ततो जनपदैः सर्वेद्रितव्या वारताड्नी। CC-0. Prof. Salva पुरित्या रितिः खुरात् गुजी: प्रेतसुद्धी रखेत् ॥ ॥ ॥ ॥ ॥

699

जनाः सर्वे समास्तस्य ग्रहमागत्य सर्वेषः। द्वारस द्विषे भागे गोमयं गौरसर्वपान् ॥ ५४॥ निधाय वर्षं देवमन्तर्दाय खवेश्मनि । भच्चे दिख्याबाणि चृतं प्राध्य ग्टहं व्रजीत्॥ ५५॥ केचिद् दुग्धेन सिच्चन्ति चिन्तास्थानं खुगेश्वर !। अञ्चपातं न कुर्वीत दत्त्वा चाय जनास्त्रिम्॥ ५६॥ श्लेषात्रु वास्ववेमु तां प्रेतो सुङ्क्ते यतोऽवधः। श्रतो न रोदितव्यं हि क्रिया कार्या समिततः॥ ५०॥ दुग्धच ख्यमये पात्रे तोयं द्याद्दिनत्रयम्। सूर्येऽस्तमागते तासी ! बलभ्याञ्चलरे तथा ॥ ५८॥ बद्यः संसूद्रहृदयो देइसिच्छन् स्नतानुगः। सम्मानस्तरं गेहं वीचन् यास्यः स नीयते ॥ ५८ ॥ गर्त्तपिण्डान् दशाहानि प्रदयाच दिने दिने । जलाम्बसः प्रदातव्याः प्रेतमुह्यः प्रत्यहम्॥ ६०॥ तावद् वृद्धिय कर्त्तव्या यावत् पिण्डं दशाक्रिकम्। पुत्रेणं चि क्रिया कार्यो भार्यया तदभावतः ॥ ६१॥ तद्भावे च शिष्येष शिष्याभावे सहोदरः। समगाने चान्यतीर्थे वा जलं पिण्डस दापयेत् ॥ ६२॥ भोदनानि च सक्तृं य भाकमूलफलादि वा। प्रथमेऽहिन यह्यात्तह्यादुत्तरेऽहिन ॥ ६२॥ दिनानि दम पिण्डानि कुर्वन्यव सुताद्यः। प्रत्यन्तं ते विभन्यन्ते चतुर्भागैः खगोत्तम ! ॥ ६४.॥ भागदयन्तु देखार्थे प्रीतिदं भूतपञ्चकम्। खतीयं यसदूतानाञ्चतुर्धेनोपनीवति ॥ ६५ ॥ चहोरावेस्त नविभः प्रेतो निष्यत्तिमाप्रुयात्। जन्तोर्निष्यत्रदेहस्य दयमे तु भवेत् जुधा ॥ ६६ ॥

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

न हिजी नैव मन्त्रस न स्वधा वाहनाशिष:। नामगीबे ससुचार्यं यहत्तच दमाक्रिक्त् ॥ ६७॥ दन्धे देहे पुनर्देहं प्राप्तीत्येव खरीखर ।। प्रथमेऽहिन यः पिण्डस्तेन सूर्वा प्रजायते ॥ ६८॥ बीवास्त्रस्वी दितीये तु हतीये इदयं भवेत्। चतुर्येऽक्रि भवेत् पार्श्विर्नाभिवे पश्चमे तथा ॥ ६८॥ षष्ठे च सप्तमे चैव कटिर्गुद्धां प्रजायते। अद चाष्टमकी चैव जान्बङ्घी नवमे तथा ॥ ७०॥ नविभर्देच्यासाय दशमेऽक्ति भवेत् चुधा। देचभूतः चुधाविष्टो यहदारे स तिष्ठति ॥ ७१॥ द्रभमें इति यः पिष्डस्तं द्यादामिषेण तु । यतो देशः समुत्पनः प्रेतस्तीव्रच्चधान्वितः॥ ७२॥ पतस्वामिषवाद्मनु चुधा तस्य न नस्यति। एकादयाचं दादयाचं प्रेती सुक्त्री दिनद्वयम्॥ ७३॥ योषितः पुरुषस्यापि प्रेतशब्दं समुचरेत्। दीपमदं जलं वस्तं अन्यदा दीयते तु यत्॥ ७४॥ प्रेतमब्देन यहत्तं सतस्यानन्ददायकम्। वयोद्येऽक्रि वे प्रेतो नीयते च सहापधे ॥ ७५॥ पिष्डनं देहमात्रित्य दिवाराची चुवान्वित:। मार्गे गच्छति स प्रेती च्रसिपत्रवनान्विते ॥ ७६ ॥ चुत्पिपासादितो नित्यं यसदूतैः प्रपीड़ितः। भइन्यहनि स प्रेती योजनानां भतद्वयम्॥ ७०॥ चलारिंशत्तया सत पद्गोराचेण गच्छति। खडीतो यमपागैस्तु जनो हाइति रोदिति॥ ७८॥ सयहं सम्पत्रित्रच्य याम्यं पुरमनुव्रजीत्। CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delmong मासस् के Polindarion USA याम्यं सौरिपुरं सुरेन्द्रभवनं गन्धवैश्वेलागमं
त्रूरं त्रीचपुरं विचित्रभवनं बह्नापदं दुःखदम्।
नानात्रन्दपुरं सुत्रसभवनं रीद्रं पयोवर्षणं
श्रीताकां बहुभीति घर्मभवनं याम्यं पुरञ्चायतः ॥८०॥
त्रयोदश्रिक्कः स प्रेतो नीयते यमिकङ्करैः।
तिम्नागं त्रजत्ये को ग्रहीत इव मर्कटः॥ ८१॥
तथैव स त्रजनागं पुत्र पुत्र इति त्रुवन्।
हाहिति क्रन्दते नित्यं कोहश्रन्तु भया क्रतम्॥ ८२॥
मानुषत्वं खभे कासादिति त्रूते प्रसपति।
महता पुष्ययोगेन मानुषं जन्म लम्यते॥ ८३॥
तद्रप्राप्य न प्रदत्तं याचकिम्यः खकं धनम्।
पराधीनसभूत् सर्वमिति त्रूते स गद्गदः।
किङ्करैः पीद्यतिऽत्यर्थं स्नरते पूर्वदैहिकाम्॥ ८४॥

सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता
परो ददातीति कुवृहिरेषा।
पुराक्षतं कर्म सदैव भुज्यते
श्वरीर! हे निस्तरय त्वया क्षतम् ॥८५॥
मया न दत्तं न हृतं हुताश्रने
तपो न तप्तं हिमशैलगङ्गरे।
न सेवितं गाङ्गमहो महाजलं
श्वरीर! हे निस्तरय त्वया क्षतम्॥८६॥
जलाश्रयो नैव क्षतो हि निर्जले
मनुष्यहेतोः पश्रपिष्वहेतवे।
गोद्धप्तिहेतोनं क्षतं हि गोचरं
श्वरीर! हे निस्तरय त्वया क्षतम्॥८०॥
न निस्वदानं न ग्वाङ्मिकं क्षतं

न वेददानं न च शास्त्रपुस्ततम् ।

प्रा न दृष्टो न च सेवितीऽध्वा

यरीर ! ई निस्तरय त्वया क्ततम् ॥ ८८ ॥

मासोपवासैर्नं च श्रोधितं वपुचान्द्रायचैर्वा नियमैय सुन्नतैः ।

नारीश्ररोरं बहुदुःखभाजनं

खव्यं मया पूर्वक्रतैर्विकर्मीमः ॥ ८८ ॥

छक्तानि वाक्यानि मया नराणां

मत्तः श्रुण्वावहितो हि पच्चिन् !।

स्त्रीणाच देचन्ववस्त्रया देची

ब्रवीति कर्माणि क्रतानि पूर्वम् ॥ ८० ॥

दित गारुङ् महापुराणि प्रेतकस्ये भीद्वं देचिककर्मादिसंस्कारो नाम पच्चमोऽध्यायः ।

#### षष्ठोऽघ्याय:।

स्रीक्षण छवाच। एवं प्रचलते प्रेतस्तत मार्गे खरीखर!।

क्रान्दितसैव दुःखार्तः स्रान्तसाकुललोचनः॥१॥

सप्तद्यदिनान्येको वायुमार्गेण गच्छति।

प्रष्टाद्ये त्वहोराचे पूर्वं याग्यपुरं व्रजेत्॥२॥

तिक्षन् पुरवरं रग्ये प्रेतानाच्च गणो महान्।

पुष्पमद्रा नदी तत्र न्यपोधः प्रियदर्भनः॥३॥

पुरे तत्र स विस्रामं प्राप्यते यमिकक्षरः।

जायापुचादिकं सीख्यं सारते तत्र दुःखितः॥॥॥

क्रान्दते कर्णवाक्षेस्तृषार्तः समपीद्भितः।

स्थनं सस्खानीच यहपुच्चनानि च॥५॥

स्विम्ताणि धान्यच्च सर्वे गोचित वै तदा।

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digittzed by S3 Foundation USA

चुधार्त्त स्य पुरे तिसन् विद्वरेसस्य चीचते॥ ६॥ किइरा अचु:। क धनं क सुता जाया क सुद्भत् क त्वमीद्यः। स्वक्रमेपार्जितं सुङ्ख्य सूद्चेतिश्वरं पथि॥ ॥॥

जानासि सम्बलवशम्बलमध्यगानां नो सम्बलाय पतितं परलोकपान्य !। गन्तव्यमस्ति तव निश्चितमेवमस्मिन् मार्गे हि चात्र भवतः क्रयविक्रयौ न ॥ ८॥ यमगीताभवं वाक्यं नैव मर्खे शुतं त्वया। एवसुक्तस्ततः सर्वेईन्यमानः ससुद्ररैः ॥ ८ ॥ भव दत्तं सुतै: पीने: सेहाट् वां क्रपयाथवा। मासिकं पिण्डमश्राति ततः सीरिपुरं व्रजेत्॥ १०॥ तत्र नामा तुं राजा वे जङ्गमः कालक्पपृक् । तं दृष्टां भयभीतस्त विश्वामे कुर्ते मतिम्॥ ११॥ **उदक्कावसंयुक्त' भुङ्क्ती तिस्मिन् पुरे गतः।** विभि: पचैस्तया पिण्डैस्तत् पुरं स व्यतिक्रमित् ॥ १२॥ सुरेन्द्रनगरे रम्ये प्रेती याति दिवानिश्रम्। ततो वनानि रौद्राणि दृष्टा क्रन्दित तत्र सः॥ १३॥ मीषणीः क्लिप्यमानस क्रन्दलेव पुनः पुनः। मासद्यावसाने तु तत् पुरं स व्यतिक्रमित्॥ १४॥ द्धतीये मासि समाप्ते गन्धर्वनगरे श्रमे। हतीयमासिकं पिण्डं तच मुङ्क्ते स गच्छति॥ १५॥ गैलागमे चतुर्थे च मासि याति खगेषार !। पंतन्ति तब पाषाणाः प्रेतस्वीपरिप्रष्ठतः ॥ १६॥ चतुर्थमासिकं याचं मुक्का तत्र सुखी भवेत्। स गच्छति ततः प्रेतः ऋरं सासे तु पश्चमे ॥ १०॥ पञ्चमासिकं पिण्डः सुङ्जाः तत्र पुरे स्थितः । . CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA.

जनवायमामिकं क्रीचेः पश्वमिः सार्चमासिकैः॥ १८॥ तब दत्तेन पिष्डे न यादेनाप्यायितस्ततः। सुइर्त्तार्षन्तु विश्वास्य नम्पमानः सुदुःखितः॥ १८॥ तत् पुरन्तु परित्यच्य तर्जितो यमिका दे:। प्रयाति चित्रनगरं विचिची नाम पार्थिवः॥ २०॥ यमस्यैवानुनः सीरिर्यंत राज्यं प्रशास्ति हि। तत प्रसासिपकेन द्याः सन् क्षायते नरः॥ २१॥ मार्गे पुनः पुनस्तस्य बुशुचा जायते स्थम्। मदीयपुचः पौत्रो वा बान्धवः कोऽपि तिष्ठति ॥ २२॥ ददाति कि स्वां सीख्यं पतितः योकसागरे। एवं विखपती मार्गे वार्य्यमाणस्य किङ्करै: ॥ २३ ॥ श्रायान्ति सम्बुखास्तव मैवर्त्तास्तु सहस्रयः। वयस्वां तारियशामी महावैतरशीं नदीम्॥ २४॥ यतयोजनविस्ती थीं पूयशी शितपूरिताम्। नानापिचसमाकीयां नानाभाषधतैर्द्वताम् ॥ २५ ॥ येन तब प्रदत्ता गीविंशाखोकच सा नयेत्। न दत्ता चेत् खगत्रेष्ठ ! वैतर्ग्यां स मज्जति ॥ २६ ॥ सस्रावसे गरीरे तु वैतरिस्था व्रतं चरेत्। देया च विदुषे घेनुस्तां नदीं तर्त्तुमिच्छता ॥ २७॥ भदत्ता सज्जमानसु निन्दति सं स सूद्धी:। पाथेयायें मया किचिव प्रदत्तं दिजातये। न तर्स न इतं जर्स न सानं न क्षतं ग्रमम्॥ २८॥ किइरा जर्नुः । याद्यं कर्म चरितं सूद् । अङ्चाद्य ताद्यम्। हा देव ! इति संमूढ़ी भीषणैस्ताचते इदि ॥ २८ ॥ वास्मासिकस् यच्छादं तत्र मुक्का प्रसप्ति। ताच्ये । तत्र विशेषेण भोजरेच हिजान समान ॥ ३०॥ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitizes by 53 Foundation USA

चत्वारिंगत्त्रया सप्तयोजनानां गतद्वयम। प्रयाति प्रत्यहं ताच्य । ह्याडोराचे य कर्षितः ॥ ३१॥ सप्तमे मासि सम्माप्ते पुरं बह्वा पदं व्रजेत्। तत्र भुद्धा प्रदत्तं यत् सप्तमासिकसम्यवम् ॥ ३२ ॥ तत् पुरं स व्यतिक्रस्य दुःखदं पुरमाश्रयेत्। मच्द् दु:खमनुप्राप्य खमार्गे याति वै पुनः ॥ ३३ ॥ मास्यष्टमे प्रदत्तं यत् तत्र भुज्ञा स गच्छति। नवसं मासिकं भुङ्ह्ये नानाक्रन्दपुरे स्थितः ॥ ३४ ॥ नानाक्रन्दगणान् दृष्टा क्रन्दमानान् सुदार्णान्। स्वयच शून्यच्रदयः समाक्रन्दति दुःखितः ॥ ३५ ॥ विचाय तत् पुरं प्रेतो याति तप्तपुरं प्रति। सुतप्तनगरं प्राप्य दशमें भासि सीऽश्रुते ॥ ३६ ॥ भोजनैः पिण्डदानैस्त दत्ते स्तत्र सुखी भवेत्। मासि चैकादमे पूर्वे रीद्रं खानं स गच्छति॥ ३७॥ द्ग्रैकमासिकं सुज्ञा पयोवर्षणमिच्छति। मेघास्तव प्रवर्धन्ति प्रेतानां दुःखदायकाः॥ ३८॥ न्यूनाब्दिवन्तु यच्छादं तत्र सुङ्क्षे सुदु:खितः। सम्पूर्णे च ततो वर्षे प्रेतः श्रीतपुरं व्रजीत्॥ ३८॥ शीताच्यनगरं तल महाशीतं प्रवर्तते। यीतार्तः चुधितः सोऽपि वीचते हि दियो दय ॥ ४०॥ अस्ति मे वान्धवः कोऽपि यो मे दुःखं व्यपोहित । किसरास्तं वदन्येवं का ते पुरुषं हि ताद्यम्॥ ४१॥ श्रुत्वा तेषान्तु तद्दाकां हा देव ! इति भाषते । दैवञ्च प्राष्ठतं कर्मे यवाया मानुषे क्षतम्॥ ४२॥ एवं सिच्चत्य बहुयो धैर्यमासमते पुनः ।

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

धर्मराजपुरं दिव्यं गन्धर्वापरःसङ्खम्। चतुरगीतिलचैय सूर्तामूर्त्ते रिविष्ठितम् ॥ ४४ ॥ द्वादशैव प्रतीहारा धर्मराजपुरे स्थिताः। प्रभाग्रभन्तु यत् वर्म ते विचार्यं पुनः पुनः ॥ ४५ ॥ श्रवणा ब्रह्मणः पुत्रा मनुष्याणाञ्च चेष्टितम्। कथयन्ति तदा काखे पूजिताऽपूजिताः स्वयम् ॥ ४६ ॥ नरेस्तुष्टैस रष्टेस यत् प्रोक्तच सतस यत्। सर्वमावेदयन्ति सा चित्रगुप्ते यमे तथा ॥ ४७॥ दूराच्छ्वणविज्ञानं दूराइर्थनगोजरम्। एवच्चेष्टास्तु ते सर्वे सर्भू:पाताखचारिय: ॥ ४८ ॥ तेषां यद्वास्त्रथैवोषाः श्रवणाः पृथगाद्वयाः। एवं तेषां यक्तिरस्ति मर्च्यं मर्च्योपकारिका ॥ ४८ ॥ व्रतेदानिय यस्तेषां पूजयेदिह मानवः। नायन्ते तस्य ते सीम्याः सुखस्त्यु प्रदायकाः ॥ ५०॥ दति त्रीगार्ड महापुराणे प्रतक्षे मयमार्गगमनं नाम षष्ठीऽध्यायः।

# सप्तमोऽध्यायः।

गर्ड डवाच । एको में संगयो देव ! च्रुट्येऽतीव वर्त्तते । त्रवणाः कस्य प्रचास कथं यसपुरे स्थिताः ॥१ ॥ सानुषैय क्रतं कर्म कस्याच्यानन्ति ते प्रभो ! । कथं गृखन्ति ते सर्वे कस्याज्ञानं समागतम् ॥ २ ॥ कृत्र सुस्तन्ति देवेग ! कथ्यस्त प्रसादतः । पिचराजवचः श्रुत्वा सगवान् वाक्यसम्भवीत् ॥ ३ ॥ त्रीकृष्ण डवाच । गृणुष्य वचनं सत्थं सर्वेषां सीस्थदायकम् ।

CC-0. Prof. Saly तदाइंशकायित्यामिश्यवयानां विवेष्टितम् मा अति ॥ SA

एकीभूतं यदा संव जगत्स्वावरजङ्गमम्। चीरोदसंगरे पूर्वे मयि सुप्ते जगत्पती ॥ ५ ॥ नामिस्रोऽजस्तपस्तेपे वर्षाणि सुबद्दन्यपि। एकीभूतं जगत् सष्टं भूतवासञ्चतुर्विधम् ॥ ६॥ ब्रह्मणा निर्मितं पूर्वं विश्वाना पालितं तदा। क्ट्र: संद्वारमूर्तिय निर्मितं ब्रह्मणा ततः॥ ७॥ वायु: सर्वगतः सष्टः सूर्यस्तेनोविद्यविमान् । धर्मराजस्ततः सष्टिबत्राप्तेन संयुतः॥ ८॥ ऋष्टें वमादिकं सर्वं तपस्तेपे तु पद्मनः। गतानि बहुवर्षाणि ब्रह्मणी नामिपङ्कते ॥ ८॥ यो यो हि निर्सितः पूर्वे तत्तत् कर्म समाचरेत्। किसंसित् समये तब ब्रह्मसोकसमन्दितः॥ १०॥ बद्रो विश्वस्था धर्मः गासयन्ति वसुन्धराम्। न जानीमो वयं किञ्चित्रोक्कत्यमिहीचताम्॥११॥ द्रति चिन्तापराः सर्वे देवा विमस्यस्तदा। सिचन्त्य ब्रह्मणो मन्त्रं विवुधैः प्रे रितस्तदा ॥ १२ ॥ रहीला कुमपत्राणि सीऽस्वद्वादमासनान्। तेजोरायीन् वियालाचान् ब्रम्मणी वचनात् ते.॥ १३॥ यो यं वदति चोकेऽस्मिन् ग्रमं वा यदि वाऽग्रमम्। प्रापयन्ति ततः श्रीघ्रं अञ्चलः कर्षगोचरे ॥ १८॥ दूराच्छ्वणविज्ञानं दूराइर्धनगोचरम्। सर्वे मृखन्ति यत् पचिंखनेव सवणा सताः॥ १५॥ खिला चैव तयाकामे जन्तूनाचे छितन्तु यत्। तज्जाला धर्मराजाये स्त्युकाले वदन्ति च। धर्मचार्थेच कामच मोचच कायर्गित ते॥ १६॥ एको हि धर्ममार्गेष दितीयबार्धमार्गकः।

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

प्रपरः काममार्गेष मोचमार्गेषतुर्थकः॥ १७॥ उत्तमाधममार्गेष वैनतेय। प्रयान्ति हि। पर्यदाता विमानेस् प्रमीः कामप्रदायकः॥ १८॥ इंसयुक्तविमानैस मोचाकाङ्गी प्रसर्पति। इतरः पादचारेण श्वसिपत्ववनानि च॥ १८॥ पाषायै: काष्ट्रकै: क्लिप्ट: पाश्वकोंऽथ याति वै। यः किसदाज्ञुषे लोके अवणान् पूजयेदिह ॥ २०॥ वर्षनी जलसंस्पूर्णा पक्तानपरिपूरिता। अवणान पूजयेत्रत सया सह खगेष्वर ! ॥ २१ ॥ तस्याचं तत् करिष्यामि यत् सुरैरपि दुर्लभम्। सस्योज्य ब्राह्मणान् भत्त्या एकादशयुभान् युचीन् ॥ २१ हाद्यं सक्तत्रम् मम प्रीत्येव पूज्येत्। देवै: सर्वेश्व सम्पूच्या: खर्ग यान्ति सुखेसया ॥ २३ ॥ तै: पूजितैरचन्तुष्टिखतगुप्तेन धर्मराट्। तैस्तुष्टैर्भत्पुरं यान्ति खोका धर्मपरायणाः ॥ २४॥ ञ्चवणानाच्य साहासारसुत्पत्तिचेष्टितं ग्रुसम्। मृणोति पचित्रार्ट्स ! स च पापैने लिप्यते । इइ लोके सुखं सुक्का खर्गलोके महीयते॥ २५॥ इति स्रोगार्ड महापुराणे प्रेतकको स्रवणीत्-्पत्तिर्नाम सप्तमोऽध्यायः।

#### श्रष्टमोऽध्यायः।

श्रीक्षण छवाच । श्रवणानां वचः श्रुत्वा चणं ध्यात्वा पुनर्यम यत् कतच्च मनुष्येच पुष्यं पापमहर्निश्रम् ॥ १ ॥ तत् सर्वच्च परिश्वाय चित्रगुप्तो निवेदयेत् । चित्रगुप्तस्ततः सर्वे कर्म तसी वदत्थय ॥ २ ॥ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

l

वाचैव यत् कर्त कर्म कतस्वेव तु कायिकम्। मानसञ्च तथा कर्म कतं भुक्ते ग्रमाग्रमम् ॥ ३॥ एवं ते कथितं तार्च ! प्रेतमार्गस्य निर्णयम् । वियान्तकानि सर्वाणि स्थानानि कथितानि ते॥ ४॥ तसुहिश्य ददात्यदं सुखं याति महाध्वनि । दिवाराचं तसुद्दिश्य संाने दीपप्रदो भवेत्॥ ५॥ श्रस्वारे महाघोरे खपूर्ते बचवर्जिते। दीसेऽध्वनि च ते यान्ति दोपो दत्तस यैनेरे: ॥ ६ ॥ कार्त्तिके च चतुर्देग्यां दीपदानं सुखाय वै। श्रय वच्यामि सङ्घेपात् यममार्गस्य निष्कृतिम् ॥ ७॥ वृषोत्सर्गस्य पुर्खेन पिढलोकं स् गच्छति। एकाद्याच्चिपछेन युवदेची भवेत्ततः ॥ ८॥ **उद्कुस्प्रदानेन किङ्करास्त्र्**प्तिमाष्ट्र्युः। ययादानैर्विमानस्रो याति मार्गे खगेखर।॥ ८॥ तिह्ने दीयते सर्वे हादमाई विभेषत:। व्रयोदभवरिष्ठानि वस्तुवन्ति पदानि वै॥ १०॥ यो ददाति सतस्येह जीवनेवात्महेतवे। तथायितो सहामार्गे वैनतेय ! स गच्छति ॥ ११ ॥ एक एवास्ति सर्वेत्र व्यवद्वारः खगेखर ।। **उत्तमाध्ममध्यानां तत्तदा वर्जनस्वित्॥ १२॥** यावद्वाग्यं भवेद् यस्य तावसार्गः प्रकीच्यं ते। स्वयं स्वर्थेन यहत्तं तवाधिकां करोति तत्॥ १३॥ स्ते यद् बान्धवैदेतं तदाशिख सुखी भवेत्। इत्युत्ती वासुदेवेन गर्डस्तमथात्रवीत्॥ १४॥ गर्ड छवाच। कस्मात् पदानि देयानि किंविधानि स्रयोद्य।

दीयन्ते देवदेवेष ! तद्दस्र यथातयम् ॥ १५ ॥ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA श्रीकृष्ण अवाच । क्रुतोपानच्यक्ताणि सुद्रिका च कमकृतुः बासनं माजनश्चेव पदं सप्तविधं स्मृतम् ॥ १६॥ षातपस्तव यो रौद्रो दच्चन्ते येन मानवा:। क्रवदानेन सुच्छाया जायते प्रेततुष्टिदा ॥ १७॥ षसिपववने घोरे मर्कराक्यकार्यंते। श्रमाक्दास्त ते बान्ति ददति ये श्रुपानही ॥ १८॥ षासनं भाजनचैव यो ददाति दिजातये। सुखेन अञ्चमानस्त पथि गच्छेच्छनैरपि॥ १८॥ बद्दधर्मसमाकी यें मार्गे वै तोयवर्जिते। नमख्डलुप्रदानेन सुखी भवति निश्चितम्॥ २०॥ खतोइ येन यो दद्यादुदपावन्तु ताम्बजम्। प्रपादानसच्चंस्य यत् फलं सीऽश्रुते फलम्॥ २१॥ यसदूता महारीद्राः कराखाः कथापिङ्गलाः । न पीड़यन्ति दाचिष्यादस्त्राभरणदानतः॥ २२॥ सायुधा बहुक्पास्त नामार्गे दृष्टिगोचरे। प्रयान्ति यसदूतास सुद्रिकायाः प्रदानतः ॥ २३ ॥ भाजनासनदानेन ज्ञामासैर्भोजनेन च। षाच्ययद्वीपवीताम्यां पदं सम्पूर्णतां व्रजेत्॥ २४ ॥ एवं सार्गे गम्बमानसृषात्तेः असपीडितः। घटाबदानयोगेन बसुदत्तेन नित्वमः। मिष्वीरथगोदानात् सुखी भवति निश्चितम् ॥ २५ ॥ गर्ड उवाच । सतोइ येन यत् किश्विहीयते खराहे विभी ! स गच्छति महामार्गे तहत्तं वीन खन्नते ॥ २६॥

स गच्छित सहामार्गे तह्सं केन खद्मते ॥ २६ ॥ त्रीक्षण जवाच । खद्माति वक्षो दानं सस हस्ते प्रयच्छिति । पहण भास्तरे देवे भास्तरात् सीऽम्रु ते फलम् ॥ २०॥

विवार्तेष: प्रभावेष वंग्रच्छेद: चिताविष्ठ। CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

सर्वे ते नरकं यान्ति यावत् पापस्य सङ्घयः॥ २८॥ किसंसित् संख्रक्पेण महिषासनसंखितः। नरकान् वीच्य धर्माला नानाक्रन्दसमाक्कबान् ॥ २८॥ चतुरशीतिलचाणां नरकाणां स देखरः। तेषां सध्ये श्रेष्ठतमान् घीरियान् लेकविंयतिम्॥ ३०॥ तामियं जोडयङ्क्य महारीरवयात्मजीम्। रीरवं कुण्डलम्पृतिमूर्त्तिकं कालस्त्रकम्॥ ३१॥ सन्ततं खोइतोद्य सविषं सप्रतापनम् । महान्रविकोषोणं सञ्जीवश्व महापर्यम् ॥ ३२ ॥ श्रवीचिमन्धतामिसं कुश्रीपानं तथैव च। श्वसीपत्रवनश्चेव पतनश्चेवविंशकम्॥ ३३॥ येवान्तु नरके घोरे गतान्यव्दयतानि वै। सन्ततिनैव विद्येत दूतलं ते प्रयान्ति हि॥ ३४॥ यमन प्रेषितास्ते वै मानुषस्य स्तस्य च। दिने दिने प्रयम्बन्ति दीपमनं घटादिकम् ॥ ३५ ॥ प्रेतस्यैव प्रयच्छन्ति ज्ञवकामस्य सत्तृषः। सासान्ते सोजनं पिष्डमेकसिच्छन्ति तत्र वै॥ ३६॥ द्धितं प्रयान्ति ते सर्वे प्रत्यच्चीय वत्सरम्। एवमादिक्षतैः पुर्खेः क्रमतो वदारं व्रजेत्॥ ३०॥ ततः संवसरस्थान्ते प्रत्यासन् यमाचये। बहुमीतिपूरे रस्ये इस्तमाचं समृत्स्जेत् ॥ ३८॥ द्यमिदिवसैर्जातं तं देशं द्यपिष्डजम्। जामदम्बे थेथा रामं हुद्दा तेजः प्रसपति ॥ ३८॥ कर्मनं देइमात्रित्व पूर्वदेई समुत्वजेत्। बहुष्ठमातः पुरुषः गमीएनं समार्वहेत्॥ ४०॥ व्रजंस्तिष्ठन् पदैक्षेन यथैवैक्षेन गच्छित ।

यथा द्वषजकीकीयं देशी कर्मानुगो वशः॥ ४१॥ वासांसि जीर्णानि यथा विद्वाय नवानि यद्वाति नरोऽपराणि। तथा यरीराणि विष्टाय जीर्णा-न्यन्यानि युद्धाति नवानि देशी ॥ ४२॥ इति श्रीगावड़ महापुराण प्रेतका पिण्डदेह-नामा षष्टमीऽध्यायः।

#### नवमोऽध्यायः।

त्रीक्षण उवाच । वायुभूतः चुधाविष्टः कर्मंजं देइमात्रयेत् । तं देहं स समासाद्य यमेन सोऽपि गच्छति॥१॥ चित्रगुप्तपुरं तत्र योजनानान्तु विंयतिः। कायसास्त्रत्र पम्सन्ति पापपुरसे च सर्वभः॥ २॥ महादानेषु दत्तेषु गतस्तव सुखी भवेत्। योजनानाञ्चतुर्वियत् पुरं वैवस्ततं ग्रमम् ॥ २ ॥ बोइं खवयकार्पासं तिल्पाच्य यैः कतम्। तेन दत्तेन खप्यन्ति यमस्य पुरवासिनः ॥ ४ ॥ तच गत्वा तु ते सर्वे प्रतिहारं वदन्ति हि। धर्मध्यजप्रती हारस्तव तिष्ठति सर्वदा ॥ ५ ॥ सप्तथान्यस्य दानेन प्रीती धर्मध्यको सवैत्। तव गला प्रतीहारो ब्रुते तस्य श्रमाश्रमम्॥ ६ ॥ धर्मराज्य यद्भुपं सन्तः सुक्ततिनी जनाः। पखन्त च दूराकानो यमक्पं दुरासदम्॥ १०॥ तं हद्दा सयसीतस्तु हाहिति वदते जनः। क्षतं दानन्तु यैसंत्येन भयं विद्यते काचित्॥ ८॥ प्राप्तं सकतिनं दृक्ष सानास्वति सूर्येजः । CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

एवं में संख्लं भित्ता ब्रह्मलोवं हि गच्छति॥ ८॥ टानेन सलुको धर्मी यममार्गे सखावह:। एव मार्गी विश्वाचीऽत न केनाप्यत्रगस्यते ॥ १०॥ दानपुषां विना सम्यङ् न गच्छे वर्ममन्दिरम्। चित्रन मार्गे त रौद्रे च भीषणा यमिकङ्कराः॥ ११॥ पाग्रदंग्डधरा घोराः सहसायि-च षोड्य। एकीकस्य पुरस्याये सहस्रेकच्च तिष्ठति॥ १२॥ पापिनं प्राप्य पाचन्ते उदने यातनाकराः। ग्रह्मन्ति साससासान्ते पादशेवन्तु यद्भवेत्॥ १३॥ बीड् दैडिकदानानि यैन दत्तानि काम्बप !। सहाकष्टेन ते यान्ति तसाहेयानि यत्तितः॥ १४॥ श्रद्खा पश्रवद् याति ग्टहीतो वधवन्धनै:। एवं क्वते च संपद्धेत् न नरः क्वतकर्मणः॥ १५॥ दैविकीं पैद्धकीं योनिं सानुषीं वाय नारकीम्। धर्मराजस्य वचनान्मुतिर्भवति वा ततः॥ १६॥ मानुष्यच्च ततः प्राप्य सुपुत्ते पुत्रतां व्रजीत्। यथा यथा सतं कर्म तां तां योनिं व्रजेनरः ॥ १०॥ तत्तर्थैव हि भुद्धानी विचरेत् सर्वेदीकतः। चयाखतं परिज्ञाय सर्वं खोकान्तरं सुखम्॥ १८॥ ंयदा भवति मानुषं तदा धर्मं समाचरेत्। क्रमयो भस्र विष्ठा वा देशनां प्रकृतिः सदा॥ १८॥ अस्वकूपे महारौद्रे दीपहस्तः पतत्वपि। यदा पुरुषप्रभावेण मानुषं जना सम्यते॥ २०॥ यस्तं प्राप्य चरेडमें स गच्छेत् परमां गतिम्। चपि जानन् हथा घमें दुःखमायाति याति च॥ २१॥ जातीश्रतेन लमते किल् मानुषतं

तव्रापि दुर्बमतरं खग ! भी दिजलम् । यखन पाचयति बाखयतीन्द्रियाणि तखास्तं चरति चखागतं प्रमादात् ॥ २२ ॥ दति त्रीगार्के महापुराणे प्रेतक्के यमकोक-गमनं नाम नवमोऽध्यायः।

### द्यमोऽघ्यायः।

गरुड़ डवाच। ये केचित् प्रेतक्ष्पेणं कुत्र वासं सभित्त ते।
प्रेतलोकाद् विनिर्मुताः क्रयं भुक्षित्त किल्लिषम्॥१॥
चतुरग्रीतिलचैस नरकैः पर्युपासिताः।
यमेन रिचतासैव दूतैसैव सचस्रधा॥२॥
विचरित्त क्रयं लोके नरकाच विनिःस्ताः।
रिचता रचपालैस विचरित्तं दिवानिग्रम्।
पचीन्द्रेण विदं पृष्टो सच्चीनाथोऽत्रवीदिदम्॥३॥
वीक्षण डवाच। पिचराज। श्रणुष्व व्यं यथा प्रेतासरित्त वै।

परसहरणार्था ये पद्मान्वेषणतत्पराः॥ ४॥
तथैव सर्वपापिष्ठा भाक्षजान्वेषणे रताः।
विचरन्त्रभरीरास्ते चुत्पिपासार्दिता स्थम्॥ ५॥
विन्दिभ्रह्मविनिर्मृत्ता यथा नम्बन्ति जन्तवः।
तथा नम्बन्ति ते प्रेता बधं सत्वा सहोदरे॥ ६॥
पिढद्वाराणि कन्धन्ति तन्मार्गच्छेदकास्तथा।
पिढमागांथ स्टब्लि पथिकान् तस्तरा हव॥ ७॥
स्ववेम्म पुनरागत्थ सूत्रोत्सर्गं विश्वन्ति ते।
तत्र स्थिता निरोचन्ते रोगशोकादिना जनम्॥ ८॥
ज्वरक्षेण पोद्यन्ते च्रोकान्तरामिषेण तु।

चिन्तयन्ति सदा तेषामुच्छिष्टादिखन्सिताः. ॥ ८ ॥ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

मालजानां इलं लोके भूतजातेय रचिताः। पिबन्ति तत्र पानीयं भोजनोच्छिष्टयोजितम्। सदा पापरताः पापा एवं पीड़ां प्रसुवंते ॥ १०॥ गर्ड डवाच। वार्य कुर्वन्ति ते प्रेताः केन रूपेण वास्य किम्। ज्ञायन्ते केन विधिना जल्पन्ति न वदन्ति वा॥ ११॥ एवं क्रिन्धि मनोमोहं मम चेदिच्छिसि प्रियम्। कालिकाली ऋषीकिय ! प्रेतत्व' जायते वहु ॥ १२ ॥ श्रीकृषा छवाच । खकुबं पोड़येत् प्रेतः परं छिट्रेण पोड़येत्। जोवंस कुर्त सेहं सतो दुष्टलमाम्यात्॥ १३॥ बद्रजापी धर्मरतो देवतातिश्रिपुजकाः। सत्यवान् प्रियवादी च न स प्रेतैय पीडाते॥ १८॥ गायन्नीजाप्यनिरतो वैष्यदेवरतो ग्टही। त्रावकत्तीर्धसेवी च न स प्रेतैस पीदाते ॥ १५॥ सर्वित्रियापरिश्वष्टी नास्तिको देवनिन्दकः। असंखवादनिरतो नरः प्रेतैः प्रपोद्यते ॥ १६ ॥ क्ली प्रेतत्वसाप्नोति ताच्यीग्रहित्यापरः। क्ततादी द्वापरं यावंद प्रेतो नैव पीड़नम्॥ १७॥ - बज्जनामिकातीनामिकः सौख्यं समग्रुति। एको दुष्कृतकर्मा च भ्रोकः सन्ततिवर्जितः॥ १८॥ एकः संपोद्यते प्रेतेरकः पुत्रसमन्वितः। एकस्य पुत्रनायः स्थात् पुत्रो न स्थते सदा ॥ १८॥ विरोधी बसुभिः सार्धं प्रेतदोषोऽस्ति तत वै। सन्तिर्नेव इस्रेत समुत्पवी विनम्बति। पश्चद्रव्यविनाग्यस सा पीड़ा प्रेतसम्बवा॥ २०॥ प्रकातिस विवर्त्तेत विदेशः सह बसुभिः। भकसादु व्यसनप्राप्तिः सा पीड़ा प्रेतसन्भवा॥ २१॥

नास्तिकां व्रतनोपस महानोभस्तयेव च। दश्यसं क्राची नित्यं सा पीड़ा प्रेतस्थावा॥ २२॥ मातापित्रोस चन्ता च देवत्राच्चा चट्टवतः। हत्यादोषमवाप्नोति सा पीड़ा प्रेतसक्यवा॥ २३॥ नित्यकर्मविसुत्तस जपहोमविविजित:। परद्रव्यापहार्त्ती च सा पीड़ा प्रेतसक्षवा॥ २४॥ तीय गता परासताः सकत्यच परित्यजेत्। वर्मकार्थे न सम्पत्तिः सा पीड़ा प्रेतसकाता॥ २५॥ सुभिचे कविनायः स्थात् व्यवहारो विनम्सति। लीके कलहकारी च सा पीड़ा प्रेतसका ॥ २६॥ मार्गे तु गच्छतस्रैव पीड़येद् वाय मण्डली। ्यत्र संपीचाते प्रतिरिति सत्यं वची सम ॥ २७॥ हीनजातिषु सब्बन्धो हीनकर्म करोति च। े अवर्से रसते नित्यं सा पीड़ा प्रेतसकाता॥ २८॥ व्यसनैद्रव्यनामः स्वादुपक्रान्तस्य नस्वति। चौराम्निराजभिर्द्धानि: सा पीड़ा प्रेतसक्षवा॥ २८॥ महारोगोपपत्तिय खतन्पीड्नन्तु यत्। जाया संपीद्यते यत्र सा पीड़ा प्रेतसस्थवा॥ २०॥ श्रुतिस्मृतिपुराषेषु धर्मकार्थेषु चैव हि। भभावो जायते येवां सा पीड़ां प्रेतसम्भवा॥ ३१॥ देवतीर्यदिजातीनां भावश्वा न मन्यते। प्रत्यचं वा परोचं वा दूषयेत् प्रेतभावतः॥ ३२'॥ स्तीयां गर्भविनायः स्त्राच पुष्पं दृस्तते तथा। बालानां मरणं यत्र सा पीड़ा प्रेतसम्भवा॥ ३३॥ पुष्पं प्रहस्सते यह फलं नैव प्रहस्सते। विरोधो मार्थया सार्व सा पीड़ा प्रतस्त्रा । S Poundation USA

भावग्रद्या न कुरुते यादं सांवलरादिकम्। खयमेव न कुर्वीत सा पीड़ा प्रेतसक्षवा॥ ३५॥ वालाही घातकासैव पुत्राः यनुमिवालाजाः। न प्रीनिर्न च सीख्यच सा पीड़ा प्रेतसकाता॥ ३६॥ ग्रहे दन्तका विश्वेष भोजने की पसंयुत:। परद्रोच्चमितसैव सा पोड़ा प्रेतसम्भवा॥ ३०॥ पिचोर्वाकां न कुर्ते खपत्नीं न च सेवते। परदारापकर्षी च सा पीड़ा प्रेतसम्बवा॥ ३८॥ विकर्भणा भवेत् प्रेतो विधिन्तीनिक्रयस्त्रया। तत्ताचे दुष्टसंसर्गात् वषोद्धर्गाहते तथा॥ ३८॥ 'दुष्टस्त्युवभादापि च्चदम्बवपुषस्तथा। प्रेतत्व' जायते तार्च्य ! पीद्यन्ते येन जन्तवः॥ ४०॥ दाइक्रियादिसोपश्च खट्टादिस्तिदोषत:। प्रेतत्वं सुस्थिरं तस्य वाक्षेष्टादिविवर्जितम्॥ ४१॥ एवं जात्वा खगत्रेष्ठ ! प्रेतमुक्तिं ससाचरेत्। यो वै न सन्यते प्रेतान् सतः प्रेतत्वसामुयात्॥ ४२॥ प्रेतदोषः कुले यस्य सुखं तत न विद्यते। मतिः प्रीतीरतिर्वुचिर्णस्त्रीः पचविनायनम् ॥ ४३॥ बतीये पच्चमे पुंसि वंशच्छेदोऽभिजायते।

टरिद्रो निर्धनश्वेव पापकर्मा भवे भवे ॥ ४४ ॥ ये केचित् प्रेतक्या विक्रतसुखहयो रीद्रदंष्टाः कराजा सन्यन्ते नैव गोत्रं सुतदु चित्रपितृन् सात्रजायास वन्यूत्। . काला काम्यच रूपं सुखगतिरिहता भाषमाणा यथेष्टं हा कष्टं भोत्तुकामा विधिवश्यपतिताः संसारन्ति खपाकम्॥४५॥ इति श्रीगार्ड महापुराये प्रतक्षे प्रतपीडा-

वर्षनं नास दशसोऽध्यायः। shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

# एकाद्योऽध्यायः।

गर्ड डवाच । सुन्तिं यान्ति कथं प्रेतास्तद्हं प्रष्टुसुक्षुकः। यसुक्ती च मनुष्याणां न पीड़ा जायते तु सा॥१॥ एतैय सच्चेदेव ! पीड़ा प्रेतसमुद्भवा। तेषां कदा भवेसुतिः प्रेतत्वं न कद्यं भवेत्॥ २। प्रेतत्वे हि प्रमाण्ड कतिवर्षाणि सङ्ग्या। चिरं प्रतत्वमाप्रोति कथं सुतिमवाप्रुयात्॥३॥ त्रीभगवानुवाच । सुतिं प्रयान्ति ते प्रेतास्तदहं कथयामि तै। यद् यत् कुर्वन्ति ते प्रेताः पिशाचले व्यवस्थिताः ॥ ४॥ तेषां सक्यं वच्चामि चिक्नं सप्तं यथातयम्। चुत्यिपासार्दिताखो वै प्रविश्रेयुः खवेश्वनि॥ ॥॥ प्रविष्टा वायुरेहेन ययानान् सस्वयंग्रजान्। तव लिङ्गानि यच्छन्ति निर्दियन्ति खगेखर ! ॥ ६ ॥ सपुनस्वाचाणि स्वयन्तृन् ते प्रयान्ति वै। गजो हयो हवो भूता हम्सन्ते विक्रताननाः॥ ७॥ श्यनं विपरीतं वा शांकानं व विपर्थयम्। डिसतः पञ्चति तु यः स प्रेतैः पीचते स्थम्॥ ८॥ निगडैर्बध्यते यस्तु बध्यते बहुधा यदि। भंत्रञ्च याच्यते स्त्रप्ते कुर्ते पापमालना ॥ ८॥ शुक्रमानस्तु यः सप्ते यहीत्वादं प्रसायते। भावानस्त परस्वापि खवार्त्तस्त जलं पिवेत्॥ १०॥ ववमारोच्यां खप्ने ववमैः सच गच्छति। उत्पत्त गगर्ने याति तीर्थे याति हाधातुरः ॥ ११ ॥ सकानं सवन्यू स समृतं सपति विमुम्। विवासानं सतं प्रस्तेत् प्रेतदोषेण निस्तितम् ॥ १२॥

यस्वपो याचते समे जनुषास्यां प्रतिस्ति by S3 Foundation USA

तीर्थे गत्वा ददेत् पिष्डान् प्रेतदोषैर्न संभयः॥ १३॥ निर्गच्छतो रहाद्रात्री सप्ते पुत्रांस्तया पश्न्। पिद्धनाद्धकल्याणि प्रतदोषैः स पम्यति॥ १४॥ चिक्रान्येतानि पचीन्द्र ! गणकाय निवेदचेत् । कत्वा सानं ग्रहे तीर्थे त्रीष्टचे तर्पण्यरित्॥ १५॥ ज्ञणवान्यानि सम्यूच्य प्रद्याहेदपारगे। सर्विविवानि सन्खन्य सुत्रयुपायं करोति यः॥ १६॥ तस्य कर्मफलं साधु प्रेतविसय याम्बती। श्रुण सत्वमिदं तार्खं ! यो ददाति स ढप्यति ॥ १७॥ षाल व श्रेयसा युज्येत् प्रेतस्तृप्तिं व्रजेचिरम्। ते द्वताः ग्रमिच्छन्ति स्नामबन्धुषु सर्वदा॥ १८॥ भन्ये पापा दुरा लानः क्षेत्रयन्ति स्ववंशजान्। निवारयन्ति द्वप्तास्ते जायसानानुपद्रवान् ॥ १८॥ पश्चात्ते सुन्निमायान्ति काली प्राप्ते तु पुचत:। सदा बसुषु यच्छन्ति ऋषिं हिषं खगाधिय !॥ २०॥ दर्भनाद्वात्याद् यस्तु चेष्टनात् पीड्नाइतिम्। न प्रापयति सूदाका प्रेतशापैः स लिप्यते ॥ २१ ॥ अपुचनोऽपश्चैव दरिद्रो व्याधितस्तथा। व्यक्तिचीनस दीनस भवेळात्रानि जन्मनि॥ २२॥ सर्वं कुर्वन्ति ते प्रेताः पुनर्यास्यं समाश्रिताः। तसात् सांनाद् भवेसुतिः स्वतासे वर्मसंचये॥ २३॥ गर्ड डवाच । नामगीवं न हस्येत प्रतीतिर्नेव नायते । केचिद् वद्नित दैवज्ञाः पीड़ां प्रेतससुद्भवाम्॥ २४॥ न स्तरं चेष्टितं नैव दर्भनं न कदाचन। किं कर्त्तेव्यं सुरम्रेष्ठ ! तत मे ब्रूहि निश्चितम् ॥ २५ ॥ चीक्षण उवाच। सत्यमेवावतं नैंव वदन्ति वितिदेकाएं uldation USA

तदा सिचन्य द्वदये सत्यमेतद् विजेरितम्॥ २६॥ भावभित्तां पुरस्क्रत्य पिद्यभितापराययः। कला विश्वाबलिं तत्र पुरस्रयपूर्वकम् ॥ २०॥ जपैर्होसैस्त्या दाने: प्रकुर्खाइस्मीधनम्। स्रतेन तेन विम्नानि विनव्यन्ति खगेवर ।॥ २८॥ भूतप्रेतिपियाचैर्वा स तदाचीर्न पीडाते। पितृनुहिस्य यः कुर्यानारायणविनं समम्॥ २८॥ विसुताः सर्वपीड़ास्य इति. सत्यं वची सम। पिढपीड़ा सबेद यच क्रत्ये रन्येन मुखते॥ ३०॥ तस्मात् सर्वप्रयह न पिख्नित्तापरी भवेत्। नवमे दशमे वर्षे पित्रुइ शेन यः पुसान्॥ ३१॥ गायत्रा च्युतं ज्ञा द्यांग्रेनैव होमयेत्। सत्वा विष्णुव् लिं पूर्वं हमोत्सर्गादिकाः क्रियाः॥ ३२॥ सर्वोपद्रव हीनस्तु सर्वसीस्थमर्वा प्र्यात्। इत्तमं खोकमाप्नोति ज्ञातिप्राधान्यमेव च ॥ ३३॥ पिढमाढसमो सोने नास्यन्यद् दैवतं परम्। प्रसुः यरीरप्रसवः प्रत्यचदैवतं पिता ॥ ३४ ॥ हितानासुपदेष्टा च प्रत्यक्षी गुज्देवता। बन्या या देवता स्रोके यरीरप्रभवा सता: ॥ ३५॥ शरीरमेव जन्तूनां नरकसर्गमोचदम्। ग्रदीरं सम्पद्दी दाराः सुता खोकाः सनातनाः ॥ २६॥ यस प्रसादात् प्राप्यक्ते कीऽन्यः पूज्यतमस्ततः। एवं सिच्चन्य इदये पितृषां यः प्रयच्छति। तत् सर्वमालना सुङ्को दानं वेदविदो विदुः॥ ३०॥ पुनाची नरकादु यसात् पित्रकायते तु यः। तस्मात् पुष्त इति प्रोताः स्वयमेकस्व हुवै॥ ३८॥ Nav Delhi Digitized by S3 Foundation US

भपसत्यस्तो स्वातां पिता माता च कस्वचित्। धर्में तीर्थे विवाहादि यादं सांवत्सरं त्यजेत्॥ ३८॥ स्वप्राध्यायमिमं यस्तु प्रेतिलिङ्गेन दर्शितम्। यः पठेच्छृण्यादापि प्रेतिचिङ्गं न पश्चति॥ ४०॥ दति स्रोगारुड़े महापुराणे प्रेतकस्ये एकाद्योऽध्यायः।

#### द्वादशोऽध्यायः।

गर्ड डवाच। सथावन्ति क्यं प्रेताः केन सत्युवगङ्गताः की हक् तेषां सवेद्र्पं भोजनं कि भवेदिमो !॥ १॥ सुपीतास्ते कार्य प्रेताः क तिष्ठन्ति सुरेखर!। प्रसन्नः कपया देव ! प्रश्नमेनं वदस्त मे ॥ २ ॥ त्रीक्षण ज्वाच । ये केचित् पापकर्माणः पूर्वकर्मवशानुगाः । जायन्ते ते सताः प्रेताः ऋणुष्व त्वं वदास्यहम्॥ ३॥ वापीकूपतङ्गानि च्चारामच सुराखयम्। प्रपां सद्यः सुहचांस तथा भोजनशालिकाः ॥ ४ ॥ पिढपैतामइं धमें विक्रीणाति स पापकत्। स्तः प्रेतत्वसाप्रोति यावदाभूतसंप्रवम् ॥ ५ ॥ गोचरं पामसीमास तड़ागारामगद्भरम्। कर्षयन्ति च ये बोभात् प्रेतास्ते समावन्ति हि ॥ ६ ॥ चाण्डाखादुदकात् सर्पात् ब्राह्मणाहैयुतात्तया। दंष्ट्रिस्यस पश्चस्यस सर्चं पापकर्मचाम् ॥ ७॥ उहस्यनस्ता ये च विषयसहतास ये। भाक्नोपघातिनो ये च विस्चिनिहतास ये॥ ८॥ महारोगैर्मृता ये च यापरोगैस दख्सि:। यसंस्तृतप्रस्ताय विहिताचारवर्जिताः ॥ ८ ॥

यस्यानयति गुद्रोऽनिः द्वर्णं काष्ठं चवींवि च ॥ १०॥ पतनं पर्वतादिस्यो मित्तिपातेन ये सताः। रजस्रवादिदोषैस्तुं न भूमी स्वियते यदि॥ ११॥ पन्तरीचे सतां ये च विष्णुस्मरणवर्जिता:। स्तकादिषु सम्पर्का दुष्टभस्वास्तास्त्रया ॥ १२॥ एवसादिभिरन्यैस कुचल्युवयगास्त ये। ते सर्वे प्रेतयोनिस्या विचरन्ति महीस्थलीम्॥ १३॥ भनेवोदाइरन्तीमसितिहासं पुरातनम्। युविष्ठिरस्य संवादं भीषा य सह सुन्नत !। तदरं कथियामि यच्छ् ला सीस्थमामुयात्॥१४॥ युविष्ठिर छवाच । केन कर्मविपाकेन प्रतित्वसुपनायते।

केनोपायेन सुचन्ते तको ब्रुच्चि पितासङ !॥ १५॥ भीष उवाच । यद्वं ते कथिमियामि सर्वमितद्योषतः ।

यच्छ्ता न पुनर्सोहमेवं यास्त्रसि सुत्रत ।॥ १६॥ येन यो जायते प्रेतो येन चैव विसुच्यते। प्राप्नोति नरकं घोरं दुस्तरं दैवतैरिप ॥ १७ ॥ सततं अवणादिणोः पुरसतीयाँ नुकीर्तनात्। में तमावा विसुच्चन्ते जापसु में तयोनिषु॥ १८॥ त्र्यते हि पुरा वस ! ब्राह्मणः संभितवतः। नाचा सन्तप्तकः स्थातस्तपोऽर्थे वनमात्रितः ॥ १८ ॥ साध्याययुक्तो चीम च योगयुक्तो दयान्वितः। स यजीत् सक्जान् यज्ञान् युक्तया कालं ज्विपेविजन् ॥२०॥ बद्धाचर्यं सदा युक्तो युक्तस्तपिस मार्द्व। परबोक्तमये युक्तः सत्ये भीचे तु नित्यमः॥ २१॥ युक्तो हि गुरुवाक्ये च युक्तस्वतिथिपूजने। पालयोगेषु यो युक्तः सर्वद्यन्वविवृद्धिः। अर्थाः अर्थाः Foundation USA

योगाभ्यासे सदा युक्तः संसारविजिगीषया । एवं हत्तसमाचारो सोचाकाङ्गी जितेन्द्रियः ॥ २३ ॥ बझन्यन्दानि विजने वने तस्य गतानि वै। तस्य बुचिस्ततो जाता तीर्यानुगमनं प्रति॥ २४॥ पुर्खेस्तीर्थंजलैरेव भोषंयिथे क्लेवरम्। स तीर्थे व्यक्ति सावा तपस्ती मास्त्ररोदये॥ २५॥ क्रतनायनस्कारी ध्यानचन्ने नगद्गुरी:। एकस्मिन् दिवसे विप्रो मार्गभ्यष्टो महातपाः ॥ २६ ॥ ददर्भ त्वरितो गच्छन् पञ्च प्रेतान् सुदारुषान् । घरको निर्जने देशे कर्छके इचवर्जिते॥ २७॥ पचैतान् विखताकारान् दृष्टा वै घोरदर्भनान्। दृष्टा सन्त्रसम्बद्धदयस्तिष्ठसीवितनोचनः॥ २८॥ भवत्रका ततो घेथे वासमुत्कच दूरतः। पप्रच्छ मधुराभाषी के यूर्य विक्रता समम्॥ २८॥ विश्वाश्यमं कतं वार्म बेन प्राप्ताः स वैक्रतम्। क्यं वा एककर्माणः प्रस्थिताः कुत्र निस्तिम् ॥ ३० ॥ मेता जातुः। खैः खैः कर्ममिक्त्यनं मेत्वं नो दिजीत्तम !।

परद्रोहरताः सर्वे पापस्त्य वयक्ताः ॥ ३१ ॥

हत्पिपासार्दिता नित्यं प्रेतत्वं ससुपागताः ।

हतवाक्या वयं सर्वे नष्टसंत्रा विचेतसः ॥ ३२ ॥

न जानीसो दियं तात । विदिश्वचातिदुःखिताः ।

गच्छासः कुत्र वे सुद्राः पिशाचाः कर्मजा वयम् ॥ ३३ ॥

न साता न पितासाकं प्रेतत्वं कर्मसिः सकैः ।

प्राप्ताः स सहसा तहै दुःखोहेगसमाञ्चकाः ॥ ३४ ॥

दर्शनेन च ते ब्रह्मन् । द्वादिताप्यायिता वयम् ।

CC-0 Prक्षहर्ते तिष्ठावद्यासो हत्ताकां सर्वस्त्राहितः ॥ ३४ ॥

मम पर्युवितं नाम एव सूचीमुखः स्नृतः। योष्रगो रोहकसैव पश्चमो लेखकस्तथा। एवं नाचा च सर्वे वै सम्प्राप्ताः प्रेततां वयम् ॥ ३६ ॥ बाह्मण उवाच। प्रेतानां कर्मजातानां कथं वै नामसम्बदः। विचित् कारणमुहिष्टं चेन जूत खनामकान् ॥ ३७ ॥ में तराज ख्याच । मया खादु सदा सुङ्तां दत्त' पर्युषितं हिने । तेन पर्युषितं नाम जातं मे ब्राह्मणोत्तम । ॥ ३८॥ स्चिता बहवोऽनेन विप्रा सनादिकाङ्गया। एतत् कारणसुद्दिश्य होष स्वीसुखः स्नृतः ॥ १८॥ योष्ट्रं गच्छति विप्रेष याचितः चुधितेन वै। एतत् कारणसृद्धिः योघ्रगोऽयं दिजोत्तम ! ॥ ४० ॥ एकाको मिष्टमश्चाति दैवं पैत्राञ्च नित्यशः। ब्राह्मणानामभावेन रोहकस्तेन चोचते॥ ४१॥ पुरायं सौनमास्थाय याचितो विलिखकाडीम्। तेन कर्मविपाकेन खेखको नाम नामतः॥ ४२॥ प्रेतलं कार्मभावेन प्राच्य नासानि च हिज ! । मेषाननो सेखकोऽयं रोडकः पर्वताननः॥ ४३॥ श्रीव्रयः पश्चवत्रस्य स्चकः स्चिवत्रवान्। पर्युषितो बल्जीवः पञ्च रूपविपर्ययम् ॥ ४४ ॥ प्टला मायामयं रूपं विद्वता नरकार्थवात् । सर्वे च विकाताकारा खस्बोष्टा विकाताननाः॥ ४५ ॥ वडच्चरीरद्यना वक्रास्थाः स्तेन क्रमंगा। .... एतत्ते सर्वमाच्यातं ग्रेतत्वे कारणं मया॥ ४६॥ ... जानिनो हि वयं सर्वे सन्ताता दर्शनात्तव । यदि ते त्रवणे यदा एच्छास्रान् यद् यदिच्छसि॥ ४७॥

टि-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, प्राथमान कार्यकार कार्यकार (CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, प्राथमान कार्यकार कार्य

युमाकसिप चाहारं योतुसिच्छासि तत्त्वतः ॥ ४८ ॥ प्रेता जनुः। यदि ते यवणे यहा घाहारं योतुसिच्छिति । घसाकन्तु सहांसाग ! युण्यं सुसमाहितः ॥ ४८ ॥ ब्राह्मण डवाच । कथेय प्रेतराज ! त्याहारच पृथक पृथक ।

दत्युता ब्राह्मणेनेदमूनः प्रेताः प्रथक् प्रथक् ॥ ५० ॥ प्रेता जनुः। श्रयुध्वाद्वारमस्राकं सर्वसत्त्वविगर्हितम्। यच्छु त्वा गईसे ब्रह्मन् ! भूयो भूयोऽपि कुत्सितम् ॥५१॥ स्रो समूतपुरीषेय रचनैः समसेः सह। उच्छिष्टैसैव पक्षानै: प्रेतानां भोजनं भवेत्॥ ५२॥ ग्रहाणि त्यक्तशीचानि प्रकीर्णोपस्कराणि च। सिंतान्यपि भूतानि प्रेता सुद्धन्ति तत्र वै॥ ५३॥ नास्ति शीचं ग्रहे यस्य न सत्यं न च संयसः। पतितैर्द्सुमिर्भुङ् तो प्रेता भुद्धन्ति तत्र वै॥ ५४॥ बिलमन्त्रविद्दीनानि द्दोमद्दीनानि यानि च। खाध्यायव्रतहीनानि प्रेता भुद्धन्ति तव वै॥ ५५॥ न सका न च मर्यादा यह वै कुत्सितो ग्रही। सुरासेव न पूज्यनो प्रेता सुद्धान्त तत्र वै॥ ५६॥ यव बोभो चातिकोधो निद्रा गोको भयं मदः। षालखं कलहो साया प्रेता सुद्धन्ति तत वै ॥ ५०॥ भर्तुं हीना च या नारी परवीर्थं निषेवते। वीर्यम्वसमायुक्तं प्रेता सुच्चन्ति तत्र वै॥ ५८॥ सब्जा मे जायते तात । वहतो भोजनं सकाम्। यत् स्तीरजो योनिगतं तिस्तामो दिजोत्तम ! ॥ ५८ ॥ निर्विषाः प्रतमावेन एक्टामि लां टढव्रतम्। यथा च न भवेत् प्रेतस्तको वद तपोधन !। CC-0. Prof. Safgavat सुखु वर्र जन्ती: प्रेतलं मा भवेत कचित्॥ ६०

ब्राह्मण खवाच । डपवासरती नित्यं क्रच्छंचान्द्रायणे रतः। किमन्यैः सुकतैः प्रेत । न प्रेतो जायते नरः ॥ ६१॥ इष्टा चैवाम्ब्रमघादीम् दानं दस्वा तु थी नरः। सठारासप्रपादीनां गोष्ठगादेखैव कारकः ॥ ६२॥ कुमारी ब्राह्मणांसैव विवाहयति यक्तितः। विद्यादोऽभयद्रश्वेव न प्रेतो जायते नरः ॥ ६३॥ पतिताचेन सुत्तेन जठरखेन यो सतः। पापसत्य वशाद यो वै स प्रेतो जायते नरः ॥ ६४॥ भयाच्ययाजकसैव याच्यानास्य विवर्जनः। कुबितेय रतो नित्यं सप्रेतो जायते नरः॥ ६५॥ ब्रह्मसं देवद्रव्यस् गुरुद्रव्यं हरेतु यः। कन्यां ददाति ग्रुक्केन स प्रेतो जायते नरः॥ ६३॥ 'मातरं भगिनीं भार्थां सुषां दुचितरं तत:। भद्द होवान्यनति स प्रेतो नायते नरः ॥ ६७॥ न्यासापहर्ता सिव्रधुक् परदाररतः सदा। विष्वासघाती कूटच स प्रेती जायते नरः॥ ६८॥ भाद्रभुग् ब्रह्मज्ञा गोन्नः सुरापो गुरुतत्वगः। कुलमार्गे परित्यच्य मृतृतेषु सदा रतः। इर्ता इन्नय भूमेय स प्रेती जायते नरः॥ ६८॥ त्रीभीस उवाच। एवं वदति विग्रे च आकाशे दुन्दुभिस्तनः। पपात पुष्पद्वष्टिस देवैसुता दिनोपरि॥ ७०॥ पच देवविमानानि प्रेतानामागतानि च। खर्गे गता विमानैस्ते पुरुषः सन्धाच्य तं सुनिम्॥ ७१॥ तस्य विप्रस्य सन्भाषात् पुरुषसङ्गीर्तनेन च। प्रेताः पापविनिर्मुक्ताः परं पदमवाषु युः ॥ ७२ ॥ प्रसाख्यानमा - शुला वास्पिती अस्य प्राप्त । CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Disinzed by S3 Foundation USA मानुषाणां हितार्थाय पुनः पृच्छिति पचिराट्॥ ७३॥ इति त्रीगार्डे महापुराणे प्रेतकस्ये द्वादघोऽध्यायः।

# चयोदगोऽध्यायः ।

गर्ड डवाच। नाकासे स्वियते किसदिति वेदानुशासनम्। कसासृत्युमवाप्रोति राजा वा स्रोतियोऽपि वा। यदुत्तं ब्रह्मणा पूर्वमन्तं तत् प्रहम्बते ॥ १॥ वेदेशतान्त यद्वाकां यतन्त्रीवति सानवः। तत् काली न च इस्रोत कास्नादेवं समादिय॥ २॥ स्रीभगवानुवाच। साधु साधु महाप्राच ! यत्व' मन्नोऽसि में हटः। श्रूयतां सम वाक्यन्तु नानामार्गविनाधनम् ॥ ३ ॥ विधाद्यविहितो सत्युः ग्रीष्रमादाय गच्छति। तं प्रवच्चामि पचीन्द् । काम्यपेय । सहायुते । ॥ ४ ॥ मनुष्यः यतजीवी च पुरा वेदेन भाषितम्। विकर्मणः प्रभावेण योष्ठशापि विनम्सति॥ ५॥ विदानभ्यसते नैव क़ुलाचारं न सेवते। घालस्यात् कर्मणान्यागं कुरुते पापमाचरन्॥ ६॥ यत्र तच ग्रहेऽस्राति परचेत्ररतो यदि। एतेरनीस बहुमी जायते चायुषः चयः॥ । । श्रयद्धानमध्चिमनपं त्यत्तमङ्गलम्। तवयति सुरासतां ब्राह्मणं यमशासनम्॥ ८॥ अरचितारं राजानं नित्यं धर्मविवर्जितम्। क्रूरं व्यसनिनं सूर्षं वेदवादविष्कृतम्॥ ८॥ प्रजापीड्यं सन्तप्तं राजानं यसशासनम्। प्रापयन्त्यपस्त्युं वै युद्धे चैव परास्तुखम्॥ १०॥

CC-0. Prof. Salya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

परकर्मरतो नित्यं यमलोकं स गच्छति॥११॥ शुद्रः करोति यत्किश्चित् द्विजसेवाविवर्जितम्। करोति कर्म यचान्यद् यमेना लोकाते सदा॥ १२॥ सानं दानज्ञयो होमः साध्यायो देवतार्चनम्। यिसन् दिने न सेव्यन्ते हथा स दिवसी च्याम्॥१३॥. पनित्यसभुवं देहमनाधारं रसोज्ञवम्। भविपक्तमये देने गुणानेतान् वदाम्यन्म्॥ १४॥ यत् प्रातः संस्कृतं सायं नूनमन विनम्यति। तदीयरससंपृष्टे काये का नाम नित्यता॥ १५॥ गतं चाला तु पचीन्द्र ! सक्मबन्धनं वपुः । पापनिर्दहनं पुंभिः कार्यं भवति नाश्रनम्॥ १६॥ भनेकजनासभूतं पातकं विविधं क्षतम्। यदा हि मानुषावाप्तिस्तदा सर्वे पतत्वपि॥ १०॥ मनुष्योदरवासी च यदा भवति पापमाक्। चष्डजादिषु भूतेषु यव तच प्रसर्पति ॥ १८॥ सानुषे जन्मनि क्रते तत्र तत्र समाम्यात्। भवेच्य गर्भवासांश कर्मजा गतयस्तथा॥ १८॥ माधयो व्याधयः क्षेत्रा जराक्पविपर्ययः। गर्भवासे तु यज्ञानं जातं मासान्तु सप्तमात्॥ २०॥ तेन पञ्चति सर्वन्तु प्राक्षतं यच्छुभाग्रमम्। गर्भवासाहिनिर्मुत्तो हाजानितिसराहतः॥ २१॥ न पञ्चति खगत्रेष्ठ । बालभावं समात्रितः । यौवने वनितान्धस यः पृथ्वति स सुक्तिमाक् ॥ २२ ॥ इति योगावड़े महापुराणे प्रतिकासे प्रतीपास्थाने वयोदगोऽध्यायः।

# चतुर्योऽध्यायः।

श्रीकृष्ण उवाच। श्राधानान्मृत्युमाप्नोति बालो वा स्वविरो युवा। सधनो निर्धनस्वैव सुकुमारः कुरूपवान् ॥ १॥ भविद्वांस व विद्वांस व्राक्ष्मणस्वितरो जनः। तपोरता योगशीलो महाचानी च यो नरः॥ २॥ मचादानरतः श्रीमान् धर्माकातुर्वावक्रमः। विना मनुष्यदेइन्तु सुख्य न तु विन्दति॥ ३॥ प्राज्ञनै: कर्मपाकैस्तु सुखं प्राप्नीति मानव:। भाधानात् पञ्चवर्षाणि स्तस्पपापैर्विपद्मते ॥ ४॥ पञ्चवर्षाधिको भूता महापापैर्विपद्यते। योनिं पूर्यते यस्मास्त्रतोऽप्यायाति याति च॥ ५॥ व्रतदानप्रभावेण चिरञ्जीवति मानवः। क्षण्य वचनं श्रुत्वा गरुड़ो वाक्यमत्रवीत्॥ ६॥ गर्ड उवाच। खते बास्ये कयं कुर्यात् पिष्डदानादिकाः क्रियाः। गर्सेषु च प्रपन्नानासाचूड़ाकरणाच्छित्रोः॥ ७॥ क्षते चूंड़े व्रतादर्वाक् स्तस्य को विधि: सृत:। गर्ड्स वचः श्रुता विश्ववैचनसववीत्॥ ८॥ श्रीकृषा जवाच । यदि गर्भो विपद्येत सवन्ते वापि योषित: । यावसासगती गर्भस्तिहिनानि च स्तवंम् ॥ ८॥ तस्य विश्वित कर्त्रेथमालनः श्रेय इच्छता। ततो जाते विपन्ने तु भाचूड़ाङ्गुवि निचिपेत्॥ १०॥ दुन्धं देयं यथायिता बालानां तुष्टिहेतवे । भाचूड़ात् पञ्चवर्षे तु देहदाही यथाविधि ॥ ११॥ दुग्धं तस्य प्रदातव्यं बाखानां भोजनं ग्रभम्। पञ्चवर्षस्य वर्माण स्वजातिविश्वितानि च ॥ १२॥ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

कुर्थात्तिस्मृते सर्वसुदकुसादिपायसम्। दातव्यच खगत्रेष्ठ ! ऋषसम्बन्धकस्तु सः॥ १३॥ जातस्य हि भुवो सत्यु भुवं जना सतस्य च। स्तव्यायुर्निर्धनो भूत्वा रतिसुत्तिविवर्जित:॥ १४॥ युनर्जम विशेकन्तुस्तमाइ यं सते शिशी। कर्त्तव्य' पिचयार्टूल ! पुनर्देष्टचयाय वै॥ १५॥ एवं मे रोचतेऽदस्वा जायते निर्धने कुले। पुराणे गीयते गाया सर्वया प्रतिभाति मे ॥ १६॥ मिष्टानं भोजनं देयं दानमिताः सुदुर्जभा। भोज्ये भोजनयत्तिस्तु रतियत्तिवरस्त्रियाः॥ १७॥ विभवे दानश्रातास नालास्य तपसः फलम्। दानाद्वीगमवाप्नीति सौख्य' तीर्थस्य सेवनात्। सुभाषणात् परे लोके विद्वांस् धर्मवित्तमः॥ १८॥ भदत्तदानाच भंवेद्दिद्रो दरिद्रभावात् प्रकरोति पापम्। पापप्रभावानरकं प्रयाति युनर्दरिद्रो युनरेव पापी ॥ १८॥ इति श्रीगार्ड महापुराणे प्रेतक्ले चतुर्दभोऽध्यायः।

## पञ्चद्योऽध्यायः।

श्रीक्षण डवाच । जत:परं प्रवच्चामि पुरुषस्य विनिर्णयम् । जीवन् वापि स्तो वापि पञ्चवर्षाधिको हि य:॥१॥... पूर्णे तु पञ्चमे वर्षे पुमांसैव प्रतिष्ठित:। सर्वेन्द्रियाणि जानाति रूपारूपविनिर्णयम्॥२॥ पूर्वकर्मविपाकेन प्राणिनां बधवन्धनम् । विप्राच्यानन्त्यजान् सर्वान् पापस्पारयति भ्रुवम्॥३॥ वर्मे नष्टे क्रिया नास्ति दुन्धं देयं प्रियो स्ति । घटांस पायसं चीरं दखाद्याखविपत्तितः॥४॥

एकादमाई दादमाई हषोत्सर्गविधि विना। सहादानविहीनन्तु कुमारे क्रत्यमाचरेत्॥ ५॥ क्रमाराचाच वालानां भोजनं वस्त्रवेष्टनम्। बाखी वा तक्षे हक्षे घटो भवति देक्तिम्॥ ६॥ भूमी निचेपणं बालमावर्षं इयमेव च। ततःपरं खगत्रेष्ठ ! देहदाही विधीयते॥ ७॥ शिश्ररादन्तजननाद् बालः स्वाद् यावदाशिखम्। कथते सर्वथास्त्रेषुकुमारो मीस्त्रवस्त्रनात्॥ ८॥ खतो हि पञ्चमे वर्षे भवतः सवतोऽपि वा । पूर्वोत्तमेव कर्त्तव्यमोद्वते दयपिण्डनम् ॥ ८ ॥ खलकमप्रसङ्गाच खलादिषयवन्वनात्। खाले वप्रवि वासाच क्रियां खलामपीच्छति॥ १०॥ यावस पञ्चवर्षे तु बालकस्य भवेसृतिः। यद् यद् यस्योपनीव्यं स्नात्तत्त्द्देयमिष्टेच्हिति॥११॥ ब्रच्मवीर्व्योद्धवाः पुचा देवर्षीणाञ्च वत्तमाः । यमेन यसदूतीय मन्यन्ते नियितं खग ।॥ १२॥ बाबो हसो युवा वापि वयो भवति देहिनाम्। मुखं दुःखं समाप्रोति देही सर्वगतस्विह ॥ १३॥ परित्यच्य तदाबानं जीर्थन्वचितवोरगः। चकुष्ठमावपुरुषो वायुमूतः चुधार्दितः ॥ १८॥ तस्राद् देयानि दानानि सते तस्मिन् सुनिवितम्। जवातः पञ्चवर्षाणि सुक्तो दत्तमसंख्यतम् ॥ १५ ॥ पश्चवर्षाधिके बांसे विपत्तिर्यदि जायते। ह्योत्सर्गादिकं कर्म सिपकीकरणं विना ॥ १६ ॥ सहस्येकाद्ये पुत्रः कुर्याच्छादानि वोड्य।

उद्कुश्मप्रदानन्तु भन्यदानानि यानि च॥ १७॥ भोजनानि दिने द्यासहादानानि मितितः। दीपदानानि यत् किचित् पचवर्षाधिके सदा॥ १८॥ वर्त्तव्यन्तुं खगत्रेष्ठ ! क्रियादि प्रेतद्वप्तये। यदा न क्रियते सर्वे पिशाचलं स गच्छति॥ १८॥ एवं कते तु स प्रे तस्ततो याति परां गतिम्। पुनिसरायुम्ला च कुले तस्य वसेद् भुवम् ॥ २०॥ सर्वसीस्थपदः पुचः पित्रीः प्रीतिविवर्षनः। भाका वै जायते पुच देति वेदेषु निश्चितम् ॥ २१॥ भाकाशमेकं हि यथा चन्द्रादित्वी तथैव च। घटादिषु प्रयक् सर्वे दृष्टा रूपे च तत्समम्॥ २२॥ माला तथैव सर्वेषु पुत्रेषु विचरेत् सदा। या यस्य प्रक्रतिः पूर्वे संक्रामी पितसङ्गमे ॥ २३॥ तस्य तंत्रावयोगेन प्रचास्तत्वाभवारियः। पिढरूपं समादाय कार्यचिष्णायते सतः॥ २४ ॥ पिखतः वामकपं गुणको दानतत्परः। र्ष्ट्यः कोऽपि कोकेऽसिन् न भूतो न भविष्यति॥ २४॥ चन्यादन्यों न सर्वति सूनासूनो न जायते। विधराइविरो नैव मूर्खां सूर्खी न जायते ॥ २६ ॥ गुरु उवाच। श्रीरंसचेत्रजायास पुत्रा दंगविधाः सृताः। संग्रहीतस्तो यस दासीपुष्पस्य तेन किम्॥ २०॥ कां कां मतिसवाप्रोति जातेर्मृत्युवयक्तते:।

भवन्ति दुष्टितरों यस दीष्टिको न भवेत् सतः। त्राव तस्य तु वा कुर्यादिधिना वेन तद् अवेत् ॥ २६॥ योक्त खाच।

Vrat Sast Collection and Banks Willy &3 Foundation USA

षन्ये चेत्राद्यः पुचा मुजिमात्रप्रदायंकाः ॥ २८॥ क्ववीत पार्वणं याष्मीरसो विधिवत् सतः। क्ववैन्यन्ये तथा याद्रमेकोहिष्टं सुता नव ॥ ३० ॥ पौत्रस दर्भनाष्मनुर्मुचते स म्हणत्रयात्। स्रोकान्ते च द्वः प्राप्तिः पुचपीवप्रपीवनैः ॥ ३१ ॥ ब्रह्मपुच उद्मयति संग्रहीतस्वधी नयेत्। याचं सांवसरं कुर्वन् जायते नरकाय वे ॥ ३२ ॥ सर्वदानानि देयानि हानदानि वे खग ।। संग्रहीसुतेनैव ह्येकोहिएं न पार्वणम् ॥ ३३ ॥ प्रत्यब्दं पिढमाढम्यां त्राइं क्रत्वा न लियते। एको इष्टं परित्यच्य पार्वेषं कुर्ते यदि ॥ ३४ ॥ तदातानं पित्रं सैव स नशेद् यसभासनम्। संग्रहीतास ये केचिहासीपुचादयस्त्या ॥ ३५ ॥ तीर्थे गला तु यः अवसामान्त्र दहेदिने। संग्रहीतस्तो भूवा पाकचैव प्रयच्छति ॥ १६॥ व्या सादं विजानीयाच्यूदाबेन यथा दिजः। तेन दत्तं न रह्मन्ति पितामहसुखास ये॥ ३०॥ एवं जात्वा खगश्रेष्ठ ! हीनजातिसतान् त्यज्ञेत्। यस्त प्रविताकातो बाह्यसां स्ट्रतस् यः॥ ३८॥ द्वाविमी विद्वि चाण्डाली खगोबाद यस्त जायते। स्वजातिविज्ञितान् प्रमान् ससुत्पादा खग्रेखर् । ॥ ३८ ॥ तै: सुहत्तै: सुखं प्राप्तो दुर्वृत्तैनरकं ब्रज़ेत्। ज्ञीनजातिससुत्यकैः सुहत्तैः सुख्मेष्ते ॥ १० ॥ कलिक खुषविस्ताः पूजितः सिबसकः श्रमद्रचम्रमाखावीच्यमानोऽप्रदेशिः। CC-0. Prof. Satya Viat Shastri Collection. New Dallis To New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

निप नरवानिसन्नानुद्वरिक एव ॥ ४१ ॥ दति त्रीगारुड़े सद्दापुराणे प्रेतकको पुत्रनिर्णयो नाम पञ्चदयोऽध्यायः।

# षोड्योऽध्यायः।

गबड़ खवाच। सत्यं ब्रूडि सुरखेछ ! क्यां कला ममोपरि । खतानाचीव जन्तूनां कदा कुर्यात् स्पिण्डनम्॥१॥ स्पिकृत्वे कुतो यान्ति इसिपिक्डे कुतो गतिः। केन चैव सिपक्डलं स्त्रीयुंसां वक्तुमईसि॥ २॥ पतिः पत्नी सपिष्डलं प्राप्न्तः कथमुत्तमम्। जीवज्ञत्तीर नारीणां सपिण्होकरणं कुतः॥ ३॥ भर्तृं जीने करं याति सर्गं जीने सुरेखर ।। पन्नारोडे कर्य आई व्योखर्गन्त तहिने॥ 8 ॥ घटदानं क्यं कार्यं सिपकीकरणे कते । नेययंस प्रसादेन दिताय जगतां प्रसी ! ॥ ५ ॥ त्रीमगवानुवाच । सत्यं हि वायिष्णामि सिप्छीकरणं यया। वर्षे स्वत् खगन्रेष्ठ ! सार्गे गच्छति सानवः ॥ ६ ॥ ततः पिढ्नचै: सार्चे पिढ्रकोके स मच्छति। तसात् युच्ने कत्तं व्यं सपिण्डोकरणं पितुः ॥ ७॥

ततः पिद्धगर्षेः सार्वं पिद्धलोके सः मच्छति।
तस्तात् युच्चे कत्ते व्यं सिपक्षीकरणं पितः ॥ ७॥
संवसरण तु सम्पूर्णे कुर्व्यात् पिक्षप्रवेशनम्।
पिक्षप्रवेशिविधना तस्त्र निर्द्धं स्ताक्रिकम्॥ ८॥
विश्वतं पिच्यार्टूकः। वर्षान्ते पिक्षमेत्रनम्।
सद्यः पिक्षे कते प्रेतस्तातो याति पराक्रतिम्॥ ८॥
तद्याम संपरित्यच्य ततः विद्धगणो भवेत्।
विपद्ये वाय वक्सासे मेन्नयेच पितामहैः॥ १०॥

भाषा विविवाहादि खगोवविद्याति क् CC-0 Prof. Satva Vrat Shastri Collection, New Dellin, Digitized by S3 Foundation USA

विवाइं नैवं कुर्वीतं सते चं रहमेधिनि। भिच्निमं न यज्ञाति यावनं कुर्यात् सपिएइनम् ॥११॥ खगोनेषायं चिद्धावद् यावत् पिण्डं न मेलयेत्। मेखनात् प्रेतशब्दं निवर्त्ततं खगेखरं ! ॥ १२॥ मानन्यात् कुंलधर्माणां पुंसां चैवायुवः चयात्। षस्थिरत्वाच्छरीरस्य द्वादशाद्यः प्रशस्यते॥ १३॥ निर्विक: साम्निको वा द्वाद्याहे स्पिष्डयेत्। हादशाहे विपचे वा वस्मासे वसरेऽपि वा॥ १४॥ सपिण्डीकरणं प्रोत्तं ऋषिभिस्तत्त्वदर्शिभः। सपुचस्य न वार्त्तव्यमेकोहिष्टं वादाचन ॥ १५॥ सपिण्डोकरणाटू चे यत्र यत्र प्रदीयते। तत्र तत्र त्रयं वार्यं वर्जयिता चर्चे इति ॥ १६ ॥ पिता पितासस्यैव तथैव प्रपिताससः। एको इष्टं त्रयाणां स्यादन्यया पित्रघातकः॥ १०॥ ब्रिसि: कुर्याद्यज्ञस्तु पार्वेषं सुनिनोदितम्। तिहिने तिहिने कुर्यात् पितास इसुखान् यतः ॥ १८॥ चन्नानाहिनसासानां तत्यात् पार्वणसिखते । चनुत्पन्न भरीरस्य न दानं पित्रिमः सह ॥ १८॥ दत्तैः बोड्यिभः याचैः पिढिभिः संव मोदते। पितुः पुन्ने ग कर्त्तव्यं सपिग्डीकरणं सदा ॥ २०॥ पुचाभावे तु पत्नी स्थात् पत्नाभावे सन्नोदरः। स्वाता वा स्वावपुत्री वा सपिष्डः शिष एव वा। सपिण्डन क्रियां कला कुर्यादभ्युद्यं ततः॥ २१॥ ज्येष्ठस्यैव कनिष्ठेन भावपुत्रेण भाव्यया। सपिण्डीकरणं कार्ये पुत्रहीने खगेबर । ॥ २२ ॥ CC-0. Plot. atya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

सर्वे वै तेन पुक्ते च पुक्तिको मनुरव्रवीत्॥ २३॥ सर्वेषां प्रवहीनानां पद्धी कुर्यात् सपिण्डनम्। ऋत्विजः कार्येदापि पुरोद्धितमयापि वा॥ २४॥ स्तत्वृडै: स्तैयापि पिळ्याच्य कारयेत्। उदाइरेत् ख्रधाकारं न तु वेदाचराणि वै। मर्त्तादिसिस्बिसः कार्यं सिपण्डीकरणं स्त्रियाः॥ २५ ॥ पिढवत् साढपुचेष सोदरेख कनीयसा। भवीक् संवत्सराट्रह्वं पूर्णी संवत्सरेऽपि वा ॥ २६॥ वे सिप्डीकताः प्रेतास्तेषां स्थाद प्रथम् क्रिया। सिपण्डने कते वदा । प्रथक्कन्तु विगर्हितम्॥ २०॥ यस्त क्षर्यात् प्रथक् पियहं पिढहा सोऽभिनायते। प्यक्ते तु क्रते पद्मात् पुनः कुर्यात् सिपख्ताम् ॥२८॥ सिपण्डीकरणं स्रावा श्लोकोहिष्टं करोति यः। भाकानम् तथा प्रेतं स नयेद् यसशासनम्॥ २८॥ वर्षं यावत् क्रियाः सर्वाः प्रेतत्वविनिष्ठत्तये। ताः सर्वासैकतः कुर्यानामगोचेण घीमता ॥ २०॥ घटादां भोजनं नित्यं दीपदानानि यानि च। सिपिण्डीकरणे हत्ते एकस्वैव तु दापयेत्॥ ३१॥ यसं पानीयसिंहतं संख्यां क्रताव्दिकस्य च। दातव्य' ब्राह्मचे पिचन् ! घटादेनिंष्मुयं तथा॥ ३२ ह पिक्डान्ते तस्य संकल्पो वर्षादु हत्तिः स्वयक्तितः। दिव्यदेची विमानस्थी सुत्तती धर्मशासने॥ ३३॥ जीवसाने च पितरि न हि पुच्चे सपिष्डता। स्त्रीणां सिपक्डनं नास्ति अर्त्तुसाति वीविति॥ ३४ ॥ सता माता पिता तिष्ठेत् जीवेदपि पितामची। स्पिष्डनं ततः जुर्बात् प्रपितासः साचैव च ॥ ३५ ॥ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

सत्यं सत्यं पुनः सत्यं सूयतां वचनं सम । न पिण्डो मेखितो येषां सतानान्तु नृषां भुवि॥ ३६॥ उपतिष्ठेव वै तेषां पुन्नै देत्तमनेकथा। इन्तकारस्तदुइ मे याद' नैव जनाञ्जलि: ॥ २०॥ चुतामं या समारूढ़ा चतुर्थेऽक्रि पतिव्रता। तस्या भर्त्तदिने कार्ये हषोत्सर्गादिस्तकम्॥ ३८॥ पुत्रिका पतिगोता स्याद्धस्तात् पुत्रजन्मतः। पुत्रातुत्पाद्य पसात् तु सापि गोत्रे व्रजेत् पितु: ॥ ३८॥ पतिपत्नोः सदैनत्वं इताशं याधिरोहति। पुचेषीव प्रथम् आचं चयाहे तस्य वासरे ॥ ४०॥ अषुची चेब्रुती स्थातां एकचित्यां समेऽइनि । प्रथम् आदं न सुर्वीत सपिण्डं पतिना सह ॥ ४१ ॥ प्रयक् पिष्डे तु संयोज्य दम्पती पतिना सच । स खिप्यति महादोषैरिति सत्यं वची सम ॥ ४२ ॥ एकचित्यां समारुढी स्वियते दस्पती यदि। एकपाकं प्रकुर्वीत पिष्डान् दबात् प्रथक् प्रथक् ॥ ४३ ॥ ह्योत्सर्गे नवत्रादं प्रथम् याद्यानि पोड्य। घटादिपददानानि सहादानानि यानि च। वर्षे यावत् प्रथक् कुर्यात् प्रेतस्तृतिं वजेचिरम् ॥ ४४ ॥ एकगोत्रस्तानाञ्च स्त्रिया वा पुरुषस्य वा। स्थविह लच्चैकतः कुर्याचीमं कुर्यात् प्रयक् प्रयक् ॥ ४५ ॥ एकादभेऽद्भि यच्छादं प्रथक् विच्डांस भोजनम्। पाकैकोन पतिस्त्रीणां अन्येषाञ्च विगर्हितम्॥ ४६॥ एकेनैव तु पाकेन आदानि झुरते यह । विकिरन्त्रे कतः कुर्व्यात् पिण्डान् दद्याद् बद्दन्यपि। CC-0. Prof. Satya Vral Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

नारी मर्त्तारमासाय कुषपं दहते यदि। पिनर्दे हितं गात्राणि ह्यालानं नैव पीड़येत्॥ ४८॥ दच्चते घम्यमानानां घातूनां हि यथा सलम्। तथा नारो दहें हो हताये च्चस्तोपंमे ॥ ४८॥ दिव्यादी दिव्यदेहस्तु ग्रहो भवति ते यथा। तप्तते खेन खोड़ेन विक्रना नावद्ख्यते॥ ५०॥ तथा सा पतिसंयुक्ता दच्चते न कदाचन। पनाराका सतस्तिसमृतेऽप्येक्तलमागतः॥ ५१॥ मर्नुसङ्गं परित्यच्य यान्यच व्यियते यदि। पतिलोकं न सा याति यावदाभूतसंस्वम्॥ ५२॥ नारी सुतान् परित्यच्य मातरं पितरं तथा। चतं पतिमनुव्रच्य सा चिरं सुखमात्रुयात् ॥ ५३॥ दिव्यवर्षप्रमाणेन तिस्रः कोव्योऽर्वकोटयः। तावत् कालं वसेत् खर्ने नचत्रैः सन्न सर्वदा ॥ ५४ ॥ तदन्ते च सते लोने कुले भवति भोगिनाम्। महामीतिमवामीति मर्वा सह पतिहता ॥ ५५ ॥ एवं न कुरुते नारी धर्मीढ़ा पतिसङ्गमम्। सप्तजसनि दुःखार्त्ता दुःशोलाऽप्रियवादिनी ॥ ५६ ॥ सा नारी ग्रहगोघा वा गोघा वा हिसुखी भवेत्। समर्तारं परित्यच्य परप्रंसानुवर्त्ति नी ॥ ५७॥ तसात् सर्वप्रयह न स्वपति सेवयेत् सदा। कर्मणा मनका वाचा स्रते जीवति तद्गता ॥ ५८॥ जीवसाने सते वापि किल्विषं कुर्ते तथा। तेन नाम्रोति भत्तीरं पुनर्जकानि दुर्भगा॥ ५८॥ यद् देवेग्यो यत् पिखभ्योऽतिथिभ्यः

क्यांत्रत्तीस्य चैनं सत्क्रियाञ्च। CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

तस्यात्यद्वे वेवलानस्यचित्ता नारी सुङ्क्ते भर्त्युष्यविव ॥ ६० ॥ एवं कते तु सा नारी मर्जुलोके वसेचिरम्। यावदादित्यचन्द्री च तावह वोपमा दिवि॥ ६१॥ पुनिसरायुषी भूला जायेते विपुत्ते कुत्ते। पतिव्रता तु सा नारी भर्त्तृदुःखं न विन्दति ॥ ६२-॥ सर्वमेति कथितं सथा तव खगेखर !। विश्रेषं कथ्यिथामि सतस्येव सुखप्रदम्॥ ६३॥ दादशाहे सर्वं वर्षं यावत् सपिण्डनम्। पुनः कुर्खात्तया नित्यं घटात्रं प्रतिसासिकम् ॥ ६४ ॥ क्रतस्य करणं नांस्ति प्रेतकार्याद्वते पुनः। . चेत् करोति पुनः सम्यक् पूर्वकात्यं विनम्सति ॥ ६५ ॥ खतस्मैवं युनः कुर्खात् प्रेतोऽप्यचयमापुयात्। भवीक् इन्नेस करणात् पंचिराज ! सपिष्डताम् ॥ ६६ ॥ पूर्वीतानं सर्वविधि सुयुक्तं सिपण्डनं यो हि करोति पुचः। तथापि मासं प्रति पिष्डमेकमदं सक्तुश्चं सजलक् द्यात् ॥६० दति गावड़े महापुराचे प्रेतकचे वोड्योऽध्यायः।

### सप्तद्योऽध्यावः।

गर्ड उवाच । कथं प्रेता वसन्त्रम्न की हम् रूपा भवन्ति च ।
महाप्रेताः पियाचाय कैः कैः कर्मफलैः प्रभो ! ॥ १ ॥
सर्वेषामनुकम्पार्थे ब्रूष्टि में महत्त्वन ! ।
प्रेतत्वाया चते येन दानेन सुकतेन हि ।
सर्वे कथ्य में देव ! सम चेदिच्छसि प्रियम् ॥ २ ॥
श्रीक्षण् उवाच ।

CCसाहि प्रिष्ट के त्वर्या ता की एसानुवा को दिताय बैंगे S3 Foundation USA

श्रववाविहती भूता यहच्मि प्रेतवच्यम् ॥ ३॥ गुच्चाद् गुच्चतरं च्चेतदाख्येयं यस्य कस्त्रचित्। भत्तस्व हि महाबाही ! तेन ते क्ययास्यहम्॥ ४॥ पुरा होतायुगे ताचा । राजासीइम् वाइनः। महोदयपुरे रस्ये घर्मनिष्ठो सहाबन्तः ॥ ५ ॥ यन्वा दानपतिः श्रीमान् ब्रह्मखः साध्सस्यतः। योबोदारगुषोपेतो द्यादाचिष्यसंयुतः॥ ६॥ प्रजाः पालयते नित्यं प्रचानिव सहाब्दः। स कदाचिक्यहाबाहुर्छगयां गन्तुसुद्यतः॥ ७॥ वनं विविध गद्दनं नानाहचससस्वितम्। यार्टू जयतसंजुष्टं नानापि जिननादितम् ॥ ८॥ वनमध्ये तदा राजा स्मं दूरादहस्यत। तेन विची सगस्तीवी बापीन सुंहदेन च॥ ८॥ बाणमादाय तं तस्य स वनेऽद्भैनं ग्रयी। शोषितसावमार्गेष स राजानुजगाम ह ॥ १० ॥ तती ऋगप्रसङ्गेन वनसन्यदिवेश सः। चुत्चामकप्ठो रूपतिः यमसन्तापमूर्व्धितः॥ ११॥ जलस्थानं समासाद्य साम्ब एव व्यगाहत। पीला तदुदकं भीतं पद्मगन्याधिवासितम्॥ १२॥ ततोऽवतीर्थं सजिजात् विमजाइस् वाइनः। न्यग्रीषद्वसासाय शीतच्छायं मनोइरम् ॥ १३ ॥ महाविटिपनं घूर्यपिचसंघातनादितम्। वनस्मतीनां सर्वेषां केतुभूतसवस्थितम् ॥ १४ ॥ तं सन्नात्रमासाझ निषमाद मन्त्रीपतिः। षय प्रेतं ददर्शासी ज्ञुत्तृवाव्याकुलेन्द्रियम् ॥ १५ ॥

CC-0. Prof. Satya उत्पादं स्विकं क्यं निर्मासं मीमदर्गना alion USA

सायुवदास्त्रिचरणं धावमानमितस्ततः॥ १६॥ अन्य सं बंडुिभः प्रेतैः समन्तात् परिवारितम् । तं दृष्टा चागतं घीरं विस्मिती वस् वाहनः॥ १७॥ प्रेतोऽपि हक्षा तां घोरामटवीमागतं नृपम्। तदा इष्टमना भूला तस्रान्तिकसुपागमत्॥ १८॥ अबवीत् स तदा तांची । प्रेतराजी वृपं वचः। प्रेतभावो मया त्यताः प्राप्तोऽस्मि परमां गतिम्। लत्संयोगाचाहावाही ! नास्ति धन्यतरी मम ॥ १८॥ राजीवाच। अध्यक्षमतालाच ! त्वं प्रेत इव इखसे। वाययस मम प्रीत्या यथार्थमतितत्त्वतः॥ २०॥ प्रेत खवाच । कथ्यामि ऋपश्रेष्ठ ! सर्वमेवादितस्तव । में तत्वे कार्यं युवा दयां कर्तुं ममाईसि ॥ २१ ॥ वैदिशं नाम नगरं सर्वसम्पत्समन्वितम्। नानाजनपदाकी भें नानारतसमाञ्जलम् ॥ २२॥ नानापुर्धसमायुक्तं नानावचसमाञ्जलम्। तबाई न्यवसं भूप ! देवार्चनरतस्त्या ॥ २३ ॥ वैश्वजात्यां सुदेवोऽहं नामा विदितमस् ते। इब्येन तर्पिता देवा: कब्येन पितरो मया॥ १४॥ विविधेदीनयोगैस विप्राः सन्तर्पितास्तथा। आहाराय विहाराय मया वे सुनिवेशिताः ॥ २५॥ दीनानायविधिष्टे स्यो मया दत्तमनेकचा। तत् सर्वे विफलं तात ! सम दैवादुपागतम् ॥ २६ ॥ न मेऽस्ति सन्तितस्तात । न सुद्धव च बान्यवः। न च सिचं हि में ताहक् यः करोत्यी इ देशिकम् ॥२०॥

एकादुशं विप्**चल्च वायमासिकमधाव्यिकम् ॥ २८ ॥** CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

प्रेतत्व' सुख्यिरं तेन मम जातं चृपोत्तम !।.

प्रतिमाखानि चान्यानि एवं चारानि बोड्य। यखैतानि न दीयन्ते प्रेत्याचानि षोड्य ॥ २८॥ प्रेतलं सुस्तिरं तस्त्र दत्तेः यास्यतेरियः। एवं जाला महाराज। प्रेतलादु बरस्त माम् ॥३०॥ वर्णानाचापि सर्वेषां राजा बस्तुरिष्ठोचते। तकां तारय राजेन्द्र ! मिषरत्रं ददामि ते ॥ ३१॥ यथा सम श्रमावातिभविवृपवरोत्तम ।। तथा कार्ये महावीर्थ । कपा यदि मसीपरि। मालन्य कुरु चिप्र' सर्वमेवीद्व'देखिकम् ॥ ३२ ॥ राजोवाच। क्यं प्रेता भवन्ती इ क्षतैरप्यौ इ देखिकै:। पियाचाय भवन्तीइ कर्मिः कैय तंदद ॥ ३३ ॥ प्रेतराज खवाच । ब्रह्मसं देवद्रव्यश्व स्त्रीणां वालधनं तथा। ये चरन्ति नृपयेष्ठ ! प्रेतयोनिं समन्ति ते ॥ ३४ ॥ तापसीच सगोवाच चगम्याच भजन्त ये। अवन्ति ते महाप्रेता चब्बुजानि हरन्ति वे ॥ ३५॥ प्रवाखवचहर्तारो ये च वसापहारकाः। तथा विरक्षवर्तारः संयुग्धिसम् खावताः ॥ १६॥ स्रतमा नास्तिका रीट्राः तथा साइसिकाः यठाः। पच्चयत्रविनिर्मुता महादानरताच थे। एवमाखेर्महाराज ! जायन्ते प्रेतयोनयः ॥ ३० ॥ राजीवाच । कथं सुन्ना भवन्ती इ प्रेतलात् क्रपया वद । क्यं चांपि मया कार्यमी देशिकमामनः।: विधिना केन तत् कार्यं सर्वमेतद्दस्य मे ॥ ३८ ॥ मेत स्वाच। ऋषु राजेन्द्र। संद्येपाट् विधि नारायणात्मकम्। सुवर्षेद्वयमाद्रत्य सूर्त्ति तत्र प्रकल्ययेत् ॥ ३८ ॥ नारायणस्य देवस्य सर्वाभर्यभृषिताम्। CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

पीतवस्त्रयुग्च्छनो चन्दनागुरुचर्चिताम् ॥ ४० ॥ स्नापितां विविधैस्तीयैरिधवास्य प्रयत्नतः। पूर्वे च सीघरं देवं दिचेषे मधुस्दनम्॥ ४१॥ पश्चिम वामनं देवसुत्तरे च गदाघरम्। मध्ये पितास इं पूज्य तथा देवं सहिद्धरम्॥ ४२ ॥ ततः प्रदिचिणीक्षत्य चनी सन्तर्ध देवताः। **ष्ट्रतेन दम्ना चीरेण विखेदेवास्त्रया तृप ! ॥ ४३ ॥** ततः खातो विनीताला जपमानः समान्तिः। नारायंगागे विधिवत् खां क्रियामी हु दै हिकीम् ॥ ४४ ॥ षार्मेत विनीताला क्रीधलीमविवर्जितः। कत्वा याचानि सर्वाणि हषस्योत्सर्जनं तथा ॥ ४५ ॥ व्रयोदयानां विप्राणां द्याच्छवाखुपानही। चक्क लीयकरतानि भाजनासनभोजनैः॥ ५६॥ सानास सोटका देया घटाः प्रेतहिताय वै। ग्रयादानसयो दत्ता घटं प्रेतस्य निवंपेत ॥ ४०॥ नारायणिति सं नाम संपुटसं समुचरेत्। एवं खताय विधिवत सदा श्रभफलं समेत्॥ ४८॥ एवं सञ्जलातस्य प्रेतस्य विनतात्मन।। सेनाजगामानुपदं इस्यम्बरयसङ्ख्या ॥ ४८ ॥ ततो बत्ते समायाते प्रेतोऽदर्भनतां ययौ। तसाद वनादिनि:सत्य राजापि सपुरं ययौ ॥ ५० ॥ स्तपुरं स समासाख सर्वे तत् प्रेतभावितम्। चकार विधिवत् चैव ऊर्द्व देशादिकं विधिम्॥ ५१॥ दति स्रीगार्ड महापुराणे प्रतिकले सप्तद्योध्यायः।

#### चष्टाद्योऽध्यायः।

गर्ड जवाच । सर्वेषामनुकाम्पार्थं ब्रूहि में महसूदन !। प्रेतत्वासुच्यते येन दानेन सुक्रतेन वा ॥ १ ॥ त्रीक्षण ज्वाच । युण दानं प्रवस्थामि सर्वाग्रमविनाशनम् ॥२॥ सन्तप्तहाटकामयं घटकं विधाय ब्रह्मेयवेयवयुतं सह लोकपार्कः। चोराज्यपूर्णविवरं प्रणिपत्य मत्त्रा विप्राय देहि तव दानगते: विमन्यै: ॥ ३॥ गर्ड खवाच । किमेतत् कथितं देव । विस्तरेण वदस्त मे । भूत्यां प्रचिप्यते वस्रात् पश्चरंत्रं कुतोसुखे ॥ ४ ॥ अधसादास्त्रतंदभी पादी यास्यां व्यवस्थिती, किमधें मण्डलं भूखां गोमयेनोपलिप्यते ॥ ५ ॥ किमधें सार्थिते विश्वविश्वास्ताचा पळाते। निमर्थं पुत्रपीतास तिष्ठन्ति तस्य चायतः॥ ६॥ निमर्थं दीपदानं स्वात् निमर्थं विश्वपूजनम्। किमर्थमातुरे दानं ददाति दिजपुङ्कवे॥ ७॥ बसुमित्रास्त्रमित्रां चिमापयति तत् वायम्। तिला लोहं सुवर्षस्य कार्पासं लवषं तथा॥ ८॥ सप्तधान्यं चितिर्गावी दीयन्ते केन हितुना। क्यम व्ययते जन्तुर्कते तस्य क्रुतो गतिः॥ ८ ॥ भतिवाइं भरीरच कर्यं विश्वमंते तदा। सर्वमेतस्या प्रष्टो ब्रुहि सोकहिताय वै॥ १०॥ इति त्रीगार्ड महापुराचे प्रेतकले घष्टाद्योऽध्यायः।

### जनविंशोऽध्यायः।

श्रीकृष्ण डवाच । साधु पृष्टं त्वया भद्र । मानुवाषां हिताय वै। श्याप्याविहतो भूत्वा सर्वमेवीह दैहिकम् ॥ १ ॥ सम्यग्विमेदरिहतं श्रुतिसृतिससुहृतम्। यब दृष्टं सुरै: सेन्द्रेयोंगिभियोंगचिन्तवै:॥ २॥ गुच्चात् गुच्चतरं वसः । नाव्यातं कस्यचित् कचित् । संतास्व' हि महाभाग ! तेन ते वाययास्य हम् ॥ ३ ॥ चपुत्रस्य गतिनीस्ति स्वर्गे नैव च नैव च। येन केनाप्यपायेन कार्ये जय सुतस्य च॥ ४॥ तारयेनरकात् प्रत्रो यदि मोची न विद्यते। दाइ: पुत्रेष कर्त्तव्यो चानिदाता च पौत्रकः ॥ ५ ॥ तिसैदेभैंस भूम्यां वैकुग्हे तत्र मतिभवत्। पचरतानि वज्ञो तु तेन जीव: प्ररोहित ॥ ६ ॥ बेप्या गोमयैर्भूमिस्तिबान् दर्भांस निचिपेत्। तस्यामेवातुरो सुक्तः सर्वे दहित दुष्कृतम् ॥ ७॥ दर्भतूबी नयेत् खर्गे चातुरन्तु न संगयः। तिलांस्तत्र चिपेद् वाय दर्भे तूलिकमध्यतः॥ ८॥ सर्वत्र वसुधा पूता यत्र सेपो न विद्यते। यत चेपः स्थितस्तव पुनर्जिपेन श्रुष्यति ॥ १ ॥ यातुषानाः पियाचास राचसाः क्रूरकर्मगाः। भिवाते चात्रं सुन्नं विश्वन्य ते वियोनयः॥ १०॥ नित्यहोसं तथा श्राइं पादगीचं दिने तथा। मक् लेन विना भूम्यां क्रतमप्यक्रतं भवेत्॥ ११॥ भातुरी सुच्चते नैव संख्डलेन विना भुवि। ब्रह्मा विष्युष रुद्रस सीर्हुतामन एव च ॥ १२.॥

मण्डले चोपतिष्ठन्ति तस्मात् कुर्वीत मण्डलम्। भन्यया स्त्रियते यस्तु हची बाखी युवापि वा॥ १३॥ योग्यन्तरं न गच्छेत् स क्रीड़ते वायुना सच्छ। तस्रैवं वायुभूतस्य नो याचं नोदकक्रिया॥ १४॥ मम खेदसमुत्पनास्तिलास्ताचा । पविव्रकाः। मसुरा दानवा दैत्या विद्रवन्ति तिसै: स्थितै: ॥ १५ ॥ एक एव तिलो दत्ती इमद्रोणतिले समः। तर्पण च तथा होमें दत्तों भवति चाच्यः ॥ १६॥ दर्भा रोमसमुत्पनाः तिलाः खेदेषु नान्यथा। प्रयोगविधिना ब्रह्मा विश्वं काप्युपजीवनात्॥ १० ॥ सव्ययज्ञोपवीतेन ब्रह्माद्यास्त्रुप्तिमाप्रुयुः। अपस्थीन खप्यन्ति पितरी देवदेवताः॥ १८॥ दर्भमूले स्थितो बच्चा दर्भमध्ये तु केथवः। दर्भाग्रे यहरं विद्यात् वयो देवाः कुग्रे खिताः॥ १८ ॥ विमा मन्द्राः कुमा विद्वस्तुलसी च खगेम्बर !। नैते निर्मात्यतां यास्ति भोग्यमानाः पुनः पुनः ॥ २०॥ क्ष्याः पिष्डेषु निर्माष्याः ब्राह्मणाः प्रेतसोजने। मन्ताः श्द्रेषु पतितासितायाच इतायनः ॥ २१ ॥ तुलसी ब्राह्मणा गाकी विष्युरेकादधी खग। पश्चप्रवाहणान्येव सवाब्दी सळतां सताम्॥ २२॥ विष्युरेकाद्यी गङ्गा तुलसी विप्रधेनवः। असारे दुर्गसंसारे षट्पदी सुतिदायिनी ॥ २३ ॥ तिलाः पवित्रमतुलं दर्भाशापि तुलस्यपि। निवारयन्ति चैतानि दुर्गतिं प्राप्तमातुरम्॥ २४ ॥ हसाम्याच धतेदैमसोयेन प्रोचयेद सुवम् खखुकाचे चिपेइर्सान् कारयेदातुरस्य च ॥ २५॥

दर्भेषु चिप्यते योऽसी दर्भेसु परिवेष्टित:। विष्णुलोकं स वै याति सन्त्रहोनोऽपि सानवः॥ २६॥ दर्भतुनीगतः प्राची संखितो भूमिएछतः। प्रायस्तितिग्रहोऽसौ संसारे सारसागरे ॥ २०॥ गोमयेनोपलिते च दर्भसास्तरणे स्थिते। तत्र दत्तेन दानेन सर्वे पापं व्यपोन्नति ॥ २८॥ लवर्ष सहयं दिव्यं सर्वेकामप्रदं नृणाम्। यसादनरसाः सर्वे नीत्कटा खवणं विना ॥ २८ ॥ पितृणाच प्रियं भाव्यं तस्तात् सर्वप्रदं भवेत्। विषादेचससुत्पदी यतीऽयं खवणी रसः॥ ३०॥ एतत् सलवणं दानं तेन ग्रंसन्ति योगिनः। ब्राह्मणः चित्रयो वैग्यः स्त्रीणां श्रूद्रजनस्य च॥ ३१॥ भातुरस्य यदा प्राणानयन्ति वसुधातते। खवणन्तु तदा देयं द्वारस्रोद्घाटनं दिवः॥ ३२॥ इति त्रीगारुड़े महापुराणे प्रेतकच्ये एकोनविंधोऽध्यायः।

#### विंगोऽध्यायः।

श्रीक्षण उवाच। श्रणु तार्च्छ ! प्रवच्छामिदानानां दानमुत्तमम्
येन दत्तेन प्रीणन्ति भूर्भुवःखरिति क्रमात्॥ १॥
ब्रह्माद्या ऋषयः सर्वे यङ्कराद्यामरास्त्रथा।
इन्द्राद्या देवताः सर्वे दानाहै प्रीतिमाप्रुयुः॥ २॥
देयमेतन्त्रहादानं प्रेतोह्वरणहेतवे।
क्रूलीके चिरं वासस्ततो राजा मवेदिह॥ ३॥
क्रिपवान् सुमगी वाग्मी श्रीमानतुलविक्रमः।
विह्याय यसलोकं सः स्वर्गे तार्च्छ । प्रगच्छिति ॥ ४॥
तिलांच गां चिति हेम यो ददाति हिजोत्तमे।
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

तस्य जन्मार्जितं पापं तत्चणादेव नस्यति ॥ ५ ॥ तिला गावी महादानं महापातकनायनम्। तदृह्यं दीयते विप्रे नान्यवर्षे वादाचन ॥ ६ ॥ किला दीयते विप्रे तिला गावस मेदिनी। मन्येषु नैव वर्षेषु पोष्यवर्गे कदाचन ॥ ७ ॥ पोष्यवर्गे तथा स्त्रीषु दानं देयसकास्पितम्। षातुरे चोपॅरागे तु दानं देयमशेषतः ॥ ८॥ षातुरे दीयते दानं यावद देशोपतिष्ठति। जीवता च पुनर्दत्तसुपतिष्ठत्यसंव्रतम्॥ ८॥ सत्यं सत्यं पुनः सत्यं यद्दतं विकलेन्द्रिये। यचानुसोदते पुच्न ! तच दानसनन्तकम् ॥ १०॥ षतो दद्यात् सुपुच्चे य यावज्जीवत्यसी चिरम्। षतिवाचस्तथा प्रेतो भोगांच सभते यतः॥ ११ ए पखस्थातुरकाले तु देइपाते चितिस्थिते। देहे तथातिवाइस्य परतः प्रीयनं सर्वत् ॥ १२ ॥ . तिलं लोइं चिरख्यच्च कार्पासं लवणं तथा। सप्तधान्यं चितिर्गाव एकोकं पावनं स्मृतम्॥ १३॥ तारयन्ति नरं गावस्त्रिविधाचैव पातकात्। इमदानात् सुखं खर्गे भूमिदानानुपो भवेत्। हेमभूमिप्रदानाच न पीड़ा नरके अवेत्॥ १४॥ सर्वेऽपि यसदूतास यसक्पातिभीषणाः। सर्वे ते वरदा यान्ति, सप्तधान्येन प्रीणिताः॥ १५ ॥ विश्वोः स्नरणमात्रेण प्राप्यते परमाङ्गतिम्। भूमिसं पितरं दृष्टा चर्चोस्रोलितलोचनम्॥ १६॥ तिसान् काले सतो यस्तु सर्वदानानि दापरीत्। प्रथानाचिति खासे दानं यचातुर ददेत्॥ १९॥ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

चम्बमिधो सहायज्ञी कलां नार्हित वोड्ग्रीम्। धर्मात्मा स च प्रचोऽपि देवतामिः प्रपूच्यते ॥ १८॥ दापयेद् यस्तु दानानि च्चातुरं पितरं प्रति। बोच्चानच दातव्यं भूमियुत्तेन पाणिना॥ १८॥ यमं भीसं स नाप्नोति न गच्छेत्तस्य वैस्मिन। कुठारं सुषलं दण्डः खड्डय कुरिका तथा॥ २०॥ एतानि यमचस्तेषु निग्रहे पापकर्मणाम्। तसामोचस्य दानन्तु भातुरे सततं ददेत्॥ २१॥ यसायुधानां सन्तुष्ये दानमितदुदीरितम्। गर्भस्थाः शिथवो ये तु युवानः स्वितास्तथा ॥ २२ ॥ एभिदीनविश्वेषेतु निर्दश्चेतुः स्वपातकम्। कुरिणाः सार्वस्त्रायाः गुण्डा सर्वास्त्रनुर्वराः। यबला म्यामदूताय लोहदानेन प्री**चिताः ॥ २३**॥ पुचाः पीवास्त्रचा बन्धः सगोवः सुहृदः स्त्रियः। ददन्ति नातुरे दानं ब्रह्मचाः सुसमाहितम् ॥ २४ ॥ पञ्चत्वे भूमियुक्तस्य ऋणुं तस्य च या गतिः। श्रतिवाद्यः पुनः प्रेतो वर्षस्य सुक्षतं समित्॥ २५॥ पादादूर्द्वं कटी यावत् तावद् ब्रह्माधितिष्ठति । बीवा यावचरिर्नामेः घरीरे मनुजस्य तु ॥ २६॥ मस्तवे तिष्ठते चट्टो व्यक्ताव्यक्तो महेम्बंरः। एकमूर्त्तेखयो मेदा ब्रह्मविष्णुमहेखराः॥ २०॥ श्रहं प्राणिश्ररीरस्थो भूतपासचतुष्टये। धर्माधर्मे सतिं दबात् सुखदुःखे क्वताक्वते॥ २८॥ जन्तोर्वुहिं समाखाय पूर्वकर्माधिवासिताम्। भद्दमेव तथा जीवाद प्रेरयामि च कर्मसु॥ २८॥

स्वर्ग मोच्च नरकं यान्ति च प्राणिनस्वया। CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

स्वर्गस्वनरकस्थानां याचैराप्यायनभवेत्। तसाच्छावानि कर्वीत विविधानि विचचणः॥ ३०॥ मत्स्यः कूर्मो वराच्य नरसिंहोऽय वामनः। रामो रामस क्षण्य बुद्धः किल्लस्ययेव च॥ ३१॥ एतानि दयनामानि सर्त्तव्यानि सदा बुधै:। स्तर्भचैव स वै याति चुतः स्तर्गाच मानवः ॥ ३२॥ खब्ध सुखन्न वित्तन्त दंयादाचिष्यसंयुतः। पुचपौवसमायुक्तो जीवेत् स गरदा गतम्॥ २३॥ बातुरे च ददेत् न्यासं विश्वपूजाञ्च कारयेत्। प्रष्टाचरं महामन्त्रं जपेदा दाद्याचरम्॥ ३४॥ पूजयेच्छुक्सपुष्येय नैवेद्यैर्घृतपाचितै:। तथा गन्धेस भूपेस स्रुतिस्तौरनेक्यः ॥ ३५ ॥ विष्युर्माता पिता विष्युर्विष्युः स्वजनबान्धवाः। यत्र विष्णुं न प्रमामि तत्र मे किं प्रयोजनम् ॥ ३६॥ जले विष्णुः खले विष्णुर्विष्णुः पर्वतसस्तको । ज्वासासासासुसे विष्णुः सर्वं विष्णुसयं जगत्॥ ३०॥ वयसापो वयं प्रयो वयं दर्भा वयं तिला:। वयं गावो वयं राजा वयं वायुर्वयम्प्रजाः । ३८॥ वयं चेम वयं धान्यं वयं सञ्च वयं घतम्। वयं विप्रा वयं देवा वयचेव स्तर्भुर्भवः॥ ३८॥ यहं दाता यहं याही यहं यानी यहं ऋतु:। यहं कर्ता च्रहं इत्ती यहं धर्मी यहहूरः॥ ४०॥ धर्माधर्मे मितं दयां कर्मसिस्तु ग्रमाग्रमे:। यत् कर्म सुक्ते सापि पूर्वजन्मार्जितं खग ! ॥ ४१ ॥ धर्मे चिन्तामई कर्ता ह्मधर्मे यस एव च। यतीनां कुर्वते सोऽपि धर्में सुक्तिं ददास्य इस् ॥ ४२ ॥ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

मनुजानां हितं तार्खं। यन्ते वैतरणी नदी।
तया निहत्य पापीयं विष्णुलोकं स गच्छिति॥ ४३॥
बालते यच कौमारे वयःपरिणती तथा।
पूर्वावस्थाक्ततं यच यच जनान्तरेविष॥ ४४॥
यित्रियायान्तया प्रातर्थनाध्याङ्गापराद्वयोः।
सन्ध्ययोर्थत् कतम्पापं कर्मणा मनसा गिरा॥ ४५॥
दक्ता वरं सकदिप किष्णां सर्वकामिकाम्।
छचरदन्तवाले सा द्वालानं पापसच्चयात्॥ ४६॥
गावो ममायतः सन्तु गावो मे सन्तु प्रष्ठतः।
गावो मे इदये नित्यं गवां मध्ये वसाम्यद्वम्॥ ४७॥
या लच्छीः सर्वभूतानां या च देवे व्यवस्थिता।
घेनुक्पेण सा देवी सम पापं व्यपोचतु॥ ४८॥
इति त्रीगाक्षे महापुराणे प्रतेवत्ये विधोऽध्यायः।

## एकविंगोऽध्यायः।

श्रीमगवानुवाच । ये नराः पापसंयुताखे गच्छिति यमास्यम्।
धन्तकासे च गौर्दत्ता द्वानन्तपस्य मवित् ॥ १ ॥
पादक्रमप्रमाणाव्दं खर्गे वसित भूमिदः ।
ध्रश्नाक्वाच ते यान्ति ददते ये द्वापानद्यौ ॥ २ ॥
ध्रश्नातपत्रमयुता दद्वान्ते यत्र मानवाः ।
ध्रश्नदानेन वे प्रेता विचरित्त यथास्रसम् ॥ ३ ॥
तसुद्दिश्च ददेदनं तेन चाप्यायितो भवेत् ।
ध्रश्नारे सहाघोरे धमूर्ते सम्प्रविते ।
ध्रश्नोतेनेव ते यान्ति दीपदानेन मानवाः ॥ ४ ॥
ध्राश्चिन कार्त्तिको मासि माधि मासि खतास्य ये ।
चतुर्द्दश्चाञ्च दीयेत दीपदानं सुखाय वे ॥ ५ ॥

CC-0. Prof. Sanya-Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 83 Foundation USA

प्रत्यच्च प्रदातव्यं मार्गेषु विषमे नरी:। यावत् संवत्सरं वापि प्रेतस्य सुखिलस्या ॥ ६॥ क्षची मार्गे च श्रदाला प्रकाशत्वञ्च गच्छति। च्योतिषामपि पूच्योऽसी दीपदानरतो नरः॥ ७॥ प्राङ्सुखोदङ्सुखी दीपो देवागारे दिवालये। यो ददाति सतस्रेष्ठ जीवनप्यामहतवे। स गच्छति महामार्गे सर्वक्षेयविवर्जितः॥ ८॥ भासनभाजनसोच्यं दीयते च दिनातये। सुखेन सुद्धमानसु सुखं गंच्छति वै पथि ॥ ८॥ क्रमण्डसुप्रदानेन खिषतः पिषते जलम्। भाजनं चाबदानञ्च कुसुमं चाङ्गुसीयकम्॥ १०॥ एकादशाहे दातव्यं प्रेती याति पराकृतिम्। वयोद्भपदानीखं प्रेतस्यं ग्रुभिन्छता ॥ ११ ॥ दातव्यानि यथायति प्रेतोऽसी प्रीचिती भवेत्। भाजनानि पद्चैव क्रुकासैव वयोद्य ॥ १२ ॥ मुद्रिका वस्त्रयुग्मञ्च तथा क्रवसुपानही। एतावन्तः पदार्था हि प्रेतोइ येन दापयेत्॥ १३॥ ' इषोत्सर्गे क्रते तार्चं ! प्रेतो याति पराक्वित्। योऽमं रयं गनं वापि ब्राह्मचे यदि दापयेत्॥ १४॥ समिष्कि। जुसारेष तत्तत् सुखमवाम् यात्। नानाबोकान् विचरति महिषीं यो दहाति च ॥ १५॥ यमवाइस्य जननी मिहिषी सुगतिप्रदा। तास्त्रुलं पुष्पदानेन यास्यानां प्रीतिवर्षनम् ॥ १६ ॥ वेन संप्रीषिताः सर्वे तिसान् क्षो मं न कुर्वते। गोम्तिबहिरखादिदानानि निजयितातः॥ १७॥

स्ति भेन यो द्वाजनपानन स्वमयन । CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

उद्याचसच्सस्य फलमाप्रोति मानवः ॥ १८॥ यसदूता महारोद्राः कराजाः कृष्णिकृजाः। न भीषयन्ति तं ताचीं। वसदाने क्षते सित ॥ १८॥ मार्गे वै गच्छमानस्त द्ववार्त्तः यमपीडितः। घटाचदानयोगेन सुखी भवति निसितम्॥ २०॥ श्रयातू जीप हयुता द्या हे विद्वजातये। तया प्रेतत्वसुत्तोऽसी मोदते सह दैवतै: ॥ २१ ॥ एतत्ते कथितं तार्च ! दानमन्ये प्रिकर्मजम् । अधुना कथयिष्येऽहं देहे सत्युप्रवेशनम्॥ २२॥ जातस्य मर्च्यं बोकेऽसिन् प्राणिनो मरणं भ्रुवम्। पूर्वकाले खतानान्तु प्राणिनाञ्च खगेष्वर !॥ २३॥ सुसीभूता तसी वायु निर्मेच्छत्यस तहसात्। नवदारैरोमभिस जातानां तातुरस्रकात्॥ २४॥ पापिष्ठानामपानेन जीवी निष्कुार्मात भुवम्। कुण्यं पतते पश्चाविगते सबदीखरे॥ २५॥ कालाइतः पतत्वेव निराधारी यथा हुमः। प्रथिव्यां लीयते प्रथी आपसैव तथाप् च ॥ २६ ॥ तेनस्तेनसि बीयेत समीर च समीरणः। भाकामे च तथाकामं सर्वव्यापी तु मक्दरे॥ २०॥ तत्र कासादयो पञ्च काये पञ्चेन्द्रयाणि च। एते तार्खं । समाखाता देशे तिष्ठन्ति तस्तराः ॥ २८॥ कामक्रोधी चाइकारी मनस्वित नायकः। संचारक्य कालोऽसी पुरूपापेन संयुतः॥ १८॥ जगतस सक्पच निर्मितं सेन कर्मणा। गच्छे इं पुन: सोऽपि सुक्षतेर्दुष्कृतेर्युतम्॥ ३०॥ प्रश्नित्यसमायुक्तं सक्वैविषयैः सङ् । . CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

प्रविवेश नवे गेहे यहे दन्धे यथा यही॥ ३१॥ यरीर वे समासीनाः समावे सर्वधातवः। मूत्रं पुरीषं तद्योगाद् ये चान्ये घातवस्तवा ॥ ३२॥ पित्त' स्रे सा तथा मका मांस' मेदस्तथैव च। पिस ग्रमच सायुच देहेन सह दह्यते॥ ३३॥ एतेषां कथिता तार्च्यं ! संस्थितिः सर्वदेश्विनाम् । नाथयामि पुनस्तेषां गरीरच यथा भवेत्॥ ३४॥ एकस्तमायुवदं स्मृणादयविभूषितम्। इन्द्रियेश समायुक्तं नवदारं ग्ररीरकम् ॥ ३५ ॥ विषयेस समाक्रान्तं काम्क्रीधसमाकुलम्। रागद्वेषसमाकीण व्यादुर्गतिसंयुतम्॥ ३६॥ लोमनालपरिच्छितं मोहवस्त्रेण वेष्टितम्। सुबद्धं मायया चैव चेतनाधिष्ठितं पुरम्॥ ३७॥ षाट्कीशिकससृत्पनं पुरं पुरुषसंखितम्। एतदुगुणसमायुतां गरीरं सर्वदेक्तिनाम् ॥ ३८॥ तिष्ठन्ति देवताः सर्वा सुवनानि चतुर्दम । भाकानं ये न जानन्ति ते नराः प्रयवः स्नृताः ॥ ३८ ॥ एवमेव समास्थातं यरीरं ते चतुर्विधम्। चत्रशीतिलचाणि निर्मितानि सया युरा ॥ ४०॥ स्रेदना उद्भिकासैव प्रक्रनास नरासुनाः। एतत्ते सर्वसाख्यातं यत् प्रष्टोऽइन्त्वयानच । ॥४१॥ दति त्रीगार्ड सचापुराणे प्रतिकासी एकविंग्रीऽध्यायः।

द्वाविंशोऽध्यायः।

गर्ड डवाच। कथसत्पद्यते जन्तुभूतप्रामचतुष्ट्ये।

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

खचा रक्तं तथा मांसं मेदो मजास्य जीवितम् ॥१॥
पाणिपादी तथा जिह्ना गुष्टं केशा नखास्तथा।
सन्धिमार्गास बच्चभी रेखानेकविधा तथा॥२॥
कामक्रोधी मयं खज्जा मनी चर्षः सुखासुखम्।
चित्रितं किद्रितं वापि वसाजासेन विष्टितम्॥३॥
दन्द्रजाखमदं मन्धे संसार्ग्यसागरे।
कर्त्तां कोऽत्र महाबाहो। सर्वे वद मम प्रभी।॥४॥
स्वगवानुवाच। कथ्यामि परं गुद्धं कासोदारविनिर्णयम्।

द्वीन विद्वातमाचेण सर्वद्रातं प्रजायते ॥ ५ ॥ साधु पृष्टं त्वया लोके यदिदं जीवकारणम्। वैनतेय । ऋणुष्य त्वमेकाप्रक्षतमानसः॥ ६ ॥ ऋतुकाले तु नारीणां त्यजिद्दिनचतुष्टयम्। तिष्ठत्विमन् ब्रह्महत्वा पुराक्षतससुद्भवा॥ ७॥ विधाः प्रकात् ससुत्सार्यं चतुर्थांभेन दत्तवान् । तावनाचोकाते वक्क' यावत् पापच तिष्ठति ॥ द ॥ प्रथमेऽइनि चाण्डाची दितीये ब्रह्मघातिनी । द्धतीये रजकी प्रोक्ता चतुर्थेऽइनि ग्रध्यति ॥ ८ ॥ सप्ताहात् पिढदेवानां भवेद् योग्या व्रतार्चने । सप्ताहमध्ये यो गर्भस्तत्सभूतिर्मलिस् चा॥१०॥ युग्मासु पुन्ना जायन्ते स्त्रियोऽयुग्मासु रात्रिषु । पूर्वसमनसृत्द्रच्य ततो युग्मे षु संविभेत्॥ ११॥ बोड्यर्तुनियाः स्त्रीयां सामान्यात् ससुदाहताः । था चतुर्देशमी राविर्गर्भिख्यष्ठति तव चेत्॥ १२॥ गुणमाग्यनिचिस्तव पुत्रो जायेत धार्मिकः। सा निम्ना तब सामान्येर्न सम्येत कदाचन ॥ १३॥ CC-0. Prof. Satya Viat Shastin Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

पच्चमेऽइनि नारीषां गीलामाध्यमोजनम् ॥१४॥ कटुकारच तीचाच साच्यं युवतिभोजनम्। स्ती चेत्रमीषधी पात्रं वीजं वाप्यस्तायनम् ॥ १५ ॥ तत वहा नरः सम्यक् जन्तुस्तव निविचते। तस्यासैवातपो वर्ज्यः भीतलं क्रेवलं चरेत्॥ १६॥ ताब्बूबगन्धत्रीखण्डैः समं सङ्गः ग्रमेऽइनि । निवेकसमये याद्य नरचित्ते विकल्पना ॥ १७॥ ताइक्खमावसभूतिजेन्तुर्वसित कुचिगः। श्रुक्रशोषितसंयोगे पिण्डोत्पत्तिः प्रजायते ॥ १८ ॥ वर्द्वते जठरे जन्तुस्तारापतिरिवास्वरे। चैतन्यं वीजक्पे हि सन्ने नित्यं व्यवस्थितम् ॥ १८ ॥ कामं चित्तच ग्रमच यदा च्रोकलमामु युः। तदा द्रवसवाप्रोति योषागर्भाषये नरः॥ २०॥ रत्ताधिको भवेदारी युक्राधिको भवेदरः। मुक्रमोणितयोः साम्ये गर्मः षण्डलमामुयात्॥ २१॥ महोराव्रेण कलिलब्बुइ दं पञ्चिमिर्दिनैः। द्यमेऽक्कि मवेषांसमित्रवातुसमन्वितम्॥ २२॥ घनमांसच विंशाहे गर्भको वर्दते क्रमात्। पचित्रतिपूर्णां वसं पुष्टिय जायते ॥ २३॥ तथा मासे तु सम्पूर्ण पञ्चतत्त्वानि धारवेत्। मासदये तु सम्पूर्णे त्वचा मेदब जायते ॥ २४ ॥ मजास्त्रीनि चिमिर्मासैः विया गुस्पस्तुर्धने । क्रणीं च नासिकाकुची जायेते सासि पश्चके ॥ २५॥ कप्टरम् तथा पृष्ठं गुष्टास्थं मासि सप्तमे। मङ्गप्रसङ्गसम्पूर्णे गर्भो मासैर्षाष्ट्रभिः ॥ २६ ॥ ' CC-0. जान में आपि Shash Ruse Hard Delm. Dightzed by S3 Foundation USA

दच्छा सञ्जायते तस्य गर्भवासविनिःसती ॥ २०॥ नारी वाय नरी वाय नपुंस्कं वाभिजायते। नवमे दशमे वापि जायते यस भौतिकः ॥ २८॥ प्रस्तवायुनाक्षष्टः पोड्या विद्वलीक्षतः। चितिर्वारि इविभीता पवनाकाश्मिव च ॥ २८ ॥ एभिर्भृतैः पीड़ितस्तु निवदः स्रायुवन्धनैः। त्वचास्थिनाची रोमाणि मांसचैवात पच्चमम् ॥ ३०॥ पते पञ्चगुणाः प्रोत्ताः सया भूमेः खगेखर !। यथा पच्चांचा श्रापस्तथा श्रुष च काख्यप ! ॥ ३१ ॥ लाला सूवं तथा युक्तं मच्चा रक्तच् पच्चमम्। चपास्पच गुणाः प्रोत्ता चातव्यास्ते प्रयवतः ॥ ३२ ॥ चुघा निद्रा च ख्या च त्रालखं कान्तिरेव च। तेजः पच्चगुणं ताच्यं । प्रोक्तं सर्वत्र योगिभिः ॥ १३ ॥ धावनं खसनचैव पाक्रचनप्रसारणम्। निरोधः पञ्चमः प्रीक्तो वायोः पञ्च गुषाः सृताः॥ ३४॥ रागदे थी तथा खजा मयसो इस्वयेव च। दत्येतत् कथितं ताच्यं । वायुजं गुण्यक्वकम् ॥ ३५ ॥ घोषिष्टिद्राणि गासीयीं सवर्ण सर्वसंसयः। भावामस्य गुणाः पञ्च ज्ञातव्यास्ताचा । यततः ॥ ३६ ॥ श्रोव लक् चत्तुवी जिह्ना नासा बुबीन्द्रियाणि च। पाणिपादी गुदं वाक् चोपसं कर्मेन्द्रियाणि च ॥ ३०॥ इड़ा च पिङ्गला चैव सुबुद्धा च द्वतीयका। गान्धारी गजजिल्ला च पूजा चैव यथा तथा॥ ३८॥ चलम्बुषा कुइसैव यहिनी दशमी तथा। पिक्सम्बे खिता होताः प्रधाना दयनाद्यः॥ ३८॥

CC-0. Prof. Sal प्राची Shirt Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

वायः कुर्मस कवारो देवदत्तो धनस्त्रयः॥ ४०॥ इत्सेते वायवः प्रोत्ता दश देईखु संस्थिताः। विवसं भुतामबचा पुष्टिदं सर्वदेक्तिनाम्॥ ४१ ॥ नयति प्राणदो वायुः भरीरे संवसंन्धिषु । बाहारी सुत्तमात्रस्तु वायुना क्रियते दिया ॥ १२:॥ सम्प्रविष्य गुदे याति प्रयग्तं प्रयत् जनम् जहुँसम्बेर्ज्जं कंत्वा तदक्य जलोपरि ॥ ४३॥ भन्ने साधः स्थितः प्राणी क्वमिन्तन्तु धमेच्छनै: h वायुना घर्यमानोऽग्निः प्रयक्तिः प्रयपसम् ॥ ४४ ॥ सर्वेर्द्यसिः किटं सिन्दं देखांत् प्रथ्रग्मवेत् । कर्णीच नासिका जिल्ला दन्ता नासिगु दं वंषु: ॥ ४५ ॥ नखा मंचा त्रयखेदं विस्मूवं विखननारम्। े ग्रक्रयोखितसंयोगाहे हः. वाद्वीिश्वतः सृतः॥ ४६ 🕸 रोमकोटिस्तया तिसी प्रार्वकोटिसमन्विता। दाचिंगह्मनास्त्रतः सामान्यादिनतासूत 💵 ४० ॥ विंगतिस्त वसाः केगास्त्रसर्वं सुखसूर्वं नाः । सांसम्बद्धान्द्रवेतं सामान्याद्दे इसंस्थितम् ॥ ४८ ॥ रत्नं पर्वयतं तास्यः ! बद्दमेतत् पुरातनैः । पसानि दय मेदस त्वचा चैव तु तत्समः॥ ॥ ॥ ॥ पर्वं द्वाद्यकं सच्चा संदारतं प्रवत्यम् । यक्रं दिशुद्वं चेयं योणितं शुद्धं स्मृतम् ॥ ५० ॥ स्रे अण्य वड़केस विक्तू च' तत्मकाणतः। . एव पिष्कः समाख्यातो वैभवं समाचचाहे । ५१॥ ब्रह्माण्डे वे गुणाः सन्ति ग्रीरे ते व्यवस्थिताः । पातासभूषरासीकास्त्रका द्वीपाः ससागराः । पादिलाचा यहाः सर्वे पिखनाच व्यवस्थिताः ॥ ४ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Found

पादाधस्तु तसं ज्ञेयं पादोड्ड वितसं तथा। .जानुभ्यां युतलं विचि जङ्गासु च तलातलम् ॥ ५३ ॥ तथा रसातलक्षीवाँगु ह्यदेश महातलम्। पातालं कटिसंखन्तु पादतो लंचयेषु भः॥ ५४॥ भूर्तीवं नाभिमध्ये तु सुवर्तीवन्तटूर्द्धतः। खर्खों इदये विन्यात् कार्ड्ये महस्तया ॥ ५५ ॥ जनसोवं वहादेशे तपोसोवं ससाटके। सत्यलोकं सहारन्ये सुवनानि चतुर्देश ॥ ५६ ॥ विकोण संस्थितो मेर्रयःकोणे च सन्दरः। दिख्ये चैव कैलासी वामकीये हिमाचल: ॥ ५०॥ निवधसोड्ड मारी तु दिखेश गन्धमादन:। रमणी वामरेखायां सप्तेते क्षबपर्वताः ॥ ५८॥ श्विख्याने खितो ज्यः शावं मजास संखितम्। क्रमहोप: स्थितो मांसे क्रीचहोप: घिर:स्थित: ॥ ५८ ॥ त्वचायां शालाजोहीपो गोमेदो रोमसञ्जये। नख्यं पुष्परदीपं सागरास्तदनन्तरम् ॥ ६०॥ चीरोद्य तथा मूत्रे चीरे चीरोद्सागरः। सुरोद्धिः स्रेषसंस्थो सन्नायां घतसागरः ॥ ६१ ॥ रसोद्धि रसे विन्धात् शोचिते दंधिसागरम्। स्वादृदकञ्च विट्खाने गर्भोदं यक्तसंख्तिम् ॥ ६२॥ नादचक्रे स्थितः सूर्खी विन्दुचक्रे तु चन्द्रमाः। जीचनाभ्यां कुंजी चेयो इदये च वुधः स्पृतः॥ ६३॥ विष्युखाने गुर् विन्दात् यक्रो यक्रो व्यवस्थितः॥ ६४॥ नाभिस्थाने जातो मन्दो सुखे राष्ट्रः स्मृतः सदा। पादस्थाने स्मृतः केतुः यरीरे यद्मस्डलम् ॥ ६५ ॥ विसताच समाखातं पापादतवमस्तता

**ज्त्पना ये दि संसारे व्यियन्ते ते न संश्यः ॥ ६६ ॥** बुभुचा च द्ववा रौद्रादाबोद्गता च सूर्व्हना। यच पीड़ास्तिमा रोद्राः सर्वद्वश्चिकदंशनाः ॥ ६०॥ तस्वातुकसध्येन प्रज्यकद्विसध्यतः। क्षेत्रपाहै: समाक्रान्ता नीयन्ते यमिकक्ररै: ॥ ६८॥ पापिष्ठास्त्रधमास्ताचा । दयाधर्मविविजिताः। यमसोवी वसन्खेव कुट्यां जन्म च विद्यते॥ ६८॥ एवं सन्तायते ताचा । सन्ते जन्तुः खकर्मिः। षायुः वर्म च वित्तच् विद्या निधनमेव च। पश्चैतानि हि सन्यन्ते गर्शस्यस्य देहिनः॥ ७०॥ कर्मणा जायते जन्तुः कर्मणैव प्रलीयते । सुखं दुःखं सयं चेमं वर्मणैवासिपदाते॥ ७१॥ षधोसुखं चोद्धं पादं गर्माद्दायुः प्रकर्षति । जनातो वैचावी साया समोद्यति सत्तरम् ॥ ७२ ॥ स्वर्मकतस्वन्यो जन्तुर्वस प्रपंद्यते। सुक्रतादुत्तसो सोगी साम्यवान् सुकुले भवेत्॥ ७३॥ यया दुष्कृतकर्मा हि कुले होने प्रकायते। दरिद्रो व्याधितो सूर्खः पापकद दुःखभाजनः। ध्त्पत्ते वेंच्यं जन्तोः कथितं ऋषिपुत्रक !॥ ७४ ॥ इति श्रीगाब्ड्रे सहापुराणे प्रेतक्की हाविंग्रीध्यायः ।

# चयोविंयोऽध्यायः।

ताचा चवाच । यमलोकं कियनातं चैलोकः सचराचर । विस्तारं तस्य मे ब्रूहि चच्चा चैव कियान् स्नृतः ॥१॥ से: के: पापै: क्रुहेद्व । केन वा स्मक्रमणा ।

गच्छन्ति मानवास्त्व कथयस्त जनादन !॥ २॥ श्रीमगवानुवाच । षड्थीतिसहस्राणि योजनानां प्रमाण्तः । यमखोकस्य चाष्वानं च्चन्तरा मानुषस्य च॥३॥ भाततास्त्रसिवातप्तो ज्वलन् दुर्गी सन्दापथः। तत्व गच्छन्ति पापिष्ठा सानवा सूद्चेतसः ॥ ४॥ काएकास्तीस्थकासैव विविधा घोरदाक्याः। तत् तु वल चितिर्याप्तं चुतागय तथोस्वयः॥ ५॥ वृच्चाया न तवास्ति यव विश्वमते नरः। ग्टहीतकालपायस्तु क्रतैः कर्मीमक्लगैः॥ ६॥ तिसान् मार्गे न चादादां येन प्राणान् प्रपोषयेत्। जर्ल न स्थाते तत्र द्वा येन विलीयते॥ ७॥ मुधया पीड़ितो याति त्रवया च महापिय। योतिन कस्पितः सापि यसमार्गेऽतिदुर्गमे ॥ ८॥ यद् यस्य याद्यं पापं स पत्यास्तस्य ताद्यः। सुदीनाः क्रपणा मूढ़ा दुःखैर्वाप्तास्तरित वै॥ ८॥ बदन्ति कर्णं केचित् केचिद्रीद्रं वदन्ति वै। भाव्यक्रमंत्रतेदेषिस्तप्यमाना सुदुर्मुद्धः॥ १०॥ र्इंडक्विधः स वै पन्या विजेयो दार्णः खग !। विख्णा ये नरा खोके सुखं तिसान् व्रजन्ति ते ॥११॥ यानि यानि च दानानि दत्तानि सुवि मानवै:। तानि तान्युपतिष्ठन्ति यमजीवे पुरःसरम् ॥ १२ ॥ पापिनां नोपतिष्ठन्ति दत्ताः यादववाञ्चविः। स्मन्ति वायुभूतास ये चुद्राः प्रापकर्मिणः॥ १३॥ इंद्रमं वर्ता वे रीद्रं कथितं तव सुवत !! पुनस कथयिषासि यसबोकस या गतिः॥ १४॥

यास्यनेक्ट तयोमध्ये पुरं वैवस्ततस्य च। •CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA सर्वे वच्चमयं दिव्यममेद्यं यत् सुरासरैः॥ १५॥ चतुरसं चतुर्दारं सप्तप्राकारतोरणम्। स्तयं तिष्ठति तस्यान्तर्यमो दूतैः समन्वितः॥ १६॥ योजनानां संइसं हि प्रमाणेन तु इस्रते। सर्वं रत्नमयं दिव्यं विद्युच्चालार्कवर्चसम् ॥ १७॥ तद् ग्रहं धर्मराजस्य विस्ती भें काञ्चनप्रमम्। पच्चविं प्रमाणेन योजनानि समुच्छितम् ॥ १८॥ वृतं खाश्रस्त्रसेस्त वैदूर्थमिशमिष्डतम्। सुत्ताजाचं गवाचन्तु पताकाश्यतभूषितम् ॥ १८ ॥ घ्यायतनिनादाच्य' तोरणानां यतैर्वतम्। एवमादिभिरन्ये स भूषयैर्भूषितं सदा ॥ २०॥ तत्रक्षो भगवान् धर्म बासने नियम श्रम । द्रथयोजनविस्तीर्थं नीलजीमृतसिम् ॥ २१ ॥ धर्मज्ञो धर्मणोलस धर्मवुत्ति यमः। भयदः पापयुक्तानां धर्मिणाञ्च सुखप्रदः ॥ २२ ॥ मन्दमाक्तसंयोगैर्विविधैयत्सवैस्तथा। व्याख्याभिवेष्टुभिर्युक्तः यक्टवादिव्रनिखनैः ॥ २३॥ पुरसध्ये प्रवेशे तु चित्रगुप्तस्य वै ग्रहम्। पच्चविंयतिसंख्यानां योजनानां प्रसायतः ॥ २४ ॥ द्योक्कितं महादिव्यं लोडप्राकारविष्टितम्। प्रतोबीयतसञ्चारं पताकायतयोभितम् ॥ २५ ॥ दीपिकाश्रतसंकीण गीतध्वनिसमाजुलम्। चित्रितं चित्रक्ष्यचैश्वित्रगुप्तस्य वै ररहम् ॥ २६ ॥ मणिसुक्तामये दिव्ये यासने परमाझ्ते। ततस्यो गर्ययत्यायुर्मानुषेष्वितरेषु च ॥ २०॥ न सुद्धाति कथित् सः सुक्तते दुष्कृतेऽपि च।

जनानीपार्जितं यावत् सदसद्दे ति तस्य तत् ॥ २८॥ द्याष्ट्रीयरिंहतं खतं कर्म विखलसी। चित्रगुप्तरहात् प्राच्यां ज्वरस्वास्ति सहारहम्॥ २८॥ दिश्री चापि शूलस जूताविस्कोटनस च। पिसंमे कालपाशस्य मजीर्थस्या विस्तवा॥ ३०॥ मध्यपीठोत्तरे च्चेया तथा चान्या विस्चिता। · ऐशान्यां वे शिरोऽत्तिः स्वादान्ने यां चैव सूर्च्छना ॥३१॥ बतिसारस्तु नैऋ त्यां वायव्यां दाइसंज्ञकः। एभि: परिष्ठतो नित्यं चित्रगुप्तः स तिष्ठति । यत् कर्म क्रियते यैथ तत् सर्वे तु लिखत्यसौ ॥ १२ ॥ धर्मराजयह्दारि दूतास्ताच्ये । तथा दिथि । तिष्ठन्ति पापकर्माणः पीड्यन्तो नराधमान् ॥ ३३ ॥ यसदूरीमं हापायस्ताद्यमानाय सुद्गरै:। बध्यन्ते विविधै: याग्रै: पूर्वकर्मकर्तिर्नरा: ॥ ३४ ॥ नानाप्रहरपेसैव नानायन्त्रेस्वयापरैः। पीचन्ते पापकर्माणः क्रवचैः वाष्ठविद्वा ॥ ३५॥ भन्ये च ज्वलमानेसु अङ्गारै: परितो स्थम्। पूर्वेकमैविपाकेन आयन्ते खोच्चिष्डवत्॥ ३६॥ चिप्तायान्ये घराप्रष्ठे कुठारेण च कृतिताः। क्रान्दमानास हम्बन्ते पूर्वकर्मविपाकतः॥ ३०॥ . केचिकिगड्पाश्रेस तैलपाकैस्तथापरे। हन्यन्ते यसंदूतेंच पापिष्ठाः सुसूर्यं नराः ॥ ३८॥ ऋणानि प्रार्थयन्यन्ये देहि देहीति कोटियः। यमनोके मया दृष्टाः स्वमांसं भचयन्ति हि॥ ३८॥ इत्ये वं बच्चवस्ताच्यं। नरकाः पापिनां सृताः। cc-विमिसिविस्तरप्रोत्ते : सर्वशास्त्रे व भाषिते: !

दानोपकारं वच्चामि यथा तत्र सुखं भवेत्॥ ४०॥ इति श्रीगारुड़े महापुराणे प्रेतकस्ये वयोविंगोऽध्यायः।

# चतुर्वियोऽष्यायः।

त्रीक्षण उवाच। शृण तार्च ! यथान्यायं धर्माधर्मस्य सच्चम्। सुक्रतं दुष्वृतं नृषामग्रे घावति घावति ॥ १॥ क्वते तपः प्रशंसन्ति चेतायां ज्ञानसाधनम्। द्वापरे यज्ञदानच्च दानमेकं कत्ती युगे ॥ २ ॥ ग्रहस्थानां स्तृती प्रोत्तान् धर्मानासपतां तथा। इष्टापूर्ते खया ग्रात्या कुर्वतां नास्ति पातकम्॥ ३॥ वचास्त रोपिता येन तड़ागादि जलाययाः। कता येन हि मार्गेऽसिन् सुखं याति स मानवः॥ ४॥ हिम तुषारशीतांभ्यां पीद्यते न यमालये। तप्यमानः सुखं याति इन्धनानि ददाति यं: ॥ ५ ॥ द्यप्ता विभूषितासैव गन्धपुर्वसमन्विताः। मूमिदानैः सुखं यान्ति सर्वकामैश्व पूरिताः ॥ ६ ॥ सुवर्णमिषसुक्तादिवस्त्रास्थाभरणानि चं। तेन सर्वेमिदं दत्तं येन दत्ता वसुन्धरा ॥ ७ ॥ यानि यानि च दानानि सतानि भुवि मानवै:। यमनोकपथे तानि तिष्ठन्यमें समीपतः ॥ ८ ॥ व्यञ्चनानि विचिवाणि भच्चभोच्यानि यानि च। विधिना ददते पुचै: पित्ने तदुपतिष्ठति ॥ ८ ॥ षाका वै पुत्रनामा हि पुत्रकाता यमालये। नरकात् पितरं ब्रायेत्तेन पुत्र इति स्मृतः॥ १०॥ CC-0. Prof. Salya Via Shashi Unicion, New Bullin Dentucio 183 Foundation USA

व्यतिवाहस्तदा प्रेतो भोगांच समते हि सः॥ ११॥ टच्चमानस प्रेतस स्वननैयैं जैसास्ति:। द्वीयते प्रीतक्पोंऽसी प्रेती याति यमास्यम् ॥ १२॥ जपको खरासये पाचे दुखं दद्याहिनवयम्। काष्ठवयं गुणैर्वेद्वा प्रेतप्रोत्वे चतुष्यये॥ १३॥ प्रथमेऽक्रि दितीये च बतीये च तथा खग !। बाकाश्रखः पिनेद् दुन्धं प्रेतो वायुवपुर्धरः ॥ १४॥ चत्र्ये सञ्चयः कार्यः सर्वेस्तु सह गोचनैः। ततः सञ्चयनादूषु गङ्गास्त्रभा विधीयते ॥ १५ ॥ द्वितीये च हतीये च चतुर्थे वापि सानिकै:। र्षाख्यस्ययनाटू प्रद्यादस्त्रीं ततः॥ १६॥ न पूर्वीच्चे न सध्याङ्गे नापराङ्गे च सन्विषु। प्रातः प्रथमयामेषु द्यादायज्ञाञ्जलिम् ॥ १७॥ पुत्रे प दत्तेसी: सर्वेगांवजी: सह बान्यवै:। स्रजात्यै: परजात्यैय देय प्राचनतास्रति: ॥ १८॥ गन्तव्यं नैव विप्रेष दातुं शूद्रे ज्वास्त्रिवम्। निष्ठत्तास यदा तीराक्षोकाचारस्ततो भवेत्॥ १८॥ पञ्चत्वच गते शुद्धे यः काष्ठं नयते चिताम्। यनुव्रजेत्त्या विप्रस्तिराव्यसम्बद्धिमंवेत्॥ २०॥ विरावे तु ततः पूर्णे नदीं गला ससुद्रगाम्। प्राणायासम्यतं कत्वा चृतं प्राम्य विश्वध्यति ॥ २१॥ युद्रो गच्छति सर्वेषु वैश्वस्तिषु इयेऽपर । गच्छति स्तेषु वर्षेषु विप्रो दातुं जबास्तिम्॥ २२॥ मधरोत्तरवस्त्राभ्यां वस्त्रविश्व दापयेत्। एकवस्त्रो प्रदचात् तु सदर्भेष तिलास्त्रित्॥ २३॥ CC-ग्राह्म सम्बद्धित दल्यावनपूर्ववाम्। New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

त्यजन्ति गोवजाः सर्वे दिनानि नव काम्यप । ॥ २४ ॥ जनाम्ननिं यदा दातुं गच्छति दिजसत्तम !। यसिन् साने मिलेट् यसु पध्यन्यपि रहेऽपि वा॥२५॥ विश्वेषस्त ततः खानात् बादाचादिवितो बुधै:। स्त्रीजनसामतो गच्छेत् पष्ठतो नरसस्ययः॥ २६॥ तत पाचमनं कार्ये पाषाणीपरिसंस्थितै: । यवांस सर्वपान् दूवां पूर्णपाचे विस्तोकसेत्॥ २७॥ प्राथयेविस्वपनाणि सेहसानं समाचरेत्। गोवजेन च कर्तव्यं ग्रहानं नैव भोजवेत्।। २८॥ शुक्तीत स्रामये पात्रे उत्तानश्च विवर्जयेत्। स्तवस्य गुरा प्राञ्चा यसगायां ससुद्विरेत् ॥ २८ ॥ ग्रभाग्रभी च ध्यायन्तः पूर्वकर्मोपसिवती। भ्रखबेन च देहेन सुङ्तो सुक्ततदुष्कृते॥ २०॥ वायुक्पो समलीव वायुः कुवां स गच्छति। दशाहे कर्म क्रियते जायते तेन सा कुटी ॥ ३१ म चुषाविध्वममापनी द्याहे यो न तर्पितः। पिण्डेस्तस्य तदावच्च पाकामे व्यमते तु सः॥ १२॥ दिनव्रयं वसत्तीये प्रम्नी चापि दिवचयम्। श्वाकार्ये च वसेत् ब्रीणि दिनमेकच वासवे॥ ३३ ॥ यहहारे सामाने वा तीर्थे देवाखये तथा। यतादी दीयते पिष्डस्तंत सर्वान् समापयेत्॥ ३४॥ एकादमाहे यच्छाइं तत् सामान्यसुदाइतम्। चतुर्णासपि वर्णानां ग्रहये स्नानसिष्यते ॥ ३५ ॥ क्रवां चैकाद्याच्नु पुनः साला ग्रुचिर्भनेत्। न भवेच यदा गोब्री परोऽपि विधिमाचरेत्॥ ३६ ॥ स्त्री वापि पुराषः कसिदिष्टये कुर्ते क्रियाम्। CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi: Digitized by S3 Foundation USA

मारं सतं तु येवंद्रोसानि त्यका यहं वियेत्॥ ३०॥ भगोवस सगोवो वा नरो नार्थययापि च। प्रथमिऽ इनि यः कुर्यात् स द्याषं समापवेत्॥ ३८॥ अभीचं यावदेव स्वात्तावत् पिस्होदकित्रया। चतुर्णामपि वर्षानामेष एव विधिः स्नृतः ॥ ३८॥ एकाद्याचे प्रेतस्य द्यात् पिष्डं समन्त्रकम्। सिचाचं तस्य दातव्यं सर्करापूपकादयः ॥ ४०॥ द्वाद्यप्रतिमास्यानि याचान्येकाद्ये तथा। तिपचं सञ्चयचैव दे रिक्ते खग ! षोड्य ॥ ४१ ॥ मासं प्रति प्रदातव्यं खताचे या तिथिः स्राता। स मासः प्रथमो चेव घडरेकादयन्तु यः ॥ ४२ ॥ सा तिथिमासिने याचे सतो यसिन् दिने नरः। रिक्तासु च ब्रिपचे च तां तिथिं नाचरेडुमः ॥ ४३ ॥ पूर्णमाखां सती योऽसी चतुर्थी तस जनका। चतुर्थाञ्च खतो योऽसी नवमी तस्य चोनका ॥ ४४ ॥ नवस्याञ्च सतो योऽसी तिथिकना चतुर्दभी। एता रिक्तास विद्रोया अन्ये ही कुश्लेन च ॥ ४५॥ एकादमाची दरितं प्रेतो इयेन पाचितम्। चतुष्पये त्यजेदवं पुनः सानं समाचरेत्॥ १६॥. म्बादानं प्रशंसन्ति सर्वे देवा दिजीत्तम !। चनित्यं जीवितं यसात् पश्चात् कोऽतु प्रदास्ति॥ ४७॥ तावद्वसुः पिता तावद् यावच्चीवति मानवः। स्तानामन्तरं चात्वा च्यात् सेही निवर्तते॥ ४८॥ भावा वे च्चालनो बसुराका चैवालनो रिपुः। जीववपीति सचिक्य पूर्वे धर्ममतुक्षरेत्॥ ४८॥ स्तानां वः स्तो याचेच्छुभग्रय्यां सत्तिकाम्। CC-0. Prof. Satya-Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

एवं जीवति सर्वेखं खहसीनैव दापयेत्॥ ५०॥ तकाच्छयां समासाध सारदारमयी ग्रमाम्। दन्तपत्रचितां रस्यां हिमपंष्टे रलङ्कताम्॥ ५१॥ रक्ततू लिप्रतिच्छ्यां श्रमशीर्शीपधानकाम्। प्रच्छादनपटीयुक्तां गन्धवूपाधिवासिताम्॥ ५२ ॥ त्यां संखाय हैमच हरिं लच्छा समन्वितम्। ष्ट्रतपूर्णेष कालमं तत्रैव परिकल्पयेत्॥ ५३॥ ताब्ब् कुडूमाचीदं कपूरागुरुचन्दनम्। दीपकोपानहीं छत्र' चामरासनमाजनम् ॥ ५४ ॥ पार्खेषु स्थापयेक्षत्र्या सप्तधान्यानि चैव हि। श्यमसम्ब भवति यच स्यादुपकारकम् ॥ ५५ ॥ यक्तारकादर्भपश्चवर्णवितानभीभितम्। ग्रयामिवंविधां कत्वा बाह्मणाय निवेदयेत्॥ ५६॥ सपत्नीकाय सम्पूच्य सर्वोकस्खदायिनी। वस्तै: सुश्रोमनै: पूच्य चीलकं परिधापबेत् ॥ ५०॥ ततोऽच्यं य प्रदातव्यः पश्चरव्यज्ञाचतैः। यथा खंखा ! त्वदीया हि अशुन्या चीरसागरे ॥ ५८ ॥ ग्रव्या भूयासमापीयं तथा जसनि जसनि। एवं तब्धं तथा क्राचां चमाप्य च विसर्जेयेत्॥ ५८॥ पकादशाहे संन्याते विधिरेषः प्रकीर्तितः। दंदाति यदि धर्मार्थे बान्धवी बान्धवी सते॥ ६० ॥ तैसीराप्यायितः प्रेतः परलोके सुखी भवेत्। विशेषस्त पचीन्द्र ! कथ्यसानं सया शृष् ॥ ६१॥ उपयुक्तंन्तु तस्यासीदः यत्विश्विवि च्टहे युरा। तखा गाही च यक्तमं वस्त्रं भाजनवाहनम् ॥ ६२ ॥ CC-0. Prof. Satya Vra Shastri Collection, Na. Deni. Ustanevan usa

पुरन्दरपुर चैव स्थापुत्राखये तथा । ६३॥ उपतिष्ठेत् सुखं जन्तुः गयादानप्रभावतः । पीड़यन्ति न तं यास्याः पुरुषा भीषणाननाः ॥ ६४॥ न चर्मेष न श्रीतेन बाध्यते स नरः कचित्। प्रव्यादानप्रभावेष प्रेती मुचेत बन्धनात् ॥ ६५ ॥ चपि पापसमायुक्तः सर्गेतीकं स गच्छति। विमानवरमारुदः सेव्यमानोऽसरोगसैः॥ ६६॥ अासूतसंद्भवं यावत् तिष्ठेत् पातकवर्जितः। नवकं षोड्ययाचं प्रयां संवत्सरिक्रयाम् ॥ ६०॥ भर्तुर्या कुरते नारी तस्याः सेयो भवेदिह । उपकाराय सा अर्नुर्जीवन्ती च सता तथा। ६८॥ उदरेकीवमाना सा पति सत्यवती सती। स्तियो दबाच भयने पुन्नो वापि गुणान्वितः॥ ६८॥ प्रेतस्य प्रतिमां हैमीं कुहुमचैवमञ्चनम्। वसं भूषान्तया ग्रयामेवं कत्वा च दापयेत्॥ ७० ॥ उपकारकरं स्त्रीणां यद्भवेदिह किञ्चन। मूषणन्तव संलग्नं वस्त्रभोगादिवस्य यत्॥ ७१॥ तत् सर्वे मेखयिला तु स्ते स्वे स्वाने निधापयेत्। पूजयेक्षोकपालांस पहदेवात् विनायकम् ॥ ७२ ॥ ततः गुक्ताब्बरः स्नात्वा ग्रहोतकुसुमास्त्रिः। इससुचार्येचान्तं विप्रस्त पुरतो बुधः॥ ०१॥ प्रेतस्य प्रतिमा श्लोवा सर्वीपक्रचौर्युंता। सर्वरत्नसमायुक्ता तव विप्र ! निवेदिता ॥ ७४ ॥ जला यक्षुः त्रिवा गीरी यक्तः सुरगरीः सह । तसाच्छया प्रदातव्या एव माला प्रसीद्तु ॥ ७५ ॥ CC-0. Pro काला या बाह्य का होता है।

ग्रहीला ब्राह्मणः ययां कोदादिति च कीर्त्तयेत्॥ ७६॥ बहुस्यो न प्रदेयानि गौर्यं प्रयनं स्त्रियः। विमत्तद्विणा च्रोते दातारं पातयन्ति ते॥ ७०॥ एवं यो वितरेत्तार्क । युग्र तस्त्र च यत् फलम्। सायं वर्षेयतं दिव्यं खर्गलोके महीयते॥ ७८॥ यत् पुरसम् व्यतीपाते कार्त्तिकासयने तथा। दारकायाच यत् पुख्यचन्द्रसूर्थयहे तथा ॥ ७८ ॥ प्रयागे नैसिषे यच कुरुचेत्रे तथार्वुदे। गङ्गायां यसुनायाच्य सिन्धुसागरसङ्गमे ॥ ८०॥ यसादानप्रभावेण तत्तत्पसमवामुयात्। यचासी जायते जन्तुर्भुङ्को तचैव तत् फलम्॥ ८१ ।। वर्मचये चिती जातो मानुषः ग्रमदर्भनः। सहाधनी च वर्मद्रः सर्वभास्त्रविधारदः॥ ८२ ॥ पुनः स याति वैक्कार्टं सतीऽसी नरपुक्तंवः । दिखं विमानमार्ज्य अपरोमिः समाहतः । पर्डों इथकथे वु पिढिमि: सह मोदते॥ ८३ ॥ इति गार्ड सहापुराचे मेतकले चतुर्विभोऽध्यायः।

# पञ्चविंशोऽध्यायः।

गर्ड डवाच। चपरं सस सन्देष्टं कथयस जनार्दन् ! । प्रविद्या च हृष्टा वे मातरं खेतिमागताम् ॥ १ ॥ पितासष्टी जीवति च तथैव प्रिपतासष्टी । डचप्रियासष्टी तद्याद्यसक्तः पिता तथा ॥ २ ॥ पितासप्रियासष्टी हृष्ट्य प्रियासष्टः । केन सा मेखते साता एतत् कथ्य मे प्रसी ! ॥ ३ ॥ वोक्षणा डवाज्यात्र । प्रविद्यास्ति सम्प्रिकीकरणे त्वसार्ते । ।ऽ

उमा खच्मीर्भद्वावाची सैवाभिर्मेखयेद भ्रुवम् ॥ ४ ॥ त्रयः पिण्डमुजी च्रेयास्थाजकास त्रयः स्नृताः। व्रयः पिष्डानुखेपाच दगमः पंतित्विषः ॥ ५ ॥ द्रत्येते पुरुषा व्याताः पिढमाढशुंबेषु च। तारयेद् यजमानस् दशपूर्वान् दशापरान् ॥ ६॥ सपिण्डः स भवेदादी सपिण्डोकरणे क्षते। चन्खस्तु त्याजको चेयो हदस्त प्रपितामदः॥ ७॥ चन्त्रस्तु त्याजको यस्तु स्रेपकः प्रथमो भवेत्। लेपकस्विन्तमो यस्तु स भवेत् पंत्रिसिवधः ॥ ६॥ यजमानो भवेदेको दशपूर्वे दशापरे। इस्रे ते पितरो चे या एकविंगतिगावताः॥ ८॥ विधिना कुरते यसु संसारे यादसुत्तमम्। ददते नाव सन्देश: श्रुण तस्त्रापि तत्पासम् ॥ १०॥ पिता ददाति पुष्तान् वै गोधनञ्च पितामदः। इसदाता भवेत् सोऽपि यस्तस्य प्रपितामइः॥ ११॥ क्तते आहे गुणा होते पितृषां तर्पणे स्मृताः। द्याद्विपुलम्बाखं वृद्दसु प्रितामदः॥ १२॥ यस्य पुंसस मच्चें वै विच्छिता सन्ततिः खग !। स वसेन्द्रको नित्यं पद्मे सन्नः करी यथा॥ १३॥ योन्धन्तर हि यो जातो हवः पची सरीसपः। न सन्ततिविनाभेऽपि सुखते नरकाद् भुवम् ॥ १४ ॥ भाचार्यस्तस्य भिष्यो वा दूरतोऽपि हि गोचनः। नारायणवर्णि कुर्खात्तस्योहे प्रेन भक्तितः॥ १५॥ विसुत्तः सर्वपापिस्यो सुताः स नरकादः भ्रवम्। खर्गे च सं वसेतित्वं नाव कार्यो विचारणा ॥ १६॥

CC-0. Profile and Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

रेवत्यन्तं सदा तस्य प्रश्नमं सर्वदा भवेत्। १७॥ दाइस्तंत्र न कर्त्तंब्यो विप्राद्सिर्वजातिषु । दीयते न जर्ज तत्र प्रथमं सर्वदा मवेत्॥ १८॥ बोक्यात्रा न कर्तव्या दु:खार्त्तः स्वननो यदि। पंचवाननारं तस्त्र कर्त्तं व्यं सर्वसन्यथा ॥ १८॥ पुत्राणां गोत्रिणां तस्य सन्तापो श्रुपजायते। यहे चानिर्भवेत्तस्य ऋचेषेषु सतस्य च ॥ २०॥ तथापि ऋचमध्ये तु दाइस विधिपूर्वकः । मानुषाणां हितायाय सद्य पाहतिकारणात्॥ २१ ॥ सवापाइतिदं पुष्यं तीर्थे तदाद्यमुत्तमम्। विप्रैनियमितः कायो मन्त्रेस्त विचिपूर्वकम्॥ २२ ॥ गवस्य तु समीपे च चिंत्यक्ते पुत्तवास्रातः। दर्भमयास चलार ऋचमन्त्राभिपूजिताः॥ २३ ॥ ततो दाइय कर्तव्यो तैस पुत्तलकी सह। स्तकान्ते ततः पुत्रः कुर्याच्छान्तिकसुत्तमम् ॥ २४ ॥ पचनेषु सतो योऽसी न गतिं समते नरः। तिबान् गाच डिरप्सच तस्त्रोहे में सतं ददेत्॥ २५ ॥ विप्राणां दीयते दानं सर्वोपद्रवनाथनम्। स्तकान्ते स्तैरवं स प्रेती समते गतिम् ॥ २६ ॥ भोजनोपानची क्रतं हम सुद्रा च वाससी। दिच्या दीयते विप्रे मवपातवामीचनी ॥ २७॥ यूनो हबस्य बाबस्य पश्चवेषु सतस्य च। विधानं यो न कुर्वीत विष्मस्तस्य प्रजायते ॥ २८ ॥ महाद्यीव वस्तृनि प्रेतत्राचे विवर्जयेत्। षायिषों विगुषां दर्भाः खस्यस्तु प्रयवस्तया ॥ २८ ॥ पनीवरणमुच्छिष्ट तार वे वेश्वदेविवास CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA विकिर्य खधाकारः पित्रगब्दो न चोच्यते ॥ ३० ॥ बनुश्रव्हं न कुर्वीत नावाइनसयोख्य कम्। बासीमान्तं न कुर्वीत प्रदक्षिणविसर्जनम् ॥ ३१ ॥ न कुर्यात्तिलहोमञ्च दिलः पूर्णांदुतिं तया। न कार्था वैष्वदेवस कर्ता गच्छत्यधोगतिम। मिल्याद एतानि पूर्वे षोड्य काखप्। ॥ ३२॥ साने चार्षपथेऽतीते चितायां यवद्वस्तके। स्त्रशानवासिमूतेस्यः पश्चमः प्रातिवेध्यवः ॥ १३॥ षष्ठः सञ्चयने प्रोत्तो दयपिष्डा दयाप्ति च। त्राचं बोड्यक्वैव प्रथमं परिकोत्तितम् ॥ ३४ ॥ चन्यत् षोड्यकं तत्र दितीयं तार्छ । में ऋण । कर्त्तव्यानीच विधिना श्राह्यान्येकादगीय तु॥ ३५॥ ब्रसावियाधिवायस तथान्यस्त्रासपस्यमम्। एवं घोड्ययाद्यानि विदुस्तत्त्वविदो सनाः॥ १६॥ द्वाद्यप्रतिमास्यानि त्राद्वान्येकाद्गे तथा। विपचसकावर्षेव दे रिक्ते खर्ग । पीड्रग ॥ ३०॥ भावां भवविग्रहायं क्रत्वान्यम सु पीइम । पिष्टपंक्तिविश्वत्रये गतार्चन च योजयेत्॥ ३८॥ यतार्षयाददीनय मिलतः पित्रभाग न दि। चलारिंगद्विरष्टाभिः यात्रैः, प्रीतलगामनग् ॥ हट ॥ सक्तदूनयतार्धन न भवेत् पित्रविधिः। सेन्त्रनीयः श्तार्वन शक्तिः वार्वन तत्त्वतः ॥ ॥ ॥ थ्य भवविधिः।

यवस्य गिविकायाः कार्व्योदेन सहितं कारचरवासीबैखनं

तद कर्तव्यम् ॥ ४१ ॥ CC-0. Professional Shadar Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

रेवत्यन्तं सदा तस्य प्रश्नमं सर्वदा भवेत् ॥ १७॥ दाइस्तंत्र न कर्त्तंत्र्यो विप्राद्सिर्वजातिषु । दीयते न जलं तब अध्मं सर्वदा भवेत्॥ १८॥ बोक्याता न कर्तव्या दु:खार्तः स्वननी यदि। पच्चतानन्तरं तस्त्र कत्तं व्यं सर्वसन्यथा ॥ १८॥ पुत्राणां गोत्रिणां तस्य सन्तापो श्वपनायते । यहे द्वानिर्भवेत्तस्य ऋचेष्येषु सतस्य च ॥ २०॥ तथापि ऋजमध्ये तु दाइस विविधूर्वकः। मानुषाणां हितार्थाय सद्य पाहतिकारणात्॥ २१ ह सवाजाइतिदं पुष्यं तीर्थे तहा झसुत्तमम्। विप्रैनियमितः कायो मन्त्रेस्त विधिपूर्वकम्॥ २२ ॥ शवस्य तु समीपे च चिप्यन्ते पुत्तलास्ततः। दर्भमयास चलार ऋचमन्द्रामिपूजिताः॥ २३॥ ततो दाइय कर्त्तव्यो तैय पुत्तलकैः सइ। स्तकान्ते ततः पुद्रः कुर्याच्छान्तिकसुत्तमम् ॥ २४ ॥ पचनेषु सतो योऽसी न गतिं समते नरः। तिलान् गाच हिरप्यच तस्योहे में स्तं ददेत्॥ रे५ ॥ विप्राणां दीयते दानं सर्वोपद्रवनाथनम्। स्तवान्ते स्तैरवं स प्रेतो समते गतिम् ॥ २६ ॥ भोजनोपानही छतं हम सुद्रा च वाससी। दिचणा दीयते विप्रे भवपातकमोचनी ॥ २७॥ युनो दृष्य बालस्य पष्वतेषु सतस्य च। विधानं यो न कुर्वीत विश्वस्तस्य प्रजायते ॥ २८ ॥ षष्टाद्येव वस्तूनि प्रेतसाचे विवर्जयेत्। षायिको दिगुणा दर्भाः स्वस्यस्तु प्रणवस्तया ॥ २८ ॥ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

विकिरस स्वधाकारः पिढ्यस्यो न चोचते॥ ३०॥ चनुग्रव्हं न कुर्वीत नावाइनमधोस्मुकम्। षासीमान्तं न कुर्वीत प्रदक्षिषविसर्जनम् ॥ ३१ ॥ न कुर्यात्तिबद्दोमच दिनः पूर्णां इतिं तथा। न कार्यो वैश्वदेवस कर्ता गच्छत्यधोगतिम्। मिलनयाच एतानि पूर्व बोड्य काम्बप ! ॥ १२ ॥ स्थाने चार्षपयेऽतीते चितायां भवद्वस्तने। स्त्रभानवासिमृतेम्यः पञ्चमः प्रातिवेश्यवः ॥ १३॥ वष्टः सञ्चयने प्रोक्तो दयपिएहा दयाद्भि च। त्राचं षोड्यक्षेवं प्रथमं परिकोत्तितम्॥ ३४॥ चन्यत् वोड्यकं तत्र हितीयं तार्झ ! में ऋष । कर्त्तव्यानी इ विधिना यादान्येकादशैव तु॥ ३५॥ ब्रह्मविश्वाधिवाधश्च तथान्यच्छात्रपञ्चकम्। एवं बोड्ययाचानि विदुस्तस्वविदो जनाः॥ १६॥ द्वाद्यप्रतिमास्त्रानि श्राचान्येकाद्ये तथा। विपचसकावरीव हे रिक्ते खर्ग । वोड्य ॥ २०॥ भावां भवविश्वस्यं सत्वान्यच तु वोड्म। पिळपंतिविश्वस्य यतार्चेन च योजयेत्॥ ३८॥ यतार्धश्रावद्यीनस मेखितः पित्रभाग् न हि। चलारिंग्रिजिरष्टामिः त्राचै, प्रेतलसाधनम्॥ १८॥ सक्षद्रनगतार्देन न भवेत् पिटसविधिः। मेलनीयः ग्रतार्देन सिंहः यादेन तत्त्वतः ॥ ४० ॥ ष्य भवविधिः।

श्वस्य शिविकायाः करच्छेदेन सहितं करचरणयोर्वस्थनं

तच कर्तव्यम् ॥ ४१ ॥

एवश्चेत्र विधानं विधीयते तत्र पिशाचपरिभवम् । CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

्सचायते रजन्यां यवनिर्गमने खेचरादिमयम्॥ ४२॥
यान्यं यवं न मुचेत संखर्याद दुर्गतिर्भवेत्॥ ४३॥
याममध्ये खिते प्रेते झवं मुक्तः यदिच्छया।
तदवं मांसवद् न्नेयं तोयच कियोपमम्॥ ४४॥
ताम्बूवं दन्तवाष्ठच भोजनं ऋतुसेवनम्।
याममध्ये खिते प्रेते वर्जयेत् पिण्डपातनम्॥ ४५॥
चानं दानं जपो होमस्तर्पणं सुरपूजनम्।
प्राममध्ये खिते प्रेते तद्द्रयं ज्ञातिधर्मतः॥ ४६॥
ज्ञातिसम्बन्धिनामवं व्यवहारो खगेखर्।।
विख्य ज्ञातिधर्मच प्रेतपापन लिप्यते॥ ४०॥
इति त्रोगाक्डे महापुराणे प्रेतकक्षे पच्चविंगोऽध्यायः।

## षड्विंघोऽघ्यायः।

यक्ड़ खवाच। कस्नादनभनं पुख्यमद्ययं गतिदायकम्। स्वय्हन्तु परित्यन्य तीर्थं वे स्वियते तु यः॥१॥ भ्राप्य तीर्थं स्वियेत यहं स्तत्युवभक्ततः। भ्रत्वा क्रुटीचरी यस्तु स कां गतिमवाभुयात्॥२॥ सम्रासं क्रुक्ते यस्तु तीर्थं वापि यहंऽपि वा। क्यं तस्य प्रकर्त्तव्यं भ्रप्राप्ते निधने तथा॥३॥ नियमे यत्कते देव! चिक्तमङ्को हि जायते। केन तस्य भवेत् सिहिर्यत्कतरैन्यवाक्ततैः॥४॥

स्वीभगवात्तवाच ।

खत्वा निरयनं यो वे संत्वुभाग्नोति कोऽपि चेत्।

मानुवीं तनुसुत्स्च्य सया तुस्त्री विराजवे॥ ५॥

यावन्यचानि जीवेत व्रवे निरयने खते।

CC-0 कर्तिकारिकातिकारिकासम्बद्धियोशी है में Foundation USA

तीर्थे ग्टंडे वा संव्यासं नीत्वा चेनुस्वियते यदि। प्रत्यचं समते सोऽपि पूर्वोत्ताद्विगुणं फलम् ॥ ७ ॥ महारोगोपपत्ती च एहोतेऽनमने सतः। पुनर्ने जायते रोगो देववहिवि मोदते॥ ८॥ षातुरः सन् स सव्यासं ग्रह्माति यदि मानवः । पुनर्जातस संयुक्तो भवेद्रोगैस पातकै: ॥ ८॥ -अइन्यचनि दातव्यं ब्राच्मणानाच मोजनम्। तिखपातं यथायति दीपदांनं सुरार्चनम्॥ १०॥ एवं दत्तस्य दच्चन्ते पापान्युचावचानि च। स्तोऽस्तलमाप्नोति यथा सर्वे महर्षयः॥ ११॥ तसादनश्रमं नृषां वैकुष्ठपददायकम्। खस्यावस्थेन देहेन साधनं मोचलचयम्॥ १२॥ युच्चद्रव्यादि सन्यन्य तीर्थं वनित यो नरः। ब्रह्मांचा देवतास्तस्य तुष्टिपुष्टिप्रदायकाः॥ १३॥ यस्तीर्थसम् खो भूता व्रते चानगने कते। यो स्वियेदन्तरालेऽपि ऋषीणां मख्डले वसेत्॥ १४॥ व्रतं निरमनं कता सरहे सियते यदि। स्रवातानि परित्यच्य एकाकी विचरेहिवि ॥ १५॥ असं चैव तथा तोयं परित्यच्य नरो यदा। पीला मत्पादतीयं स न पुनर्जायते चिती ॥ १६ ॥ त्यक्तायनं तीर्थगतं रचन्ति कुलदेवताः। यमदूता विशेषेण न याम्यास्तस्य यातनाः॥ १० ॥ तीर्थसेवी सदा यसु सर्वनिस्तिषनायनः। व्यियते तच दच्चे त स तीर्थं प्रचमाग् भवेत्॥ १८॥ तीर्धसेवी सदा तीर्घादन्यत्र स्वियते यदि।

CC-0. Prof. स्रो, बर्से: इंडिंग भीमान स भवेद्दे दविद्विज: ॥ १८ ॥

क्कता निरमनं तार्च्यं। युनर्जीवति यः पुमान्। ब्राह्मपान् स समाइय सर्वस्वच परित्यजेत्॥ २०॥ चान्द्रायणचरेत् क्षच्छमनुद्रातस तैर्दिनैः। भरतं न वदेत् पश्चात् सर्वतो घर्ममाचरेत्॥ २१॥ तीर्थे गला तु यं कोऽपि पुनरायाति वै स्टि। भनुजातः ग्रमैविंपैः प्रायस्तिसयाचरेत्॥ २२॥ द्त्वा सुवर्षदानानि गोमहोगजवाजिनः। तीयें यदि समेद यसु संखुका से साम्यसान् ॥ २३॥ . ग्रंहात् प्रचंखितस्तीर्थं मरणे ससुपस्थिते। पदे पदे तु गोदानं हिंसा नी वर्त्तते यदि ॥ २४ ॥ खराहे यत् कतं पापं तीर्यसानैविधयति । तब देयानि दानानि भाचयानि सदा खग । ॥ २५ ॥ कुरते तत्र चेत् पापं वष्वसेपसमं हि तत्। क्तिम्बे त् पापैनं सन्दे हो यावचन्द्रार्कतारवाम् ॥ २६ ॥ प्रातुरे सति देयानि निर्धनैरपि मानवै:। गावस्तिला हिरप्यस सप्तधान्यं विश्वेषतः ॥ २०॥ दानवन्तं नरं दृष्टा हृष्टाः सर्वे दिवीकासः। ऋषिभिः सह धर्मेष चित्रग्रातेन वै तथा ॥ २८ ॥ स्ततन्त्रं हि धनं यावत् तावद् विप्रे समर्पयेत्। प्राधीनं खते सर्वे कपया को हि दास्रति ?॥ २८॥ पिनुइ मेन ये: पुन्न धेनं विप्रवरिऽपितम्। भावानः साधनं तेस्तु स्ततं पुत्रप्रपीवनः ॥ २०॥ पितुः यतगुर्णं पुर्खा सहस्रं मातुरुचते। भगिन्धे यतसाइसं सोदर्थे दत्तमचयम् ॥ ३१ ॥ यदि सोभाव यच्छिन्ति कासी च्चांतुरसंज्ञको।

CC-0. Pr**स्टताः योवन्ति ते सके. कद्याः व्यक्तिनत्त्रा** स्टा

सतिक्षे भेन लक्ष्य प्रक्तत्या चञ्चलस्य च।
गितरिकेव वित्तस्य दानमन्या विपत्तयः॥ ३३॥
मृत्युः भरीरगोप्तारं वसुरक्षं वसुन्धरा।
दुसरिचेव इसित लपितं पुत्तवस्वस् ॥ ३४॥
खदारो धार्मिकः सौम्यः प्राप्यापि विपुत्तं धनम्।
त्यवन्यन्यते तार्क्षः । भात्मानं चित्तमित्यपि॥ ३५॥
न चैवोपद्रवस्तस्य मोइजालं न चैव हि।
मृत्युकाले न च भयं यमदूतसमुद्रवम्॥ ३६॥
समाः सइसाणि च सप्त वै जले
दश्चेकमन्नी तपने च षोड्भ।
महाइवे षष्टिरभीतिगोपहे
धनामके भारत । चाच्या गितः॥ ३०॥
मूति स्रीगाक्षे महापुराणे प्रेतकस्ये षड्विंमोऽध्यायः।

#### सप्तविं योऽध्यायः।

गक्ड डवाच । डदकुस्पप्रदानं में कथयस यथातयम् ।
विधिना केन दातव्याः कुस्पास्ते कितसंख्या ॥ १ ॥
किंवच्याः केन पूर्णः कस्मै देया जनार्दन ! ।
किंवच्याः केन पूर्णः कस्मै देया जनार्दन ! ।
किंवच्याः केन पूर्णः कस्मै देया जनार्दन ! ।
किंवच्याः प्रतिक्षिप्रदायकाः ॥ २ ॥
श्रीभगवानुवाच । सस्यं ताच्यः ! प्रवच्यामि डदकुस्पप्रदानकम् ।
प्रतिहे ग्रेन दातव्यमनपानीयसंग्रतम् ॥ ३ ॥
भानुषस्य गरीरे तु शस्यामेव तु सञ्चयः ।
संख्यातः सर्वदेहेषु बद्यधिकागतव्यम् ॥ ४ ॥
डदकुस्पेन प्रष्टानि तान्यस्थीनि भवन्ति हि ।
एतस्माहीयते कुस्यः प्रोतिः प्रतस्य जायते ॥ ५ ॥
इत्याहे च बस्मासे विपचे वाथ वस्तरे ।
CC-0. Prof. Salya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

उद्युक्षाः प्रदातव्याः मार्गे तस्य सुखाय वे ॥ ६ ॥ सुलिसे भूमिमागे तु पकावजनपूरिताः। मे तस्य तब दातव्यं भोजनच यहच्च्या ॥ ७ ॥ सुपीतस्तेन दानेन प्रेती यास्यैः सह ब्रजेत्। हाट्या हे विशेषेण घटान् हाद्यसंख्यकान् ॥ ८॥ एकापि वर्षनी तत्र पक्षान्नजलपूरिता। विषासिक्य दातव्या सङ्ख्या ब्राह्मणाय वै ॥ ८॥ एका वै धर्मराजाय तेन दत्तेन सुतिभाक्। चित्रगुप्ताय चैकान्तु गतस्तत्र सुखी भवेत्॥ १०॥ षोड्यार्घाः प्रदातव्या माषानजनपूरिताः। **उत्कान्तिश्रादमारभ्य श्राद्वे षोड्यके करो॥ ११॥** षोड्य ब्राह्मणांसैव एक्नैकं विनिवेदयेत्। एकाद्याहात् प्रस्ति देयो नित्यं घटान्दकः॥ १२॥ पकानजनसम्पूर्णां यावत् संवस्तरं दिनम्। एकाञ्च वर्षनीं तब वंश्रपाबीयरिखिताम् ॥ १३॥ वस्त्रेराच्छादिताचीव संयुक्ताच सुगन्धिभः। ब्राह्मणाय विशेषेण जलपूर्यां प्रदापयेत्॥ १८॥ महन्यहनि सङ्ख्या विधिपूर्वे घटं खग ।। ब्राह्मणाय क्रलीनाय वेंद्वतयुताय च ॥ १५॥ सत्पाताय प्रदातव्या न सूर्खीय कदाचन। समयो वेदवित्ताष्यस्तर्ये तार्येऽपि च ॥ १६ ॥ इति त्रीगावड़े महापुराये प्रेतकखे सप्तविं योऽध्यायः।

#### चष्टाविंगोऽध्यायः।

ताचा उवाच। दानतीर्थात्रितं मोचं खर्गच वद मे प्रभो !।

क्रिन मोचमवाग्रीति केन खर्गे वसिचरम्।

CC-0. Prof. Satya Vrat Shashi Collection, New Delhi. Dightized by S3 Foundation USA

केनासी चवते जन्तुः खर्जीकात् सप्तबीकतः॥१॥ स्रोभगवानुवाच । मानुषं भारते वर्षे व्योदशसु जातिषु । सम्माप्य व्यवते तीर्थे पुनर्जवा न विद्यते ॥ २ ॥ भयोध्या सथुरा साया काशी काश्ची अवन्तिका। पुरी द्वारावती चेयाः सप्तेता मोचदायिकाः॥ ३ ॥ सम्बद्धामिति यो ब्रुयात् प्राचै: कच्छगतैरिप। खतो विश्वपुरं याति पुनर्जस न विद्यते॥ ४॥ सक्षदुचरितं येन इरिरित्यचरइयम्। बद्दः परिकरस्तेन मोचाय गमनम्पति ॥ ५ ॥ क्षच्या क्रच्येति क्षच्येति यो मां स्मरति नित्यगः। जलं भित्ता यथा पद्मं नरकादुदराम्यहम्॥ ६॥ शालपामशिला यत्र पापदीषच्यावचा । तत्सविधानमरणाचात्रिस्तव न संशय:॥ ७॥ शालपामशिला यच यव हारावती शिला। डमयोः सङ्ग्रमी यत्र सित्तस्तत न संशयः ॥ ८॥ रोपणात् पालनात् सेकात् नमःसर्भनकीर्त्तनात्। तु बसी दहते पापं नृषां जन्मार्जितं खग ! ॥ ८ ॥ चानच्छे सत्यनले रागहेषमलापहे। यः स्नातो मानसे तीर्थे न स लिप्येत पातकैः ॥ १०॥ न काष्ठे विदाते देवी न शिलायां न सत्तु च। भावे हि वसते देवस्तसात् भावो हि कारणम् ॥ ११ ॥ प्रातः प्रातः प्रपथ्यन्ति नर्मदां मत्स्यघातिनः। न तेवां युद्धिमायाति चित्तवृत्तिर्गरीयसी ॥ १२ ॥ ' याहभी चित्तहत्तिः स्थात्ताहक्रमें पूर्व गृंगाम् । परलोकी गतिस्ताहक् प्रतीतिः फलदायिका ॥ १३॥ गुर्वेष्टें ब्राप्त्रणार्थे च स्त्रीणां बालवंघेषु च । Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

astri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

प्राचल्यागपरी यस्तु स वै मोचमवामुयात्॥ १४॥ भन्यने सतो यस्त विसुत्तः सर्वबन्धनैः। दत्ता दानानि विप्रेभ्यो स वै मोज्ञमवाप्रुयात्॥ १५॥ एते वै मोचमार्गाय सर्गमार्गास्वयैव च। न । पड़े देशविध्वंसे देवतीर्थविपत्सु च ॥ १६॥ जीवितं मरणचैव उभयोः स्रेष्टमुच्यते। 'जीवितं दानभोगाभ्यां सर्णं रणतीर्थयोः ॥ १७॥ उत्तमाध्यसभ्याय बध्यमाना्य प्राणिनः। भातानं सम्परित्यच्य खर्गवासं समन्ति ते ॥ १८॥ 'इरिचेने कुरुचें ने ध्राचेने तथैव च। प्रभासे श्रीफले चैव पर्दुदे च विषुष्करे ॥ १८ ॥ भूते खरे स्रतो यसु खरे<sup>°</sup> वस्ति मानवः। ब्रह्मणो दिवसं यावत्ततः पतित भूतले ॥ २०॥ वर्षष्ठित्तिच यो दखाद ब्राह्मणे व्रतसंयुते। स सर्वे कुलसुष्य सर्गलोके महीयते॥ २१ ॥ वन्यां विवाइयेद् यस्तु ब्राह्मणे वेदवित्तमे। इन्द्रसोको वसेत् सोऽपि स्वकुसैः परिवेष्टितः॥ २२॥ महादानानि दस्ता च नरस्तत्फलमाशुयात्। वापीकूपतडागानामाराससुरसम्मनाम् ॥ २३॥ जीर्थोद्यारं प्रकुर्वाष: पूर्वकर्तुः फलं हि यत्। तस्येव दिगुणं पुष्यं समते नाव संययः॥ २४॥ कर्णकरहाङ्गुजीबाद्यं भूषणैश्विववर्णकै:। यहोपकरपैर्वृत्तं यहं घेनुसमन्वितम्॥ २५॥ योतवातातपंचरमपि यत्र क्वटीरकम्। कला विप्राय विदुषे प्रदराति कुटुम्बिने ॥ २६॥ तिसः कोव्यर्षकोटीय समाः स्वर्गे महीयते।

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

या स्त्री सवर्षी संग्रहा सतम्पतिमनुष्रजेत्। सा खता खर्गमाप्रीति वर्षाणां पूर्वसंख्यया ॥ २०॥ पुचपीचादिकं हिला सपतिं याधिरोहति। खर्ग चमते तो चोमो कुलैस्त्रिमः समन्विती ॥ २८॥ क्तवा पापान्यनेकानि मर्त्तृद्रोड्डे मितः सदा। प्रचाचयति सर्वाणि या सं पतिमनुत्रजेत्॥ २८॥ महापापसमाचारी भर्त्ता चेहुब्जुती भवेत्। तस्याप्यनुत्रता नारी नाथयेत् सर्विकित्वषम् ॥ ३०॥ यामसावन्तु यचाचं नित्यदानं करोति यः। छत्रचामरसंयुत्ते स विमानेऽधिगच्छति ॥ ३१ ॥ यत् क्षतं हि मनुष्येष पापश्च मरणान्तिकम्। तत् सर्वे नाममायाति वर्षवित्तप्रदानतः ॥ ३२ ॥ भूतं भावि वर्त्तमानं पापं जन्मवयार्जितम्। प्रचाखयति तत् सर्वे विप्रकन्याविवाहनात् ॥ ३३ ॥ दशकूपसमा वापी दशवापीसमं सरः। द्यानां सरसां साम्यं प्रपा तार्चा ! विनिर्जेसे ॥ ३४ ॥ प्रपापि निर्जेखे देशे यहानं निर्धेने हिंजे। प्राणिनां यो दयां घत्ते स भवेज्ञोक्तनायकः ॥ ३५ ॥ एवसादिभिरन्येच सुक्षतैः खर्गमाग् भवेत्। सर्वधर्मफलं प्राप्य प्रतिष्ठां परमां समेत्॥ १६॥ फल्गुकार्ये परित्यच्य सततं धर्मवान् भवेत्। दानं सत्यं दयाचिति सारमेतकागन्नये॥ ३७॥ दानं साधु दरिद्रस्य शून्ये तिङ्गस्य पूजनम्। चनायप्रेतसंस्कारः कोटियचपतं समेत्॥ ३८॥ इति श्रीगार्ड सहापुराचे प्रतिकासे श्रष्टाविंगोऽध्यायः।

### जनिंशोऽध्याय:।

गर्ड डवाच । स्तकानां विधि ब्रूहि दयां कत्वा ममोपरि । विवेकाय हि चित्तस्य मानवानां हिताय च ॥१॥

श्रीभगवांनुवाच । खते जकान पचीन्द्र। सपिन्हानां हि सूतकम्। चतुर्णामपि वर्णानां सर्वनर्मविवर्जनम् ॥ २॥ उसयत्र दशाहानि जुलस्याय विवर्जयेत्। दानं प्रतिप्रहं होमं खाध्यायच निवर्त्तयेत् ॥ ३ ॥ देशकालं तथातानं द्रव्यं द्रव्यप्रयोजनम्। उपपत्तिमयावस्थां जात्वाशीचं प्रवत्ययेत् ॥ ॥ सते पतौ वनस्ये च देयान्तरस्तेषु च। बानं सचेलं कर्त्तव्यं सवः गीचं विश्वीयते ॥ ५ क यावगर्भास् ये जीवा ये च गर्भादिनिःस्ताः। न तेषामिनसंस्कारो नायीचं नोदक्षिया॥ ६ ॥ कारवः शिल्पिनो वैद्या दासीदासास्त्रथैव च। राजानो राजस्त्याञ्च सदा:गीचानुकारिय:॥ ७॥ सवती मन्त्रपूत्य माहितानिन्पस्त्रया। एतेषां स्तवं नास्ति यस चेच्छन्ति ब्राह्मणाः ॥ ८ ॥ प्रसवेन यहस्थानां न कुर्यात् सङ्गरं दिजः। दशाहात् ग्रध्यते साता अवगाहा प्रिंता ग्राचिः ॥ ८ ॥ विवाचीत्सवयत्रेषु चन्तरा सतस्तके। पूर्वसङ्ख्यतं द्रव्यं भोज्यं तत्मतुरव्यीत्॥ १०॥ सर्वेषामेवसगीचं मातापित्रोस्तु स्तकम्। चतकं मातुरेव खादुपस्थ्य पिता ग्रचिः॥ ११॥ पनार्देशाहे चेत् स्वातां पुनर्धरणजन्मनी। तावत् सादयचिवियो यावत्तस द्याङ्गितम् ॥ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S

चुधिते नियमादानं चार्त्ते विषे निवेदयेत्। तयैव ऋषिभि: प्रोत्तं यथाकालं न दुष्यति ॥ १३॥ दानं परिषदे दखात् सुवर्षे गां वृषं दिन:। चित्रयो दिगुणं ददादैम्सस्त तिगुणं तथा॥ १४॥ चतुर्गुणन्तु शूद्रेण दातव्यं ब्राह्मणे धनम्। एवचानुक्रमेणैव चातुर्वेष्सं विश्वध्यति ॥ १५ ॥ सप्ताष्ट्रमन्तरे योणी व्रतसंस्कारवर्जिते। भद्वानि स्तकं तस्य भव्दानां संख्या स्नृतम्॥ १६॥ ब्राह्मपार्थे विपना ये नारीणां गोग्रहेषु च । षाचवेषु विपन्नानामेकरातं हि स्तकम्॥ १७॥ भनायप्रेतसंस्कारं ये कुर्वन्ति नरोत्तमाः। न तेवासग्रसं विश्विहिप्रेण सहकारिणा। जलावगाइनात्तेषां तथः श्रविष्टाष्ट्रता ॥ १८॥ विनिष्ठत्ता यदा शूद्रा उदकान्तमुपखिताः। तदा विप्रेष दृष्टव्या इति वेदविदो विदुः॥ १८॥ इति श्रीगार्ड महापुर्णे प्रतिक्षे एकोनिशियोऽध्यायः।

#### चि'शोऽध्यायः।

तार्चं उवाच। भगवन्! ब्राह्मणाः केचिदपस्खुवशङ्कताः।
क्षयं तेषां भवेषागैः किं खानं का गतिर्भवेत् १॥१॥
किं युत्तं भवेत्तेषां विधानचापि कीद्द्यम् १।
तद्दं श्रोतुभिष्काभि ब्रूहि मे मधुस्दन!।
प्रेतीभूते दिजातीनां संभूते स्खुवैकते॥२॥
श्रीभगवानुवाचं। तेषासागै विधि खानं विविधं क्षययाम्यहम्।
श्रुषु तार्च्यं। परं गोप्यं हातं दुर्भरणे तु यत्॥३॥
लङ्कनैयें स्ता विप्रा दंष्ट्रिभिर्घातितास्य थे।

वाष्ट्रपाद्विविकानास चीपास गुरुघातिनः ॥ ४ ॥ वकाम्निविषविप्रभ्यो विस्चा कालघातकाः। पतनोद्यमजुले सतास ऋणु संस्थितिम्॥ ५ ॥ यान्ति ते नरके घोरे ये च कोच्छादिभिर्वताः। मार्गानादिभिः संष्टा भदन्धाः क्रमिसङ्काः॥ ६ ॥ उन्नितस्ता ये च महारोगैस ये सता:। बोकेऽसत्यास्त्या व्यङ्गा युक्ताः पापेन योक्तिः॥ ७ ॥ चारहाबादुदकात् सर्पाद् बाह्मणाद् वैद्युताद्धि । दंष्ट्रिभ्यस पश्च्यस हचादिपतनासृता:॥ ८॥ **उदकास्तवश्दरजकादिविद्विताः।** तेन पापेन नरकासुकाः प्रेतत्वसागिनः ॥ ८ १ न तेषां कारयेदाइं स्तकं नोदकक्रियाम्। म विधानं सतायम् न कुर्यादी है दे हिकाम्॥ १०॥ तेषां ताचा । प्रमुर्वीत नारायणबिक्रियाम्। सर्वजोक हितार्थीय ऋणु पापभयाप हाम् ॥ ११ ॥ षंकासं ब्राह्मणस्याय विमासं चित्रयस्य च। सार्वमासं तु वैश्वस्य सदाः शूदस्य सा भवेत्॥ १२॥ गङ्गायां यसुनायाच्च नैसिषे पुष्करेषु च। तड़ागी जलपूर्णे वा ऋदे वा विमली जली ॥ १३॥ वाप्यां क्रुपे गवां गोष्ठे खड़े वा प्रतिसाखरे। क्षणाये कारयेद्विप्रैविधिं नारायणात्मकम्॥ १४॥ पूर्णे तु तर्पणं कार्यं मन्त्रेः पौराणवैदिकीः। सर्वे। षिकतेसेव विश्वामुहिम्स तर्पयेत्॥ १५॥ कार्यं पुरुषस्तोन मन्त्रेर्वा वैष्यवैरिप। दिचणामिसुको भूता प्रेतं विष्कुमिति सरित्॥ १६॥ . भनादिनिधनो देव: ग्रञ्चक्रगदाधरः।

बव्ययः पुरुद्धरीकाचः प्रेतमोचप्रदो भव ॥ १७॥ तर्पणस्थावसाने तु वीतरागी विसत्सरः। जितेन्द्रियमना भूला ग्रुचिमान् धर्मतत्परः॥ १८॥ दानधर्मरतसेव प्रणस्य वाग्यतः ग्रचिः। यजमानो भवेतार्च ! ग्रचिवंन्युसमन्वितः॥ १८ ॥ भक्त्या तत्र प्रकुर्वीत याचान्येकाद्ग्रैव तु। सर्वकर्भविधानेन एककार्य्यसमाहित:॥ २०॥ तोयव्रीचिपदान् दबाद् गोधुमां प्रयक्षवान्। हिवयानं ग्रमां मुद्रां क्रवीयोविश्व चेवकम् ॥ २१ ॥ दापयेत् सर्वश्रस्यानि चीरचौद्रसमन्वितम्। वस्त्रोपानइसंयुक्तं द्यादष्टविघं पदम् ॥ २२ ॥ दापयेत् सर्वविप्रेभ्यो न कुर्यात् पंक्तिवस्वनम्। भूमी स्थितेषु पिग्हेषु गन्धपुष्पाचतान्वितम्॥ २३॥ दातव्यं सर्वविप्रेभ्यो वेद्यास्त्रप्रमाणतः। यह पात्रे प्रथवा तास्त्रे तर्पण्य प्रथक् प्रथक् ॥ २४ ॥ वाताघारेण संयुक्ती जानुभ्यासवनीं गतः। स चादी दापयेदर्घं एकोहिष्टं प्रयक् प्रयक् ॥ २५ ॥ यापों देवी मधुमती यादिपिण्डे प्रकल्पिता। उपयामग्रहीतोऽसि द्वितीये च निवेदयेत्॥ २६॥ येनापावनवामत्व हतीये पिखनखना। ये देवा सः चतुर्थे तु ससुद्रं गच्छ पश्चमे॥ २०॥ चिन्चीतिस्तया षष्ठे हिरस्यगर्भव सप्तमे। यसाय त्वष्टमे ज्ञेयं यज्जायत् नवमे तथा॥ २८॥ इशमे याः फलिनीति पिण्हे चैकादमे ततः। मद्रं कार्गेमिरिति च कुथात् पिष्डविसर्जनम् ॥ २८॥ क्रुलेकाद्यदेवलं श्राचं कुर्व्यात् परीचि। Satya Vrat Shastri Collection, New Defhi. Digitized by S3 Foundation USA

विप्रानावाच्येत् पसाद्यं द्यादिशारदः॥ ३०॥ विद्याशीलगुणीपेतान् स्वकीयसुकुलीत्तमान्। पव्यक्तांस प्रम्यांस न हि वर्ज्यान् कदाचन ॥ ३१॥ विषाः सर्वमयः कार्या रद्रसाम्बमयस्या। बच्चा रीप्यमयस्तव यमी लोडमयो भवेत् ॥ ३२ ॥ सीसकन्तु भवेत् ग्रेते प्रथवा दर्भकन्तथा। यमाय लेति मन्त्रेष सहितं सामवेदिनम् ॥ ३३ ॥ भग भायाहि सन्त्रेण गोविन्दं पश्चिमे न्यसेत्। चिमसी सेति मन्त्रेष पूर्वेषैव प्रजापतिम् ॥ ३४ ॥ र्षे ला इति मन्त्रेण दिचिणे स्थापयेद् यमम्। मध्ये च मण्डलं क्रता खाप्यो दर्भमयो नरः॥ ३५ ॥ बच्चा विष्युस्तथा रुद्रो यसः प्रेतस्तु पञ्चमः। प्रयक्तका ततः स्थाप्यं पत्तरत्वसमन्विते ॥ १६ ॥ वस्त्रयज्ञोपवीतानि प्रथक्सुद्रायुतानि च। जपं कुर्यात् प्रथम् तत्र ब्रह्मादी देवतासु च ॥ ३७ ॥ पश्चमादानि क्वरीत देवतानां यथाविधि। जलभारां ततः क्रार्थात पिण्हे पिण्हे पृथक पृथक् ॥ ३८॥ यक्षे वा तास्त्रपात्रे वा चलामे ख्यायेऽपि वां। तिलोदकं समादाय सर्वीषधिसमन्वितम् ॥ ३८ ॥ पासनोपानची क्रवं सदिकाच कमण्डलम्। भाजनं भोज्यधान्यस वस्ताखष्टविधं पदम् ॥ ४० ॥ ताम्बपातं तिलीः पूर्णं सहिरकां सदिचणम्। दबाद् बान्नाणसुख्याय विधियुत्तं खगेष्वर । ॥ ४१ ॥ ऋग्वे दपाठके दद्याच्यातश्रस्यवसुन्धराम्। ं यज्ञवेंद्रमये विप्रे गाच्च द्यात् पयस्तिनीम् ॥ ४२ ॥ सामगाय शिवोहेशे प्रद्वाद वस्त्रधीतकम्।

यमोइ ये तिलान् लोइं ततो द्याच द्विणाम् ॥ ४३॥ पञ्चात् पुत्तत्तकः कार्यः सर्वीविधसमन्वितः। पसायस्य च हन्तानां भागं सत्वा च कास्वप ! ॥ ४४ ॥ क्षणाजिनं समास्तीर्थं कुशैस पुरुषाक्षतिम्। यतव्यविष्युतेष्ठ<sup>°</sup>तेः प्रोक्तोऽस्थिसञ्चयः॥ ४५॥ विन्यस्य तानि बन्नीयात् कुगैरक्ने प्रथक् प्रथक् । चलारिंगच्छिरोभागे ग्रीवायाच दग न्यसेत्॥ ४६॥ विंयत्युरः स्थले देयं विंयतिर्जंठरे तथा। बाइइये यतं द्यात् कटिदेये च विंयति:॥ ४०॥ ज्वहरे यतचापि विंयद् वा जक्योईयोः। दबाचतुष्टयं भिन्ने षड् दबाद् हष्णदये। द्य पादाक्तुं बीसागे एवसस्थीनि विन्यसेत्॥ ४८॥ नारिकेसं शिर:स्थाने तारं द्याच तासुकी। पचरतं सुखे दबािकाद्वायां कद्बीफलम्॥ ४८॥ अन्त्रेषु वालुकां दखाद् वाङ्कीकं प्राण चैव हि। वसायां स्तिकां द्याद्रीमूवं सूवके तथा॥ ५०॥ ग्रन्थकं घातवे देयं चरितालं मन:शिलाम्। यवपिष्टं तथा मांसे मधु शोषिते चैव हि॥ ५१॥ क्रेयेषु च जटाज्र्ट' त्वचायाच्च सगतवम्। पारदं रेतसः खाने पुरीषे पित्तलं तथा ॥ ५२ ॥ मनः शिखां तथा गावे तिस्वस्त्रस्य सन्धित । कर्णयोस्ताड्पत्रच स्तनयोचेव गुस्तकौ ॥ ५३ ॥ नासायां यतपत्रच कमलं नामिमण्डले। हन्तावं हवणे ददाबिङ्गे खाद् यसनं श्रमम्॥ ५४॥ ष्टतं नाभ्यां प्रदेयं स्वात् कौपीने च वपु स्नृतम्। तकं स्तनयोम् भि कुङ्गमन विखेपनम् ॥ ५५ ॥ tya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

कर्प्रागुरुधूपेय ग्रमिर्माखेः सुगन्धिमः। परिधाने पहसूतं द्वदये रकाकं न्यसेत्॥ ५६॥ महिद्विष्ठि च नेत्रयोच कपर्दिकाम्। सिन्दूरं नेव्रकोषेषु तास्यूबाद्यपद्वारकै:॥ ५०॥ सर्वौषिधियुतां प्रेतपूजां काला यथोदिताम्। साम्निकैशापि विधिना यत्रपात्राणि विन्यसेत्॥ ५८॥ शबोदेवी पुनन्तु में इसं में वक्षेति च। प्रेतस्य पावनं कत्वा भारत्यामभिसीदनै: ॥ ५८ ॥ विश्वसिद्ध दातव्या सुशीला गी: पयसिनी। महादानानि देयानि तिखपातं तथैव च ॥ ६०॥ ततो वैतरणी देया सर्वाभरणभूषिता। कर्त्तव्यं वैषावं याचं प्रेतसुत्तवर्यमाला ॥ ६१॥ प्रेतमोचं ततः क्वर्याद्वरिं विश्वं प्रकल्पयेत्। त्वं विश्वारिति संस्रात्व प्रेतं तं स्तमेव च ॥ ६२॥ पम्निदाइं ततः क्यांत् स्तकन्तु दिनवयम्। द्या हं गतिप्रकास कर्तव्या विधिपूर्वकै:। सर्वं वर्षाविधं कुर्यादेवं प्रतः स सुतिमाक् ॥ ६३॥ इति श्रीगार्के महापुराये प्रतिक्यो विधीऽध्यायः।

#### एकि शोऽध्यायः।

 बान रपत्थं प्रथमं हिर्ण्यं भूवेंण्यवी सूर्थ्यसुतास गाव:। बोकत्यं तेन भवेत् प्रदत्तं यः काञ्चनङ्गाञ्च मही प्रद्यात् ॥४॥

ब्रीखाइर्रात दानानि गावः पृथ्वी सरस्रती। नरकाद्वन्ये ते जयवापनदोच्चनात्॥ ५॥ क्रत्वा बर्झान पापानि रौद्राणि विपुत्तान्यपि। षपि गोदानमाचे च भूमिदानेन ग्रध्यति ॥ ६॥ सकत्ते वां न कत्ते वां प्राणी: कण्डगतैरिप। कर्त्तव्यमेव कर्त्त व्यमिति वेदविदो विदुः॥ ७॥ अधर्मप्रवर्त्तने वै पापं गोसइसबधतुत्वम्। वृत्तिच्छेदेऽपि तथा वृत्तिकरणे बचचेनुफलम् ॥ ८॥ वरमेकापि सा दत्ता न तु दत्तं गवां शतम्। एकां चला यतं दस्ता न तेन समता भवेत्॥ ८॥ स्वयमेव तु यो देखात् स्वयमेव तथा चरेत्। स पापी नरकं याति यावदाभूतसंप्रवम्॥ १०॥ न चाम्बंमिधेन तथा पूतः स्वाइचियावता। अष्टितिकर्शिते दीने ब्राह्मणे रचिते यथा ॥ ११॥ म तज्ञवति वेदेषु यन्नेच बहुदिचिये। यत् पुर्खं दुर्वेखे विप्रे ब्राह्मणे परिरचिते ॥ १२ ॥ अञ्चाखरसपुष्टानि वाह्नानि बलानि च। युद्यकाची विभीर्थ्योन्त सिकतासेतवी यथा ॥ १३ ॥ सदत्तां परदत्तां वा यो इरेत वस्त्यराम। षष्टिवर्षसञ्चाणि विष्ठायां जायते क्रमिः ॥ १४॥ ब्रह्मस् प्रणयाद् भुतं दहत्यासतमं क्रलम्। तदेव चौर्यक्षेप दह्याचन्द्रतारकम्॥१५॥ लोइचूर्णाम्भचूर्णेच विषच्च जरयेद् बुधः। ब्रह्मस्वं विषु जोकेषु कः पुमान् ज्रियखित ॥ १६ ॥

देवद्रव्यविनायिन ब्रह्मसहरणेन च ।

कुलान्यकुलतां यान्ति ब्राह्मणातिक्रमेण च ॥ १७॥

ब्राह्मणातिक्रमो नास्ति विग्ने विद्याविविनिते।

व्यवन्तमन्तिसृत्द्रच्य भद्मन्यपि न इयते॥ १८॥

संक्रान्ती यानि दानानि इव्यवव्यानि यानि च ।

सप्तवस्यवयं यावत् तावत् स्वर्गे महीयते॥ १८॥

प्रतिग्रहाच्यापनयाजनेषु प्रतिग्रहं श्रेष्ठतमं वदन्ति।

प्रतिग्रहाच्यापनयाजनेषु प्रतिग्रहं श्रेष्ठतमं वदन्ति।

प्रतिग्रहाच्यापनयाजनेषु प्रतिग्रहं श्रेष्ठतमं वदन्ति।

प्रतिग्रहाच्यापनयाजनेषु प्रतिग्रहं श्रेष्ठतमं वदन्ति।

प्रतिग्रहाच्यापनयाजनेषु प्रतिग्रह्म न लिप्यते॥ २१॥

द्वपूर्णामपि महीं प्रतिग्रह्म न लिप्यते॥ २१॥

द्वित्रश्रीगावड्ने महापुराणे प्रेतकस्ये एक्षिंगोऽध्यायः।

# द्वािच योऽध्यायः।

सीक्षणं उवाच। जलाविनविधिना क्षष्टाः प्रवच्यानायविध्याः।
इन्द्रियाणां विश्वध्यथं दस्ता धेतुं तथा इवम्॥१॥
जनद्वाद्यवर्षस्य चतुर्वर्षाधिकस्य च।
प्रायसितं चरेकाता तथान्योऽपि च बान्यवः॥२॥
पतो बालतरस्युद्धि नापराधी न पातकम्।
राजदण्डी न तस्त्रास्ति प्रायसित्तं न विद्यते॥३॥
रक्तस्य दर्भने जाते प्रातुरा स्त्री भवेदं यदि।
चतुर्थे इविषं स्पष्टा वस्तं त्यक्ता विश्वध्यति ॥४॥
पातुरे सानसुत्पन्तं दश्च क्षता झनातुरः।
स्रात्वा सात्रा स्थिदेनं ततः श्रदः स चातुरः॥ ॥
पत्थव्दं चावभय ते कथ्यामि खगोत्तमः।।
प्रत्यव्दं पावणेनेव कुर्यातां चेत्रजीरसी ॥ ६॥

СС-0 मुक्तोद्विष्टे प्रक्रिक्योतां प्रत्यव्दं प्रतिविज्ञाद्व ॥ ऽ३ Foundation USA

यद्यं हि सतः सानिः पुत्री वापि तथाविधः ॥ ७ ॥ प्रत्यब्दं पार्वेषं तत्र कुर्यातां चेवजीरसी। भनम्यः सामिना वा पितरोऽपि तथा सताः ॥ ८॥ एकोहिष्टं तथा कार्यं चयाइ इति केचन। दर्भवाले चयो यस प्रेतपचेऽथवा पुनः ॥ ८ ॥ प्रत्यब्दं पावेषं कार्यं तेषां सर्वेः सुतैरिप । एकोहिष्टमपुचाणां पुंसां स्वाद् योषितामपि॥ १०॥ वर्त्तव्ये पार्वणे साहे अभीचं जायते यदि। षांशीचगमने प्राप्ते कुर्याच्छाइं ततःपरम्॥ ११॥ एकोहिष्टे च सम्माप्ते यदि विम्नः प्रजायते। मासेऽन्यसि स्तियो तस्यां कुर्योच्छा इं तथैव हि॥ १२॥ तूर्णी याच्य श्रूप्राणां भार्यायास्तत्स्तेन वा। कन्यायास दिजातीनां मनुरेतदिचस्रते॥ १३॥ एककाले गतासूनां बद्दनामयवा दयोः। मन्त्रेण स्तपनं कुर्याच्छाइं कुर्यात् प्रयक् प्रयक् ॥१४॥ पूर्वकस सतसादी दितीयस ततः पुनः। व्यतीयस्य ततः पश्चात् समिपातिष्ययं क्रमः॥ १५॥ इति श्रीगार्ड महापुराण प्रतक्ते प्रतब्द्यकरण नाम द्वात्रिंगोऽध्यायः।

# चयितंशोऽध्यायः।

षय नित्यानि याद्यानि ।

स्वीभगवानुवाच । नित्ययादे हि गन्याद्येदिंजानम्यर्थे यितातः ।
सर्वान् पिळगणान् सम्यक् सदैवोहिम्स पूजयेत् ॥ १ ॥

पावाहनं स्वधाकारं पिण्हान्ती करणादिकम् ।

अन्त्राचर्यादिनियमान् विखेदेवांस्तयेव चं ॥ २ ॥

नित्यशाहे त्यनेदेतान् भोज्यमद्य कल्पयेत्। न दबाइचिणाचीव नमस्तारैविंसर्जयेत्॥ ३॥ देवानुहिम्ब विम्बादीन् दखाचं दिलभोजनम्। नित्ययादं तदेवेति देवयादं तदुचते॥ ४॥ मातुः साबन्तु पूर्वे स्थात् कर्माचन्ये व पैद्धकम्। उत्तरेऽइनि वृद्धसातामहगणस्य च॥ ५॥ पृथग्दिने न यज्ञास देकसिसेव वासरे। आद्रवयं प्रकुर्वीत वैश्वदेवव्रतिवनम् ॥ ६ ॥ पित्रस्यः वाच्ययेत् पूर्वं मात्रस्यस्तदननारम्। मातामहेभ्यस ततो द्यादित्यं क्रमेंच तु॥ ७॥ मात्रयाचे तु विप्राणामखामे तु कुखान्विताः। पतिपुचान्विताः साध्वरो योषितोऽष्टी च मोजयेत् ॥८॥ इष्टापूर्तादिकारको तदा आहं समाचरेत्। उत्पातादिनिमित्तेषु नित्यत्राचवदेव तु॥ ८॥ नित्यं दैवं तथा हवं कास्यं नैमित्तिकं तथा। त्राचान्युक्तप्रकारिण कुर्वन् सिचिसवाम् यात्॥ १०॥ इति श्रीगात् महापुराणे प्रतिकासे वयस्ति श्रीऽध्यायः।

### चतुिक्षं शोऽध्यायः।

ार्ड उवाच । सुक्ततस्य प्रभाविण स्वर्गी नानाविधी नृषाम् ।

भोगसीस्थादिकपञ्च बसं पुष्टिः पराक्रमः ॥ १ ॥

सत्यं पुष्पवतां देव ! जायतेऽच परत्र च ।

सत्यं सत्यं पुनः सत्यं देववाक्यन्तु नान्यथा ॥ २ ॥

धर्मी जयति नाधर्मः सत्यं जयति नाचृतम् !

चमा जयति न क्रोधो विष्णुर्जयति नासुरः ॥ ३ ॥

एतत् सत्थं मया ज्ञातं सुक्तताच्छोभनं भवेत्।

यथीत्कष्टतमं पुख्यं तथा क्रयापरो भवेत्॥ ४॥ एकच स्रोतुमिच्छामि पापयोनिस जायते। येन कर्मविपाकेन यथा निरयमाग् मवेत्॥ ५॥ यां यां योनिमवाप्नोति यथाक्यः प्रजायते। तन्त्रे वद सुरश्रेष्ठ ! समासेनापि काङ्कितम् ॥ ६॥ त्रोक्षण उवाच। ग्रुभाग्रभफलैस्ताच्य<sup>९</sup>! भुक्तोभोगा नरास्विइ। जायन्ते बचणैर्येस्तु तानि मे ऋणु काम्यप । ॥०॥ गुरुरात्मवतां शास्ता राजा शास्ता दुरात्मनाम्। इड प्रच्छनपापानां शास्ता वैवस्ततो यसः॥ ८॥ प्रायित्ते ष्वजीर्षेषु यमलोके स्ननेकधा। यातनान्ते विमुक्तास्ते धनेकां जीवसन्ततिम् ॥ ८॥ गला मानुषयोगी तु पापचिद्धा भवन्ति ते। तान्यहं तव चिक्कानि कथयिथे खगोत्तम ! ॥ १०॥ गद्गदोऽन्तवादी स्थात् सूनसैव गवानृते। ब्रह्महा च चयी कुष्ठी स्थावदन्तस्तु मयपः॥ ११॥ कुनखी खर्णहारो च दुसमी गुरुतख्याः। संयोगी हीनवर्णः स्यात् काकोऽनिमन्त्रभोजनात् ॥१२॥ दिगब्बरा दुराचारा सर्वदेवावनिन्दकाः। यान्ति ते नरके घोरे ये च मिष्या वदन्ति हि॥ १३॥ चनं पर्युषितं विप्रे प्रयच्छन् कुनतां व्रजेत्। मात्सर्यादपि जात्यन्यो जनान्यः पुस्तनं इरन् ॥१४॥ फलानि चि इरिवलं सियते नात्र संशय:। सतो वानरतां याति तसुत्तो गलगखवान् ॥ १५॥ घदत्तमचमश्राति घनपत्यो भवेवरः। विषक् चैव महामूढ़: सर्वदर्भननिन्दक: ॥ १६॥

CC-0. Prof होरसांगरी पतिति। नाजानातिः चर्मतालस् bl S3 Foundation USA

इरन् सर्थं भवेद्गोधा गरदः पवनाथनः॥ १७॥ प्रवच्यागमनात् पचिन् ! भवेवरपिशाचवाः । चातको जबहर्ता च घान्यहर्ता च मूबकः॥ १८॥ अप्राप्तयीवनां सेव्य भवेत् सर्पं इति श्रुति:। गुरदारामिलाषी च समलासी भवेद भुवम् ॥ १८॥ जलप्रसवणं यसु भिन्धासत्स्रो भवेदरः। भविक्रयान् विक्रयन् वै विकटाची भवेतरः॥ २० ॥ क्योनिनिन्दको हि खादुनुकः स्त्रीपवस्ननात्। स्तस्येकादमा हे तु अन्द्वानः स्वामिजायते ॥ २१ ॥ प्रतिसुत्य हिजेभ्योऽर्थमददन् जम्बूको भवेत्। सर्पे इला भवेद् ष्टः श्वारी विड्वराहकः ॥ २२॥ परिवादाद विजातीनां सभते कांच्छपीं तनुम्। समेहे वसकस्ताची ! योनिं चाव्हाससंज्ञकाम् ॥ २३ ॥ दुभँगः पाकविक्रोता द्वषय द्वष्यीपतिः। मार्ज्यारीऽनि पदा स्ट्रष्टा रोगवान् परमांसभुक् ॥ २८ ॥ सोदर्खांगमनात् वरहो दुर्गन्यस सुगन्धन्तत् । यदा तदापि पारकां खत्यं वा यदि वा बहु। द्भवा वे योनिमाप्नोति तैत्तिरी नाव संयय: ॥ २५ 🖟 एवमादीनि चिङ्कानि प्रन्यान्यपि खरीखर 📳 स्वर्मविश्वितान्येव दृष्यन्ते मानवादिषु ॥ २६ ॥ एवं दुष्कृतकर्ता दि भुजा च नरकान् क्रमात् । जायते वर्मभेषेण भाक्तास्रेतास योनिषु ॥ २० ॥ ततो जन्मग्रतं मच्हीः सर्वजन्तुषु काम्यप ।। जायते नात्र सन्देष्टः समीभूते ग्रुमाश्चमे ॥ २८ ॥ स्त्रीपुंसवीः प्रसङ्गे च विग्रहे ग्रुक्तश्रोणिते। पचभूतसमोपेतः सुपृष्टः परसः पुमान् ॥ २८ ॥

घारणा प्रेरणं दुःखं इच्छा संहार एव च।
प्रयत्नाक्तिविषां स्वागि स्वागि । ३०॥
तस्येदमात्मनः सर्वभनादेरादिमि च्छतः।
स्वक्तमंबद्ध्य तदा गर्भे वृद्धिं हि विन्दिति॥ ३१॥
पुरा मया यथा प्रोत्तं तव जन्तोर्हि बचणम्।
एवं प्रवर्त्तते चन्नं भूतग्रामे चतुर्विषे॥ ३२॥
समुत्पत्तिर्विनाग्रथ जायते तार्च्यः। देहिनाम्।
जहां गतिस्तु घर्मेण अधर्मेण द्वाघोगतिः॥ १३॥
जायते सर्ववर्णानां स्वकर्माचरणात् खगः।।
देवत्वे मानुष वे च दानभोगादिकाः क्रियाः॥ ३४॥
यद् यत् दृश्यं नैनतेय। तत् सर्वं कर्मंचं फलम्।
कुक्तमंविहितो घोरे कामकियार्जितेऽग्रभे।
नरके पतितो भूयो यस्योत्तारो न विद्यते॥ ३५॥
इति श्रीगावृद्धे महापुराणे प्रेतकस्ये चतुर्द्धं घोऽध्यायः।

### पञ्चिवं घोऽच्यायः।

गण्ड छवाच । अगवन् ! देवदेवेश ! क्षपया परया वद ।
दानं दानस्य साहात्मा वैतरस्थाः प्रसाणकम् ॥ १ ॥
स्वीसगवानुवाच । या सा वैतरस्थीनान्ती यमहारे महासरित् ।
यत्प्रमाणा च सा देवी शृष्ण तां मे भयावहाम् ॥ २ ॥
श्रतयोजनविस्तीर्णा पृथुत्वे सा सहानदी ।
दुर्गत्वा दुस्तरा पापदेष्टमात्रभयावहा ॥ ३ ॥
पृथ्योगिततीयाच्या सांसकर्दमसङ्खा ।
पापिनं ह्यागतं दृशा नानाभयम् समागतम् ॥ ४ ॥

CC-0. P दृश्वति सत्वरं तोयं पाद्मसभ्ये स्वयाः छत्त्रस्था by S3 Foundation USA

क्रमिमिः सङ्घलं पूर्वं क्वन्तु गडेः समाद्वतम्॥ ५ ॥ शिशमारेस मत्स्यायैर्वचकर्त्तरिकायुतै: । प्रन्येय जलनीवेय हिंसकैमांसमेदिमिः ॥ ६ ॥ तपन्ते दादभादित्याः प्रस्तयान्ते यथा हि ते। पतित तत वै मर्त्या ऋन्दमानासु पापिनः॥ ७॥ हा भातः ! पुत्र ! मातिति प्रखयन्ति सुदुर्मुद्धः । वितर्मित निमकान्ति तत्र गच्छन्ति जन्तवः॥ ८ ॥ चतुर्विषेः प्राणिगणैर्द्रष्टव्या सः महानदी । तरित तब दानेन चान्यका ते पतन्ति वै ॥ ८ ॥ मातरं येऽवमन्धनी घाचार्थे गुरुमेव च। भवमन्यन्ति ये सूद्धास्तेषां वासोऽत्र सन्ततम्॥ १०॥ पतिव्रतां धर्मशीलां व्यूटां धर्मे विनिश्चिताम्। परिव्यवन्ति ये सूदास्तेषां वासोऽतः सन्ततम्॥ ११ ॥ विष्वासप्रतिपदानां खामिमित्रतपिखनाम्। स्तीबाखिवकवादीनां किंद्रमन्वे षयन्ति हि। पचन्ते पूयमध्ये तु ऋन्दमानास्तु पापिनः ॥ १२॥ प्राप्तं बुसुचितं विप्रं यो विश्वायोपसपैति । क्रसिमिर्भक्षते यत्र यावदाभूतसंग्रवम् ॥ १३ ॥ मान्नापाय प्रतिश्वत्य यथार्थं न दहाति यः । यज्ञविध्वंसक्षेव राज्ञीगासी च पैश्रनी ॥ १४॥ क्याभङ्गकारसैव सूटसाची च सदाएः। पाइय नास्ति यो ब्रुते तस्य वासोऽब सन्ततम् ॥ १५ ॥ पिनदो गरदश्चैव खयन्दत्तापहारकः। चेवसेत्विसेदी च परदारप्रधर्वकः ॥ १६ ॥ बाचाचो रसविक्षेता तथा च हक्कीपितः। बोधनस्य खवार्त्तस्य विशेदं कुर्ते तु यः॥ १० ॥

बन्याविदूषकसैव दानं दत्वा तु तापकः। श्रुद्रस्त कपिलापानो त्राचायो मांसभोजकः। एते वसन्ति सततं सा विचारं क्षयाः क्षचित्॥ १८॥ क्षपणो नास्तिकः चुद्रः सं तस्यां निवसेत् खग !। सदामधी सदा क्रोधी निजवाक्यप्रमाणकत्॥ १८॥ परोक्तच्छेदको नित्यं वैतरखां वसेचिरम् । यस्व इङ्कारवान् पापः स्वविकत्यनकारवः। क्तनन्नो विम्बासचाती वैतरक्यां वसिचरम्॥ २०॥ कदाचिज्ञाग्ययोगेन तर्णेच्छा भवेद यदि। सानुकूसा भवेद् येन तदाकर्षय काम्यप ।॥ २१॥ भयने विषुवे पुख्ये व्यतोपाते दिनच्ये। चन्द्रसूर्योपरागे च संक्रान्ती दर्भवासरे ॥ २२ ॥ अयने पुरस्कालेषु दीयते दानसुत्तमम्। यदा कदा भवेदापि यदा दानं प्रति भ्रवम्। तदैव दानकालः स्थाजाता सम्पत्तिरस्थिरा ॥ २३ ॥ चिखराणि यरीराणि विभवी नैव याखतः। नित्यं समिहितो स्रत्युः कत्तं व्यो धर्मसञ्चयः॥ २४॥ क्षणां वा पाटलां वापि दखाद वैतरणीं ग्रमाम्। इसम्बद्धीं रीप्यचुरीं कांस्यपाचीपदीवनीम्॥ २५॥ क्षणावस्त्रयुगच्छवां सप्तधान्यसमन्विताम्। कार्पासद्रोयभिखरे पासीनं तास्त्रभाजने ॥ २६ ॥ यसं हैमं प्रजुर्वीत लोहदख्डसमन्दितम्। इसुद्ख्यमयं बङ्घा तृडुपं दृद्वन्यनैः॥ १७॥ उडुपोपरि तां धेनु' स्थेदेइससुद्भवाम्। क्षता विकल्पयेदिदान् क्रवोपानत्समन्विताम्/ १२६॥

CC-0. Prof. signification USA

इससुचारयें सन्द्रं संग्रह्म सजलान् कुशान् ॥ २८॥ यमहारे मंचाघोरे युला वैतरणीं नदीम्। तत्त्वामो ददांम्येनां तुभ्यं वैतरणीच गाम्॥ ३०॥ विष्युक्ष । दिनश्रेष्ठ । भूदेव । पङ्तिपावन ।। सदिचिया मया तुभ्यं दत्त्वा वैतर्यी च गी: ॥ ३१॥ गावो समाग्रतः सन्तु गावो मे सन्तु पृष्ठतः। गावो मे च्रदये सन्तु गवां मध्ये वसास्य इम्॥ ३२॥ धर्मराजञ्च सर्वेशं वैतरखाख्यकान्तु गाम्। सर्वे प्रदिचणीकत्य ब्राह्मणाय निवेदयेत्॥ ३३॥ पुच्छं संग्रह्म धेनोस अग्रे काला तु वै दिजम्। धेनुके । वं प्रतीचस यमहारे महाभये ॥ ३४ ॥ उत्तारणार्थं देविशि ! वैतरणी नमी नमः। षनुब्रजिहिजं यातं सर्वे तस्य ग्रहं नयेत्॥ ३५॥ एवं क्रते वैनतेय ! सा सरित् सुखदा भवेत्। सर्वान् कामानाम् वन्ति ददते ये च मानवाः ॥ ३६ ॥ सुक्ततस्य प्रभावेण सुखबेह परत्र च। खर्खे सहस्रगुणितं चातुरे चतसस्मितम् ॥ ३७॥ सतस्यैव तु यहानं परोचे तं समं स्मृतम्। खइस्तेन ततो देयं स्ते कः कस्य दास्ति ॥ ३८॥ दानधर्मविद्वीनानां क्षपणं जीवितं चितौ। पिक्रिरेण गरीरेण स्थिरं कर्म समाचरेत्। भवसमेव यास्यन्ति प्राचाः प्राघृषिका दव ॥ ३८॥ रतोदसुतं तव पचिराज!

विद्यमं जन्तुगणस्य सर्वम्। विद्यम् जन्तुगणस्य सर्वम्। विद्यम् नाय त्रेसीहु देहिन

स्त उवाच । एवं विप्राः ! समादिष्टं विष्णुना प्रभविष्णुना । गर्डः प्रेतचरितं श्रुता सन्तुष्टमानसः॥ ४१॥ व्रततीर्थादिकं पुष्यं पुनः पप्रच्छ केशवम् । ध्यात्वा मनसि सर्वेशं सर्वकारणकारणम्॥ ४२॥ ऋषयः ! सर्वमितद् वै जन्तूनां प्रभवादिकम् । सया प्रोक्तं हि वै सुक्ते प्रेतस्य चौहु दैहिकम् ! निदानं वच्मि खोकानां ज्ञिताय परसीषधम् ४३॥ बामस्तेषां जयस्तेषां क्षतस्तेषां पराजयः। येषामिन्दीवरम्यामो द्वदयस्थो जनार्दनः ॥ ४४ ॥ विषार्माता पिता विषाविषाः सननवान्धवः। येवामेवं स्थिरा बुधिनं तेवां दुर्गतिर्भवेत्॥ ४५॥ मङ्गलं भगवान् विषाुर्भङ्गलं गरुड्ध्वजः। मङ्गलं पुरुद्धरीकाची मङ्गलायतनं इरि: ॥ ४६ ॥ इरिर्सागीरथी विप्रा विप्रा भागीरथी हरि:। भागीरथी इरिविंगाः सारमेतज्जगन्नये ॥ ४०॥ चप्वितः पविची वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा। यः स्वरेत् पुरहरीकाचं स वाह्यास्यन्तरः ग्रुचिः ॥ धूद ॥ स्रीभगवानुवाच ।

इति स्तमुकोष्ठीर्थां सर्वश्रास्त्रार्थमण्डनीम् ।
वैणावीं वाक्सुघां पीत्वा ऋषयस्ति स्माप्तु युः ॥ ४८ ॥
प्रश्रायं सुस्तायान्योन्यं स्तां सर्वार्थद्धिनम् ।
प्रश्रवं मतुक्तवायुः श्रीनकाद्या महर्वयः ॥
सर्वेषां मङ्गलं भूयात् सर्वे सन्तु नि.
सर्वे मद्राणि प्रश्नन्तु मा कविदः दुःखः

दति गर्डुपुराषे प्रेतकस्ये प्रजानां

CC-0. Prof. Satya Vrat Shestr Collection Land To Trans. S3 Foundation USA

क्रतुकरणगतानां नैमिषे सन्तुनीनां व्यवणगतमकुर्वन् किं विजानाति सन्धः ॥ ५२॥ इति वीगान्द् सद्दापुराणे प्रेतक्खे पञ्चविंगोऽध्यायः। समाप्तमिदसुत्तरखण्डम्।

वमी शरेण गरीरेणा समेव यास्त्रिक रतीदसुत्तं तव विद्रुवनं सन्तुगण प्रोतस्य मोनाय तंदी

Para Salva VracSastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA.

